

॥ श्रीः ॥

# काशी संस्कृत ग्रन्थमाला

305

॥ श्रीः॥

# गौतमधर्मसूत्राणि

हिन्दीव्याख्याविभूषित-हरदत्तकृत-मिताक्षरावृत्ति-सहितानि

हिन्दी न्याख्याकार
डॉ**ं उमें दाचन्द्र पाण्डेय**एम० ए०, पी-एच० डी,० साहित्यरत्न,





चीखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस वाराणसी 🚜

प्रकाशक : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी-१

मुद्रक : विद्याविलास प्रेस, वाराणसी-१

संस्करण : प्रथम, संवत् २०२३

भूल्य : १०-००

© The Chowkhamba Sanskrit Series Office.

P. O. Chowkhamba, Post Box 8,

Varanasi. (INDIA)

1966

Phone: 3145

THE

#### KASHI SANSKRIT SERIES

172

kıkıkık

45320

THE

# GAUTAMA-DHARMA-SÜTRA

45220 With the

·Mitākṣarā' Sanskrit Commentary of Haradatta

Edited with

The Hindi Commentary and Introduction

by

#### Dr. UMESH CHANDRA PANDEY,

M. A., Ph. D., Szhityaratna,

9.2483

THE

# CHOWKHAMBA SANSKRIT SERIES OFFICE

Post Box 8.

Varanasi-1 (India)

Phone: 3145

First Edition 1966 Price: 10-00

45320 22.2.1967 Sa 2 VS3/ Gan/Van

# दो शब्द

भारतीय साहित्य से परिचित सुधी पाठकों को 'गौतम-धर्म-सूत्र' का परिचय देने की आवश्यकता नहीं। धर्मभन्थों में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है। आज के युग में भारतीय धर्म के शाश्वत मूल्यों की स्थापना के बिना ममाज को सही दिशा कठिनाई से मिल सकती है। आवश्यकता है अपने अर्तात की सभी अच्छाइयों को भ्रहण कर वर्तमान जीवन में पिरोने की, और इसके लिए हमें उस अतीत को सही रूप में पहचानना होगा।

'गौतम-धर्म-सूत्र' का यह संस्करण उस अमूल्य निधि के एक अंश को आधुनिक पाठक के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास है। केवल सूत्रों में ही हिन्दी व्याख्या दी गयी है और इस बात का प्रयत्न किया गया है कि सूत्र का पूरा अर्थ सरलता से स्पष्ट हो जाय। भूमिका में सूत्र साहित्य, भारतीय धर्म और इस प्रन्थ की विषयवस्तु के कुछ पक्षों पर आलोचनात्मक दृष्टि से विचार किया गया है।

मैं इस बात का दावा नहीं करता कि मेरा योगदान बहुत महत्त्वपूर्ण है। बहुधा लेखक कितपय सीमाओं में बद्ध होता है। इस प्रन्थ को वर्तमान कलेवर प्रदान करने का श्रेय चौलम्बा संस्कृत सीरीज़ आफिस के सुयोग्य प्रबन्धकों को है, जो संस्कृत एवं संस्कृति की सेवा और प्रतिस्था-पना में चिरकाल से अहिनेश संलग्न हैं। मैंने उन्हीं की प्रेरणा से इस पुस्तक के वर्तमान संस्करण द्वारा भारतीय वाङ्मय की जो तुच्छ सेवा की है उससे मुझे संकोच है, किन्तु सन्तोष भी है।

अपनी ओर से दो शब्द कहते हुए मैं अपने कितपय प्रियजनों का, जो मेरे जीवन के मधुर प्रेरणा-स्रोत हैं, प्रेम और कृतज्ञता से स्मरण करता -हूँ। मेरा श्रम निष्फल नहीं होगा, यही मेरी आशा है।

> 'विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव । यद् भद्रं तत्र आ सुव ॥'

> > विनीत-उमेशचन्द्र पाण्डेय

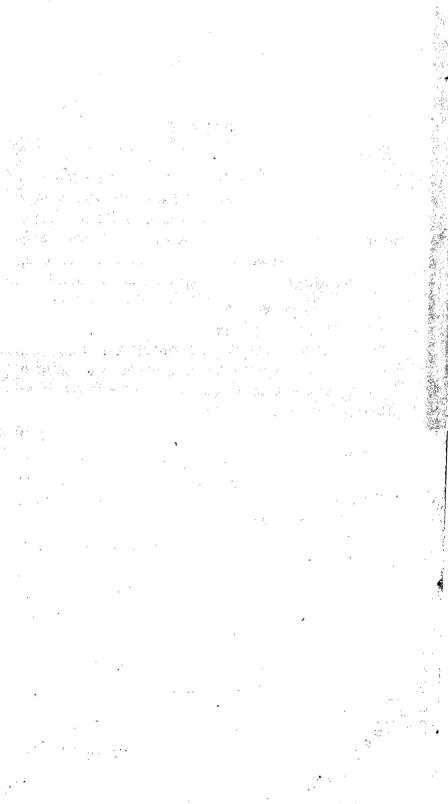

# भूमिका

# स्त्र साहित्य

सूत्र साहित्य भारतीय वाङ्मय का एक अन्ठा वर्ग है और इसकी विशेषता है इसकी अनोखी शैंछी। वैदिक साहित्य में सूत्रों का काल अध्ययन और चिन्तन की एक परम्परा का प्रतिनिधि है और भारतीय साहित्य में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह वैदिक साहित्य को परवर्ती संस्कृत साहित्य से जोड़ने वाली शृंखला है। जैसा कि मानस म्यूक्लेर ने कहा है इन सूत्रों की शैंछी का परिचय उसी व्यक्ति को मिल सकता है जिसने इन्हें समझने का प्रयत्न किया है और इनका शाब्दिक अनुवाद तो संभव हो ही नहीं सकता। सूत्र का अर्थ है धागा और सूत्रों में छोटे, चुस्त, अर्थगर्भित वाक्यों को मानों एक धागे में पिरोकर रखा जाता है। संचिसता इनकी विशेषता है। पश्चिमी विद्वानों ने इन सूत्रों की शैंछी पर वहुत आलोचनात्मक ढंग से विचार किया है। ग्रो० मानस म्यूक्लेर ने प्राचीन संस्कृत साहित्य के इतिहास नामक ग्रंथ में सूत्र साहित्य के सन्दर्भ में कहा है:—

"Every doctrine thus propounded, whether Grammar, metre, law, or philosophy, is reduced to a mere skeleton. All the important points and joints of a system are laid open with the greatest precision and clearness, but there is nothing in these works like connection or development of ideas." (Page 37)

#### कोलेंब्रुक ने भी इसी प्रकार का विचार व्यक्त किया है:

"Every apparent simplicity of the design vanishes in the perplexity of the structure. The endless pursuit of exceptions and limitations so disjoins the general precepts, that the reader cannot keep in view their intended connection and mutual relation. He wonders in an intricate maze, and the clue to the labyrinth is continually slipping from his hands."

सूत्र रचनाओं में अनेक शताब्दियों के ज्ञान का भण्डार एकत्र किया गया है। वे शताब्दियों के चिन्तन, मनन और अध्ययन के परिणाम हैं और उन्हें जो रूप प्राप्त हुआ है वह भी अनेक शताब्दियों की अनवरत परम्परा का परिणाम है। धर्मसूत्रों को श्रुति के अन्तर्गत नहीं माना जाता है, जैसा कि इसके पूर्ववर्ती साहित्य-संहिता और बाह्मण को, और इस प्रकार इसे अपीरूषेय न मानकर पीरूषेय माना जाता है। यदि बाह्मणों और परवर्ती काल के मन्त्रों के साथ तुलना करें तो हमें सूत्रों में ऐसी कोई बात नहीं मिलती जिसके कारण उन्हें श्रुति में सम्मिलित न किया जाय। हाँ, इसका एक ठोस कारण हो सकता है उनकी बाद के समय की रचना। इनके मनुष्यों द्वारा लिखित होने का स्पष्ट ज्ञान है, यथा:

यथेव हि कल्पसूत्रप्रंथानितरांगस्मृतिनिबंधनानि चाध्येत्रध्यापियतारः स्मरिन्त तथाश्वलायनबौधायनापस्तंबकात्यायनप्रमृतीन् प्रंथकारत्वेन । श्रुति के विपरीत स्मृति में न केवल सूत्र रचनाएं आती हैं अपितु मनु, याज्ञवल्क्य, पाराशर आदि के श्लोक में निबन्ध ग्रंथ भी आते हैं, जिन्हें स्पष्टतः स्मृति कहा जाता है।

स्मृति का आधार भी श्रुति ही है। श्रुति से स्वतन्त्र रूप में स्मृति की प्रामा णिकता नहीं होती। जैसाकि कुमारिल ने कहा है इसके नाम से ही यह तथ्य स्पष्ट है:

पूर्वीवज्ञानविषयज्ञानं स्मृतिरिहोच्यते । पूर्वज्ञानाद्विना तस्याः मामाण्यं नावधार्यते ॥

इस प्रकार सुत्रों के दो विस्तृत वर्ग किये जाते हैं: श्रीतसूत्र और स्मार्तसूत्र। इनमें श्रीतसूत्र तो वे हैं जिनके स्नोत श्रुति में मिलते हैं और स्मार्त वे हैं जिनका कोई इस प्रकार का स्नोत नहीं है। यह स्मरणीय है कि जिन विषयों का विवेचन सुत्रों—श्रीत, गृद्ध, और समयाचारिक—में किया गया है, उन्हीं का प्रतिपादन श्लोकबद्ध स्मृतियों में भी किया गया है। जैसा कि आगे बताया जायगा इनका अन्तर विषयवस्तु का नहीं अपितु उनके काल और उनकी श्रेली का है।

ने विद्यासित्य में सूत्र-साहित्य को वेदांग के अन्तर्गत करप शीर्षक में रखा जाता है। चरणव्यूह के अनुसार-"शिचा करपो व्याकरणं निरुक्त छुन्दो ज्योतिषम्" ये वेदांग हैं। आपस्तम्ब ने भी इन्हें इस कम में गिनाया है—र, ४,८ "पढ़ंगो वेदः करपो व्याकरणं ज्योतिष निरुक्त शिचा"। करप सबसे पूर्ण वेदांग है, इसके अन्तर्गत सूत्रों का विशाल भण्डार समाहित है। ये सूत्र यक्त के नियमों के विषय में हैं। इनके महत्त्व के विषय में माक्स म्यूरुलेर ने ठीक ही कहा है—करपसूत्रों का वैदिक-साहित्य के इतिहास में अनेक कारणों से महत्त्व है। वे न केवल साहित्य के एक नये युग के द्योतक हैं और भारत के साहित्यिक एवं धार्मिक जीवन के एक नये प्रयोजन के सूचक हैं अपित उन्होंने अनेक ब्राह्मणों के लोप में योग दिया, जिनका केवल नाम ही ज्ञात है। यज्ञ का सम्पादन केवल वेद द्वारा, केवल करपसूत्र द्वारा हो सकता था, किन्तु विना सूत्रों की सहायता के ब्राह्मण या वेद के याज्ञिक विधान का ज्ञान प्राप्त करना कठिन ही नहीं असम्भव था। कुमारिल ने करपसूत्र के महत्व के विषय में कहा है—

वेदादतेऽपि कुर्वन्ति कल्पैः कर्माणि याज्ञिकाः। न तु कल्पैविंना केचिन्मंत्रबाह्मणमात्रकात्॥

कल्पस्त्रों के महत्व के कारण ही इनके रचयिता स्वयं नयी शाखाओं के संस्थापक बन गये और उनकी शाखा में उनके सूत्र का ही प्रधान स्थान हो गया तथा ब्राह्मण और वेद का कुछ सीसा तक महत्व कम हो गया। सूत्र समर्पि स्मृति थे, श्रुति नहीं तथापि उन्हें स्वाध्याय के अन्तर्गत सिमाछित किया गया। विभिन्न चरणों एवं शाखाओं में सूत्र साहित्य के विकास के संबन्ध में यह उल्लेखनीय है कि कभी-कभी कल्पसूत्र शाखाओं के अन्तर्गत भिन्न होते हैं और कभी भिन्न नहीं होते। शाखाओं के भेद का एक कारण उनके स्वाध्याय के भेद हैं और कुछ कारण खूत्र की भिन्नता भी है। अतः कई स्थानों पर जहाँ शाखा का भेद हैं वहाँ सूत्र का भी भेद हैं। यही बात महादेव ने हिरण्यकेशिसूत्र की टीका में कहीं है:—

इसी आचार्य ने अर्वाचीन कहे जाने वाले सूत्रों की प्राचीनता के विषय में भी एक नवीन बात कही है कि वे सूत्र भी जिनके रचयिता अर्वाचीन मालूम पढ़ते हैं वस्तुतः शाश्वत हैं और प्राचीन ऋषियों से निःस्त हैं।

"न हि सूत्राणां कर्नुंसंबंधिसंज्ञाद्यतनी किन्तु नानाकल्पगतासु तत्तन्नासक-र्षिन्यक्तिषु नित्या तत्प्रणीतसूत्रेषु च नित्यां जातिमवलंब्य तिष्ठति यथा पुरुषना-मांकितशाखासु संज्ञा।"

- श्रीतसूत्र-श्रीत अप्नि से होने वाले बड़े यज्ञों का विवेचन करने वाले सूत्र।
- २ गृह्यसूत्र—गृह्यअग्नि में होने वाले घरेल यज्ञ का तथा उपनयन, विवाह आदि संस्कारों का विवेचन करने वाले सूत्र ।
- ३. धर्मसूत्र—चारों आश्रमों, चारों वर्णों तथा उनके धार्मिक आचारों का तथा राजा के कर्तब्यों का वर्णन करने वाले सूत्र।
- ४. शुरुवसुत्र—यज्ञ में वेदि आदि के निर्माण की विधि का वर्णन करते वाळे सुत्र ।

# धर्मसूत्र

वैदिक साहित्य के एक महत्वपूर्ण अंग हैं—धर्मसूत्र । सामान्यतः वैदिक साहित्य के अन्य प्रन्थों के समान धर्मसूत्र भी प्रत्येक शाला में अलग-अलग होते हैं किन्तु अनेक शालाओं के विशिष्ट धर्मसूत्र उपलब्ध नहीं हैं । धर्मसूत्र कर्ए की परम्परा में आते हैं और कर्ए का अर्थ है "वेद में विहित कर्मों का क्रमपूर्वक व्यवस्थित कर्एना करने वाला शास्त्र"। "कर्लो वेदविहितानां कर्मणामानुपूर्वेण कर्एनशास्त्रम्"—विष्णुमित्र, ऋग्वेदप्रातिशास्य की वर्गद्वय्वति, पृ० १३। इस प्रकार धर्मसूत्रों का अट्टट संबन्ध यज्ञ-यागादि बढ़े कर्मों, विवाह इत्यादि गृह्य कर्मों का प्रतिपादन करने वाले साहित्य के साथ है और इस कर्ण साहित्य के

सन्दर्भ में हमें श्रीतस्त्रों, गृह्यस्त्रों और धर्मस्त्रों का पारस्परिक संबन्ध ध्यान में रखना चाहिए। अनेक शाखाओं के विशिष्ट स्त्र साथ-साथ मिलते हैं। आश्रकायन, शांखायन तथा मानव शाखा के श्रीतस्त्र उपलब्ध हैं किन्तु इनके धर्मस्त्र का अभाव है। जिन शाखाओं के सभी करपस्त्र उपलब्ध हैं उनमें प्रमुख हैं—वीधायन, आपस्तम्ब और हिरण्यकेशि। सभी शाखाओं के धर्मस्त्र उपलब्ध न होने का मुख्य कारण यह है कि कई शाखाओं ने पृथक् धर्मस्त्र रचने की आवश्यकता नहीं समझी और उन्होंने अन्य प्रमुख शाखा के धर्मस्त्र को ही अपना लिया। इसी बात का स्पष्ट निर्देश "पूर्वमीमांसास्त्र" १, ३, ११ की तन्त्रवार्तिक व्याख्या में किया गया है, जिसके अनुसार सभी धर्मस्त्र और सभी गृह्यस्त्र सभी आयों के लिए प्रामाणिक और मान्य हैं। करपस्त्रों के रचिता अपनी शाखा के नियमों का विधान करते हैं किन्तु दूसरी शाखाओं के विकरप नियमों का भी अनुसरण करते हैं:

"स्वशाखाविहितैश्चापि शाखान्तरगतान्विधीन्। कल्पकारा निबध्नन्ति सर्वे एव विकल्पितान्॥ सर्वशाखोपसंहारो जैमिनेश्चापि संमतः॥" कुमारिङ, १. ३।

किन्तु यह बात भी कही गयी है कि कोई भी सूत्रकार अपनी ही शाखा से सन्तुष्ट न था:

"न च सूत्रकाराणामपि कश्चित् स्वशाखोपसंहारमात्रेणावस्थितः।"

धर्मसूत्रों के निर्माण का काल

धर्मस्त्रों का विशेष महत्व इसिल्ए भी है कि वे सामाजिक जीवन की रोचक झाँकी प्रस्तुत करते हैं। इन प्रन्थों के टीकाकारों के उल्लेखों से परिल्वित होता है कि धर्मस्त्र श्रौत और गृह्यस्त्रों के पहले विद्यमान थे। उत्राहरण के लिए श्रौतस्त्र में कहा गया है कि यज्ञोपवीत धारण करने के उपरान्त ही विशिष्ठ यज्ञों का सम्पादन किया जा सकता है, किन्तु यज्ञोपवीत धारण या उपनयन की विधि नहीं बतायी गयी है और संकेत दिया गया है कि इसकी विधि धर्मस्त्रों से ज्ञात है। इसी प्रकार मुखशुद्धि (आचान्त) और सन्ध्यावन्दन के नियमों के ज्ञात है। इसी प्रकार मुखशुद्धि (आचान्त) और सन्ध्यावन्दन के नियमों के ज्ञात होने का संकेत है, किन्तु इस तर्क को निर्णयात्मक नहीं माना जा सकता। इसके विपरीत धर्मस्त्रों को बाद के समय का सिद्ध करने वाले प्रमाण अधिक पुष्ट हैं जिनके अनुसार धर्मस्त्र, श्रौतस्त्र और गृह्यस्त्र के बाद के रचित टहरते हैं। धर्मस्त्र के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्र में शृद्ध की स्थित का स्पष्ट निर्देश नहीं है, धर्मस्त्रों में शृद्ध की सामाजिक स्थित पतित होकर उस अवस्था में पहुँची हुई है जिस अवस्था में वह स्मृतियों में दिखाई पद्ती है।

अनेक स्थलों पर धर्मसूत्र गृह्यसूत्रों के विषय का ही प्रतिपादन करते हैं किन्तु वे स्वतन्त्र रचनाओं के वर्ग में हैं और प्रामाणिकता में गृह्यसूत्रों के समक्रव हैं। धर्मसूत्रों का रचनाकाल निश्चित करने के लिये जब हम इनके पूर्ववर्ती साहित्य पर दृष्टिपात करते हैं तो देखते हैं कि निरुक्त ३, ४, ५ में रिक्थाधिकार के प्रश्न पर अनेक मतों का उल्लेख किया गया है:

"अर्थेतां जाम्या रिक्थमितिषेध उदाहरन्ति ज्येष्ठं पुत्रिकाया इत्येके।" यास्क ने इस विषय में वैदिक अंशों का संकेत तो किया ही है साथ ही उन्होंने एक क्षोक का भी निर्देश किया है जिसमें धर्मसंबन्धी प्रंथों के यास्क के समय में विद्यमान होने का पता चळता है।

"तदेतहक्रकोकाभ्यामभ्युक्तम् । अङ्गादङ्गास्तम्भवसि "स जीव शरदः शतम् ।

अविशेषेण पुत्राणां दायो भवति धर्मतः। मिथुनानां विसर्गादौ मनुः स्वायम्भुवोऽववीत्॥

इस प्रकार यदि यह स्वीकारें कि यास्क के पहले धर्मशास्त्र के प्रनथ विद्यमान थे तो धर्मसूत्रों की तिथि काफी पहले माननी पड़ेगी। इतना तो निश्चित है कि धर्मसूत्रों में प्राचीनतम—गौतम, बौधायन और आपस्तम्ब के धर्मसूत्र—ईसापूर्व ६०० और ३०० के बीच के समय के हैं। इन सूत्रकारों ने धर्मशास्त्रों के स्पष्ट उल्लेख किये हैं। विशेषतः गौतमधर्मसूत्र में जो प्राचीनतम धर्मसूत्र है, धर्मशास्त्र और धर्मशास्त्रकारों का निर्देश बहुशः हुआ है:

"तस्य च न्यवहारो वेदो धर्मशास्त्राण्यङ्गानि उपवेदाः पुराणम् ।" १. ९. २१

"चरवारश्चतुर्णां पारगा वेदानां प्रागुत्तमात्त्रय आश्रमिणः पृथग्धमंविद्श्वय एतान्दशावरान्परिपदित्याचत्तते।" ३. १०. ४७, यहाँ पृ० २९०।

"त्रीणि प्रथमान्यनिर्देश्यान्मनु।" ३. ३. ७ देखें ५० २१४। इसी प्रकार कई धर्मशास्त्रकारों के मतों के उल्लेख गीतम ने "इत्येके" कहकर किया है जैसे प्रथम प्रश्न में २. १५ में, २. ५८, ३. १, ४. २१, ७. २३ में। मतु तथा आचार्यों का भी निर्देश है:

"ऐकाश्रम्यं त्वाचार्याः प्रत्यचिधानाद् गाईस्थ्यस्य"—१. ३. ३५ वर्णान्तरगमनमुत्कर्षापकर्षाभ्यां सप्तमे पञ्चमे वाऽऽचार्याः—१. ४. १८

अन्य स्त्रकारों ने भी दूसरे धर्मशासकारों का सामान्य अभिधान से या नामतः उल्लेख किया है। पतंजिल ने भी "धर्मशास्त्रं च तथा" एवं जैमिनि ने भी "शृद्धश्र धर्मशास्त्रव्वात्"—पूर्वमीमांसा ६. ७. ६. वाक्यों द्वारा धर्मसूत्रों का निर्देश किया है और जैसा कि डा० काणे ने इन प्रमाणों से निष्कर्ष निकाला है "धर्मशास्त्रः यास्क के पूर्व उपस्थित थे, कम से कम ई० पू० ६००-३०० के पूर्व तो वे थे ही और ईसा की द्वितीय शताब्दी में वे मानव आचार के लिए सबसे बड़े प्रमाण माने जाते थे।"

—धर्मशास्त्र का इतिहास, प्रथम खण्ड, अनु० आचार्य काश्यप, पृ० ८। सूत्र प्रन्थों और श्लोकबद्ध धर्मप्रन्थों के आपेषिक काल के विषय में विद्वानों में मतभेद और विवाद है। ग्रो० मानस म्यूल्लेर एवं दूसरे विद्वान यथा डा॰ भण्डारकर यह मानते हैं कि सूत्रों की रचना के बाद अनुष्टुम् खन्द वाले धर्मप्रन्थों

की रचना हुई। डा॰ काणे को यह मत स्वीकार नहीं है, क्योंकि प्राचीन अन्थों के विषय में हमारा ज्ञान अल्प है तथा रलोक छन्द वाले कुछ प्रन्थ जैसे मतुस्मृति कुछ धर्मसूत्रों यथा विष्णु धर्मसूत्र से प्राचीन है और विशिष्टधर्मसूत्र के समय का है। इसी प्रकार कुछ बहुत पुराने सूत्रों यथा बौधायनधर्मसूत्र में भी रलोक उद्घत हैं। "इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि रलोकबद्ध प्रन्थ धर्मसूत्रों से पूर्व भी विद्य-सान थे"—काणे, वही, पृ० ९।

धर्मसूत्रों में प्राचीनतम गौतमधर्मसूत्र है। इसके विषय में आगे विस्तारपूर्वक कहा जायगा। इसका रचनाकाळ ६०० वि० पू० और ४०० वि० पू० के बीच माना जाता है।

#### बौधायन धर्मसूत्र

बौधायन का धर्मसूत्र चार प्रश्नों में विभक्त है, इनमें अन्तिम प्रश्न परिशिष्ट माना जाता है और उसे बाद के समय की रचना मानते हैं। यह आपस्तम्ब धर्मसूत्र से पहले के समय का है। इसमें दो बार गौतम के नाम का तथा एक बार उनके धर्मसूत्र का उल्लेख आता है। बौधायन ने अनेक आचार्यों के नाम गिनाये हैं तथा उपनिषदों के उद्धरण दिये हैं। कुमारिल ने बौधायन को आपस्तम्ब से बाद के समय का माना है। बौधायन का काल ई० पू० २००-५०० के बीच माना जाता है।

#### आपस्तम्ब धर्मसूत्र

इस धर्मसूत्र में दो प्रश्न हैं जिनमें प्रत्येक में ग्यारह पटल हैं। सभी सूत्रों में यह सूत्र छोटा है और इसकी शैली बढ़ी चुस्त है, भाषा भी पाणिनि से बहुत पहले की है। अधिकांश सूत्र गद्य में हैं किन्तु यत्र-तत्र रकोक भी हैं। इसका संबन्ध पूर्वमीमांसा से दिखाई पड़ता है। यह बहुत प्रामाणिक माना जाता रहा है। इसका समय ६००-३०० ई० पूर्व स्वीकार किया गया है।

## हिरण्यकेशि धर्मसूत्र

हिरण्यकेशिकल्प का २६ वां और २७ वां प्रश्न है। प्रायः इसे स्वतन्त्र धर्मसूत्र नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें आपस्तम्ब धर्मसूत्र से सैकड़ों सूत्र छिये गये हैं।

# वसिष्ठ धर्मसूत्र

इसके कई संस्करण हैं। जीवानन्द के संस्करण में २० अध्याय हैं तथा ३१ वें अध्याय का कुछ अंश है। इसके अतिरिक्त इसके ३० अध्यायों, ६ अध्यायों एवं २१ अध्यायों के अलग-अलग संस्करण भी हैं। इससे पता चलता है कि यह कालान्तर में परिबृहित, परिवर्धित और परिवर्तित होता रहा है। इसका समय ३००-२०० ई० पू० है।

## विष्णु धर्मसूत्र

इस सूत्र में १०० अध्याय हैं, किन्तु सूत्र छोटे हैं। पहला अध्याय और सन्त के दो अध्याय पद्य में हैं। शेष में गद्य है या गद्य और पद्य का मिश्रण। इसका संबन्ध यर्जुवेंद की कठ शाखा से बताया गया है। इसमें भिन्न-भिन्न कालों के अंश दृष्टिगोचर होते हैं, जिससे इसका काल निश्चित करना कठिन होता है। इसके आरम्भ के अंशों का समय ३००-१०० ई० पू० के बीच माना जा सकता है। इसमें भगवद्गीता, मनुस्मृति तथा याज्ञवल्क्यसमृति से बहुत सी वातें ली गयी हैं।

# हारीत धर्मसूत्र

इस सूत्र का ज्ञान उद्धरणों से मिळता है। अनेक धर्मशासकारों ने इनका उल्लेख किया है। इसमें गद्य के साथ अनुष्टुप् एवं त्रिष्टुप् छन्द का प्रयोग है। हारीत का संबन्ध कृष्णयञ्जर्वेद से है, किन्तु उन्होंने सभी वेदों से उद्धरण लिये हैं। इससे यह भी ज्ञात होता है कि वे किसी एक वेद से संबद्ध नहीं थे।

## शंखलिखित धर्मसूत्र

यह शुक्लयजुर्वेद की वाजसनेथि शाखा का धर्मसूत्र था। 'तन्त्रवार्तिक' में इस सूत्र के अनुष्टुप् रलोकों का उद्धरण है। याज्ञवल्क्य और पराशर ने इनका उल्लेख किया है। "जीवानन्द के स्मृतिसंग्रह में इस धर्मसूत्र के १८ अध्याय एवं शांखरमृति के ३२० तथा लिखितस्मृति के ९३ रलोक पाये जाते हैं। यह धर्मसूत्र गौतम एवं आपस्तम्य के बाद के काल का है और इसकी रचना का समय ई० पू० ३०० से ई० सन् १०० के बीच है।

#### अन्य सूत्र प्रनथ

अनेक धर्मसूत्र धर्मविषयक प्रन्थों में विकीण हैं। उनमें इन आचार्यों के सूत्र प्रन्थ गिनाये जाते हैं—अत्रि, उदाना, कण्व एवं काण्व, कश्यप एवं काश्यप, गार्थ, च्यवन, जात्कण्यं, देवल, पेठीनसि, बुध, बृहस्पति, भरद्वाज एवं भारद्वाज, शातातप, सुमन्तु आदि।

### धर्मसूत्रों का वर्ण्यविषय

धर्मस्त्रों का मुख्य वण्यविषय है "आचार, विधि-नियम, एवं कियासंस्कार"। ये इन्हीं का विधिवत विवेचन करते हैं। निश्चय ही, धर्मस्त्र कभी-कभी गृह्यस्त्रों के प्रतिपाद्य विषयों के भी चेत्र में पहुँच जाते हैं, किन्तु ऐसा कम स्थलों पर हुआ है। गृह्यस्त्रों का ध्येय गृह्ययज्ञ, प्रातः सायंपूजन, पके हुए भोजन की बिल, वार्षिक यज्ञ, विवाह, पुंसवन, जातकर्म, उपनयन एवं दूसरे संस्कार, छात्रों एवं स्नातकों के नियम, मधुपक और श्राद्धकर्म का वर्णन करना तथा इनकी विधियों को

स्पष्ट करना है। इस प्रकार गृह्यसूत्रों का स्पष्ट संबन्ध घरेल जीवन तथा व्यक्तिगत जीवन से है। ये कर्तव्यों (duties) और कानून (laws) को अपना विषय नहीं बनाते। इनके विपरीत धर्मसूत्र मनुष्य को समाज में लाकर खड़ा कर देता है जहाँ उसे ज्यावहारिक जगत् में दूसरों के साथ रहते हुए अपने आचार-ज्यवहार को नियमित और संयमित करना है, उसे कुछ कर्तज्यों एवं दायित्वों का पालन करना होता है, कुछ अधिकार प्राप्त करने होते हैं और अपने अपराघों के लिए दण्ड भोगने होते हैं। इस प्रकार धर्मसूत्रों का वातावरण अधिक सामाजिक और नैतिक है। जैसा हम कह आये हैं धर्मसूत्रों में गृह्यसूत्रों के कुछ विषयों पर मी विचार किया गया है जैसे विवाह, संस्कार, मधुपक, स्नातक का जीवन, श्राह्यकर्म आदि। संकेप में धर्मसूत्रों के वर्ण्यविषय की सूची इस प्रकार दी जा सकती है:—धर्म और उसके उपादान, चारों वर्णों के आचार और कर्तज्य एवं जीवन-वृत्तियाँ, बह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रमों के आचार, उपजातियाँ और मिश्रित जातियाँ, सिपण्ड और सगोत्र, पाप और उनके प्रायश्चित्त एवं व्रत, अशौच और उससे शुद्धि, ऋण, ब्याज, साची और न्यायब्यवहार, अपराध और उनके दण्ड, राजा और राजा के कर्तज्य, स्त्री के कर्तज्य, पुत्र और दत्तक पुत्र, उत्तराधिकार, स्त्रीधन और सग्पत्ति का विभाजन।

#### धर्मसूत्र और स्मृतियाँ

'स्मृति' शब्द का प्रयोग श्रुति अर्थात् वेद के ईश्वरप्रकाशित एवं ऋषिदृष्ट वाङ्मय से भिन्न साहित्य के छिए हुआ है। श्रुति और स्मृति के विषय में आगे धर्म के स्वरूप का विवेचन करते समय विचार किया गया है। उपर्युक्त अर्थ के अनुसार धर्मसूत्र भी स्मृति ग्रन्थ है:

"श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः।" मनु० २. १० किन्तु संकुचित अर्थ में स्मृति से धर्मशास्त्र की उन रचनाओं का तात्पर्य है जो प्रायः रहोकों में हैं और उन्हीं विषयों का विवेचन करती हैं जिनका प्रतिपादन धर्मसूत्रों में किया गया है। इन स्मृतियों में अग्रणी हैं—मनु और याज्ञवल्स्य की स्मृतियों। "मनुस्मृति" सबसे प्राचीन है और ईसा से कई सी वर्ष पहले रची गयी थी। अन्य स्मृतियाँ ४०० से १००० ई० के बीच की हैं। स्मृतिकारों की संख्या विस्तृत है, मुख्य स्मृतिकार १८ हैं, इनके अतिरिक्त २१ अन्य स्मृतिकार हैं जिनके नाम वीरमित्रोदय ने गिनाये हैं।

डॉ॰ काणे ने अपने धर्मशास्त्र के इतिहास में धर्मसूत्रों एवं स्मृतियों के प्रमुख लच्चण स्पष्टतः निर्दिष्ट किये हैं, जिन्हें यहाँ साभार उन्निखित करना असंगत नहीं होगा।

- अनेक धर्मसूत्र किसी चरण के कल्प के अंग हैं, अथवा उनका गहरा संबन्ध गृह्यसूत्रों से है।
- २. धर्मसूत्रों में कभी-कभी अपने चरण तथा अपने वेद के उद्धरण विशेषतः दिये गये हैं।
- ३. प्राचीन धर्मसूत्रों के रचयिताओं को ऋषियों का ओहदा प्राप्त नहीं है और न वे अपने को मानवीय धरातल से ऊपर उठे हुए अलीकिक बताते हैं, इसके

विपरीत मनु और याज्ञवल्क्य जैसे स्मृतिकारों को मानव से ऊपर देवी शक्ति से संपन्न दर्शाया गया है।

- ४. धर्मसूत्र प्रायः गद्य में हैं या कहीं-कहीं मिश्रित गद्य और पद्य में हैं, किन्तु स्मृतियाँ रहोकों में या पद्मबद्ध हैं।
- ५. भाषा की दृष्टि से धर्मसूत्र स्मृतियों के पहले के हैं और स्मृतियों की भाषा अपेजाकृत अर्वाचीन है।
- इ. विषयवस्तु के विन्यास की दृष्टि से भी उनमें भेद है। धर्मसूत्रों में विषय की ज्यवस्था क्रम या तारतस्य का अनुसरण नहीं करती, किन्तु स्मृतियाँ अधिक ज्यवस्थित और सुगठित हैं, उनमें विषयवस्तु मुख्यतः तीन शीर्षकों में विभक्त है— आचार, ज्यवहार और प्रायश्चित्त।
  - ७. बहुत बड़ी संख्या में धर्मसूत्र अधिकतम स्पृतियों से प्राचीन हैं।

# गौतम धर्मसूत्र

सभी धर्मसूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन है। यह केवल गद्य में है तथा इसमें रलोक का कोई उद्धरण नहीं दिया गया है, जबकि दूसरे धर्मसूत्रों में रलोक का उद्धरण आ जाता है। इसकी प्राचीनता के कई प्रमाण हैं:

- १. सर्वप्रथम इसका उल्लेख बीघायनधर्मसूत्र में कई जगह किया गया है। यहाँ तक कि गौतमधर्मसूत्र का उन्नीसवां अध्याय अल्प परिवर्तित रूप में बौघायनधर्मसूत्र में मिलता है और इन दोनों में बहुत से स्त्र एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अनेक प्रमाणों से यह बात सिद्ध है कि बौधायन ने ही गौतमधर्मसूत्र से सामग्री ग्रहण की है।
- २. इसी प्रकार विसष्ठधर्मसूत्र में भी गौतमधर्मसूत्र से सामग्री ली गयी है। इसमें दो स्थानों ४. ३४ एवं ४. ३६ में गौतमधर्मसूत्र का उद्धरण है। इसके अतिरिक्त गौतमधर्मसूत्र का उन्नीसवां अध्याय विसष्ठधर्मसूत्र में बाइसवें अध्याय के रूप में आता है। विसष्ठधर्मसूत्र में कई सूत्र ठीक गौतमधर्मसूत्र में आये हुए स्त्रों के समान हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि गौतमधर्मसूत्र विसष्ठधर्मसूत्र से पहले का है।
- मनुस्मृति ३. १६ में गौतम का उल्लेख किया गया है और उन्हें उतथ्य का
   पुत्र बताया गया है।
- अ. याज्ञवल्क्यस्मृति १. ५ में उन्हें धर्मशास्त्रकारों में गिनाया गया है: "पराशरव्यासशंखिकिता दसगौतमी"।
- ५. अपरार्क ने 'भविष्यपुराण' से यह रहोक उद्भृत किया है : "प्रतिषेधः सुरापाने मद्यस्य च नराधिप । द्विजोत्तमानामेवोक्तः सततं गौतमादिभिः ॥" और यह सुरापान के विषय में ठीक गौतम के सुत्र के अनुरूप है ।

- ६. मनुस्मृति के टीकाकार कुल्लूक ने गौतम के ३. ६. २ सूत्र को भी भविष्य-पुराण का बताया है।
  - ७. 'तन्त्रवार्तिक' के लेखक कुमारिल ने गौतम के अनेक सुत्र उद्धत किये हैं।
- ८. शंकराचार्य ने अपने वेदान्तसूत्रभाष्य ३. १. ८ में गौतम के २. २. २९ की तथा १. ३. ३८ में २. ३. ४ को उद्धत किया है।
- याज्ञवल्क्यस्मृति के टीकाकार विश्वरूप ने गौतम के कई सुत्रों का निर्देश किया है।
- १०. मनुस्मृति के भाष्यकार मेधातिथि ने गौतम का उद्धरण अनेक स्थलों पर दिया है।
- 99. गौतमधर्मसूत्र में हिन्दूधर्म पर बौद्धों द्वारा किये गये आचेपों की ओर संकेत नहीं है।

इन सब उल्लेखों से गौतमधर्मसूत्र के काल के विषय में यह निष्कर्ष निकलता है कि यह सूत्र निश्चित रूप से उपर्युक्त सभी रचनाओं से पहले का है। गौतमधर्मसूत्र का समय यास्क के 'निरुक्त' के बाद आता है और जैसा कि म॰ म॰ काणे ने कहा है गौतम धर्मसूत्र की रचना के समय "पाणिनि का न्याकरण या तो था ही नहीं और यदि था तो वह तब तक अपनी महत्ता नहीं स्थापित कर सका था।" इस प्रकार यह निश्चित होता है कि गौतमधर्मसूत्र ईसापूर्व ४००-६०० के पहले रचा जा चुका था।

#### गौतम धर्मसूत्र में अन्य साहित्य का उल्लेख

गौतम धर्मसूत्र सभी धर्मसूत्रों में प्राचीनतम है इसका एक प्रमाण यह भी है कि इसमें किसी अन्य धर्मसूत्र का या धर्मसूत्रकार का निर्देश नामतः नहीं है किन्तु इसके पहले धर्मशास्त्र और उसके रचयिता विद्यमान ये इस बात की ओर बहुशः उल्लेख इसमें मिलता है। राजा के व्यवहार के साधन बताते समय २. २. १९ में कहा गया है—

"तस्य च व्यवहारो वेदो धर्मशास्त्राण्यङ्गान्युपवेदाः पुराणम्"। इसी प्रकार त्रयी के साथ आन्वीिचकी का भी उल्लेख है :—

"त्रय्यामान्वीत्तिक्यां वाऽभिविनीतः" २. २. ३

अन्य धर्माचार्यों में केवल मनु के मत का महापातकों का वर्णन करते समय उल्लेख किया गया है। 'एके' 'इत्येके' 'एकेवाम' शब्दों द्वारा उस समय के तथा एवंवर्ती धर्मशास्त्रकारों के मतों का उल्लेख किया गया है।

वैदिक संहिता एवं ब्राह्मण साहित्य का उल्लेख तो किया ही गया है, उपनि-षद्, वेदान्त आदि का भी हवाला गौतमधर्मसूत्र में कई जगह मिछता है। यथा, ३. १. १२। "उपनिषदो वेदान्तः सर्वच्छन्दःसु संहिता मधून्यघमर्षणमथर्वेशिरो रहाः पुरुषसूक्तं राजतरौहिणे सामनी बृहद्रथन्तरे पुरुषगितर्महानाम्न्यो महावैराजं महा-दिवाकीर्त्यं ज्येष्ठसाम्नामन्यतमद् बहिष्पवमानं कूष्माण्डानि पावमान्यः सावित्री चेति पावमाननानि।"

इसी प्रकार वेदवेदांग और इतिहास पुराण का उल्लेख बहुश्रुत व्यक्ति का लक्कण बताते समय किया गया है:

"छोकवेदवेदाङ्गवित्" १. ८. ५ । "वाकोबाक्येतिहासपुराणकुशखः" १. ८. ६ ।

गौतमधर्मसूत्र ३. २. २८ में "दण्डो दमनादित्याहुः" कहकर निरुक्त ११. ३ की ओर भी संकेत किया गया है। इस प्रकार गौतमधर्मसूत्र में इतर साहित्य की भी पर्याप्त चर्चा है।

गौतमधर्मसूत्र का सामवेद से संबन्ध

गौतमधर्मसूत्र का सामवेद से घनिष्ठ संबन्ध है इस विषय में कोई विवाद नहीं है। इस सूत्र का अध्ययन विशेषतः सामवेद के अनुयारी करते थे। चरणब्यूह की टीका के अनुसार गौतम सामवेद की राणायनीशास्त्रा के एक विभाग के आचार्य या शासा के संस्थापक थे। सामवेद के श्रौतसूत्रों ( लाट्यायन श्रौतसूत्र १. ३. ३, १. ४. १७ तथा झाह्यायण श्रौतसूत्र १. ४ १७, ९. ३. १५) में गौतम का उल्लेख है। सामवेद के गृह्यसूत्र गोभिल्ध्यृह्यसूत्र ३. १०. ६ में भी गौतमधर्मसूत्र के नियम को प्रामाणिक माना गया है।

इन उल्लेखों के अतिरिक्त गौतमधर्मसूत्र का सामवेद से गहरा संबन्ध इस बात से भी प्रमाणित होता है कि इस सूत्र में सामवेद के अनेक विषय प्रहण किये गये हैं। उदाहरण के लिए गौतमधर्मसूत्र के अध्याय २६ में इन्न सूत्र ऐसे हैं जो शब्दशः सामवेद के सामविधान ब्राह्मण से उद्धत किये गये हैं। इसी प्रकार गौतमधर्मसूत्र के तृतीय प्रश्न, प्रथम अध्याय के १२ वें सूत्र में सामवेद के ९ मन्त्रों का निर्देश किया गया है। ये मन्त्र किसी अन्य शाखा के धर्मसूत्र में नहीं उख्लिखित हैं जिससे गौतमधर्मसूत्र का सामवेद के प्रति पचपात स्पष्टतः दिखाई पद्ता है। गौतमधर्मसूत्र में प्रथम अध्याय के सूत्र ५२ में पाँच व्याहितयाँ गिनायी गयी हैं और ये व्याहित साम से उद्धत हैं, गौतमधर्मसूत्र के अतिरिक्त अन्य शाखा के सूत्रों में पाँच के स्थान पर तीन या सात व्याहितयों का ही उल्लेख है। गौतमधर्मसूत्र की यह विशेषता भी सामवेद के साथ इसका घनिष्ठ संबन्ध प्रकट करती है।

बतः यह प्रतीत होता है कि गौतम की शाखा का संबन्ध सामवेद से था,... यद्यपि वैदिक काल की इस प्राचीन शाखा के विषय में कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्राचीन साहित्य में चेपकों के लिए पर्यास अवसर था और किसी. प्रनथ का विश्व रूप निर्धारित करना असंभव सा ही है।

#### धर्मसूत्र के रचयिता-गौतम

गौतमधर्मसूत्र के रचियता का नाम सूत्र के नाम के अनुसार गौतम है। उपर यह निर्देश किया जा चुका है कि सामवेद के ठाठ्यायन श्रीतसूत्र और दाह्यायण श्रीतसूत्र में गौतम का उल्लेख प्रायः आया है। इसी प्रकार गोमिल गृह्यसूत्र में भी गौतम को प्रमाण माना गया है। वस्तुतः गौतम नाम एक जातिगत नाम है और अनेक व्यक्तियों के नाम के साथ इसका प्रयोग उपलब्ध होता है, उदाहरण के लिए कठोपनिषद् २. ४. ५५ और २. ५. ६ में इसका प्रयोग निक्तेता के साथ तथा उसी उपनिषद् में १. १. १० में इस नाम का प्रयोग उसके पिता के लिए हुआ है। छान्दोग्योपनिषद् ४. ४. ६ में हारिद्रुम गौतम नाम के एक आचार्य का नाम आता है।

कुछ अन्य धर्मग्रन्थों के साथ भी गौतम नाम छुड़ा हुआ मिछता है। जैसा कि म० म० काणे ने बताया है मिताचरा, स्मृतिचिन्द्रिका, हेमाद्रि, माधव आदि ने किसी क्षेक-गौतम के उद्धरण दिये हैं। वृद्ध-गौतम नाम के धर्मशास्त्र का उल्लेख अपरार्क, हेमाद्रि तथा माधव ने किया है। दत्तकमीमांसा में वृद्ध गौतम के अतिरिक्त बहद गौतम से उद्धरण दिया गया है। किन्तु गौतम नाम की ये रचनायें गौतमधर्मसूत्र से बहुत बाद के समय की हैं और गौतम धर्मसूत्र से इनमें काफी अन्तर है।

सामवेद के वंशबाह्मण में गीतम गोत्र नाम वाले चार सामवेदी आचार्यों के नाम आये हैं :—गातृ गीतम, सुमन्त्र वाअन्य गीतम, संकर गीतम तथा स्थविर गीतम। श्रीतसूत्रों और गृह्मसूत्रों में गीतम तथा स्थविर गीतम के मत उद्धत किये गये हैं।

#### गौतमधर्मसूत्र के संस्करण और टीकाकार

गौतमधर्मसूत्र का कई बार प्रकाशन हुआ है। डा० स्टेन्जलर ने इसका सम्पादन दि इंस्टीट्यूट्स आफ गौतम नाम से लन्दन से १८७६ में किया और कलकत्ता से भी १८७६ में एक संस्करण प्रकाशित हुआ। आनन्दाश्रम प्रन्थावली के अन्तर्गत इसका संस्करण हरदत्त की 'मिताचरा' टीका के साथ १९१० में प्रकाशित हुआ। इसका एक संस्करण मेंसूर से भी निकला है। मेंसूर संस्करण में मस्करी का भाष्य है। डा० ब्यूह्लेर कृत अंग्रेजी अनुवाद 'सेकेड बुक्स आफ दी ईष्ट' सीरीज़ की दूसरी जिल्द में प्रकाशित है।

इस धर्मसूत्र के टीकाकारों में मुख्य हैं हरदत्त और मस्करी। हरदत्त का समय १९००-१२०० के बीच माना गया है। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य टीकाकारों का भी उल्लेख पाया जाता है। अद्भुत सागर के लेखक अनिरुद्ध ने तथा माण्यकार विश्वरूप ने गौतमधर्मसूत्र पर असहाय नाम के आचार्य की टीका का भी निर्देश किया है।

#### गौतमधर्मसूत्र में वर्णित विषय

टीकाकार हरदत्त के अनुसार गौतमधर्मसूत्र में कुछ २८ अध्याय हैं। कछकत्ता से प्रकाशित संस्करण में एक अध्याय 'कर्मविपाक' १९ वें अध्याय के बाद आता है। आनन्दाश्रम प्रन्थावछी से प्रकाशित इस प्रन्थ में तथा वर्तमान संस्करण में भी इस धर्मसूत्र का विभाजन तीन प्रश्नों के अन्तर्गत है और प्रथम प्रश्न में ९ अध्याय तथा वृतीय प्रश्न में १० अध्याय हैं। इसमें वर्णित विषयों की सूची संशेष में इस क्रम से है।

#### प्रथम प्रश

प्रथम अध्याय-धर्म, उपनयन, शुद्धिप्रकरण, छात्र के नियम । द्वितीय अध्याय-ब्रह्मचारी के नियम, आचरण और निषेध । तृतीय अध्याय—गृहस्थाश्रम, संन्यास और वानप्रस्थ के नियम । चतुर्थ अध्याय—गृहस्थ का धर्म, विवाह और पुत्रों का प्रकार । पंचम अध्याय—पंच महायज्ञ और मधुपर्क । षष्ट अध्याय—अभिवादन के नियम, और श्रेष्ठ व्यक्तियों के प्रति आचरण । सप्तम अध्याय—गुरु सेवा और ब्राह्मण के कर्तव्य । अष्टम अध्याय—राजा और बहुश्रुत संस्कार । नवम अध्याय— बत और आचरण के दैनिक नियम ।

#### द्वितीय प्रश्न

प्रथम अध्याय—चारों वर्णों के कर्तव्य । द्वितीय अध्याय—राजा के कर्तव्य भीर धर्मनिर्णय की प्रक्रिया । तृतीय अध्याय—अपराध और उनके दण्ड, व्याज, ऋण । चतुर्थ अध्याय—विवाद और उनके निर्णय, साची और व्यवहार, सत्यमाषण, न्यायकर्ता । पंचम अध्याय—मृत्यु और जन्मविषयक अशीच । षष्ट अध्याय—श्राद्धकर्म । सप्तम अध्याय—वेदाध्ययन की विधि और अनध्याय । अष्टम अध्याय—भचय और पेय पदार्थ । नवम अध्याय—स्त्री के धर्म ।

#### त्तीय प्रश्न

प्रथम अध्याय—प्रायश्चित्त । द्वितीय अध्याय—त्याज्य व्यक्ति । तृतीय अध्याय— पातक और महापातक । चतुर्थ अध्याय से सप्तम अध्याय—प्रायश्चित्त । अष्टम अध्याय—कृच्छ् वत । नवम अध्याय—चान्द्रायण वत और दृशम अध्याय— सम्पत्ति का विभाजन ।

#### धर्म

धर्म शब्द का वास्तविक अर्थ जानने के लिए जब हम अपने प्राचीन तम साहित्य 'ऋग्वेद' का अवलोकन करते हैं तो हम देखते हैं कि इस शब्द का प्रयोग विशेषण या संज्ञा शब्द के रूप में हुआ है। प्रायः यह शब्द 'धर्मन्' हैं और इसका प्रयोग नपुंसकर्लिंग में हुआ है। 'धर्मन्' शब्द का प्रयोग निग्नलिखित स्थलों पर हुआ है—ऋग्वेद—१० २२. १८, १. १६४. ४३, ५०, ३. ३. १, ३. १७. १, ३. ६०. ६, ५. २६. ६, ५. ६३. ७, ५. ७२. २। अथर्ववेद में १४. १. ५१ वाजसनेयिसंहिता में १०. २९ और धर्म शब्द का प्रयोग अथर्ववेद में ११. ७. १७ और १२. ५. २ र वाजसनेयिसंहिता १५. ६, ३०. ६. ७, १. ३. १ तैत्तिरीयसंहिता ३. ५. २ २ वाजसनेयिसंहिता १५. ६, २०. ६. ३०. ६। अधिकतर वैदिक साहित्य में धर्म का अर्थ है 'धार्मिक विधि' 'धार्मिक किया', 'निश्चित नियम', 'आचरण नियम' जैसा कि इन प्रयोगों से स्पष्ट है:

"पितुं न स्तोषं महो धर्माणं तिविषीम्" ३. १८७. १ "इसमञ्जरमामुभये अकृण्वत धर्माणमित्रं विद्यस्य साधनम्" "आ प्र रज्ञांसि दिन्यानि पार्थिवा रुठोकं देवः कृणुते स्वाय धर्मणे।" "धर्मणा मित्रावरुणा विपश्चिता व्रता रचेथे असुरस्य मायया।" ५. ६३. ७ "धावापृथिवी वरुणस्य धर्मणा विष्क्रभिते अनरे मूरिरेतसा।" ६. ७०. १ "अचित्ती यत्तव धर्मा युयोपिम मा नस्तरमादेनसो देव रीरिषः।" ७. ८९. ५ "सनता धर्माणि" ३. ३. १

"प्रथमा धर्मा" ३. १७. १

"तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्" १०. ९०, १६

अथर्ववेद के निम्नलिखित मन्त्र में धर्म का अर्थ 'पुष्प फल' प्रतीत होता है :--

ऋतं सत्यं तपो राष्ट्रं श्रमो धर्मश्च कर्म च । भूतं भविष्यदुच्छिष्टे वीर्यं लच्मीर्बलं जले ॥ ९. ९. १७ ।

किन्तु आगे चलकर धर्म वर्णाश्रम की विधियों के समीप आ जाता है। उपनिषद् काल में धर्म द्वारा वर्ण और आश्रमों के आचारों एवं संस्कारों का स्पष्ट बोध होता था यह तथ्य झान्दोम्योपनिषद २. २३ से सिद्ध होता है—

"त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एवेति द्वितीयो ब्रह्मचा-र्याचार्यकुळवासी तृतीयोऽस्यन्तमात्माचमाचार्यकुळेऽवसादयन्। सर्व एते पुण्य-श्लोका भवन्ति ब्रह्मसंक्योऽसृतत्वमेति॥"

धर्म को जिस रूप में धर्मशास्त्रों में—धर्मसूत्रों और स्मृतियों में वर्णित किया गया है उसके अन्तर्गत चार प्रकार के धार्मिक नियमों का निर्देश किया जा सकता हैं: १. वर्णधर्म, २. आश्रमधर्म, ३. नैमित्तिकधर्म जैसे प्रायक्षित्त, ४. गुणधर्म, राजा के कर्त्तव्य।

धर्म की कुछ परिभाषाएं बहुत प्रचलित हैं जिनका यहाँ उल्लेख करना उचित होगा।

''चोदनाळचणोऽथों धर्मः" अर्थात् वेद में बताये गये प्रेरक नियम और ळचण धर्म हैं, उन नियमों का आचरण ही धर्म का आचरण है।

-जैमिनि, पूर्वमीमांसासूत्र १. १. २

वैशेषिकसूत्र में धर्म उसे माना गया है जिससे अभ्युद्य और निःश्रेयस् की सिद्धि होती है—"यतोऽभ्युद्यनिःश्रेयस्सिद्धि स धर्मः"।

श्रुतिप्रमाणको धर्मः हारीत, कुल्लुक, मनु०२. १ की टीका। श्रुतिस्मृतिविहितो धर्मः—श्रुति और स्मृतिद्वारा विहित आचरणधर्म है।—वसिष्ठधर्मसूत्र १. ४. ६।

इन कतिपय परिभाषाओं से यही ज्ञात होता है कि भारतीय धर्म का मूल है वेद और स्मृति, और इनको प्रमाण मानकर विहित नियम या आचार ही धर्म हैं। धर्म के इन उपादानों और आधारों पर विचार करना आवश्यक है।

#### धर्म के उपादान-

धर्म के उपादानों या स्रोतों का उल्लेख प्रायः नियमपूर्वक प्रत्येक धर्मसूत्र और स्मृति में किया गया है। गौतमधर्मसूत्र में यह स्पष्टतः कहा गया है कि वेद धर्म का मूल है—"वेदो धर्ममूलम्। तद्विदा" च स्मृतिशीले। आपस्तम्बधर्मसूत्र— "धर्मसमयः प्रमाणं वेदाश्च" १. १. १. २। धर्म को जानने वाले वेद का मर्म समझने वाले व्यक्तियों का मत ही वेद का प्रमाण है। इसी प्रकार वसिष्ठधर्मसूत्र में भी, जिसकी धर्म की परिभाषा का ऊपर उल्लेख किया गया है, श्रुति और स्मृति द्वारा विहित आचरण-नियमों को धर्म माना गया है तथा उसके अभाव में शिष्ट जनों के आचार को प्रमाण माना गया है—

"श्वतिरमृतिविहितो धर्मः। तद्लाभे शिष्टाचारः प्रमाणम्। शिष्टः पुनरका-मात्मा।"

इसी प्रकार सुस्मृति में वेद, स्मृति, वेद्ज्ञों के आचरण के अलावा अपनी आत्मा की तृष्टि को भी धर्म का मूल कहा गया है—

" वेदोऽखिलो धर्ममुलं स्मृतिशीले च तद्विदाम् । आचाररचैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥" २. ६

याज्ञवल्क्यस्मृति' में उपर्युक्त के साथ-साथ उचित संकल्प से उत्पन्न समिछाषा या इच्छा को भी धर्म का मूल स्वीकारा गया है :—

> "श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च त्रियमात्मनः। सम्यक्संकल्पजः कामो धर्ममूलमिदं स्मृतम्॥ १. ७

इस प्रकार धर्म के उपादान, स्रोत, मूल या प्रमाण स्वयं धर्मशास्त्रों की दिष्ट में ये हैं: १—वेद, २—वेद से भिन्न परम्परागत ज्ञान अर्थात् स्मृति, ३—श्रेष्ठ लोगों के आचार-विचार, ४—अपनी विवेकबुद्धि से स्वयं को रुचिकर लगनेवाला आचरण और उचित संकल्प से उत्पन्न इच्छा।

वेद और धर्मशास्त्रों पर दृष्टिपात करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि धर्मशास्त्रों में जो कुछ भी कहा गया है उसका आधार वेद ही है और वेद की मान्यताओं के अनुसार ही धर्मसूत्रों के नियमों की रचना हुई। वेद की संहिताओं में और बाह्मण-प्रन्थों में धर्मसूत्रों के विषयों का प्रसंगतः उल्लेख प्रचुर मात्रा में मिलता है, जैसे विवाह, उत्तराधिकार, श्राद्ध, ह्यी की स्थित आदि। संहिताओं और बाह्मणों में

३ गौ० भू०

जिस समाज और सभ्यता का दर्शन होता है वह धर्मशास्त्र की व्यवस्थाओं की व्यावहारिक पृष्ठभूमि है। आख्यानों में भी नियमों का पोषण हुआ दिखायी पड़ता है, जिनका उपदेश धर्मशास्त्रों ने दिया है। ब्रह्मचर्य का महत्व, उत्तराधिकार और सम्पत्ति का विभाजन, यज्ञ और अतिथिसत्कार ऐसे ही विषय हैं, जिन पर धर्मसूत्रों से पूर्ववर्ती वादक साहित्य में भी अनेक स्थलों पर विचार हुआ है। जैसा कि म० म० काणे ने कहा है: "कालान्तर में धर्मशास्त्रों में जो विधियाँ बतलायी गयीं, उनका मूल वेदिक साहित्य में अन्तुग्ण रूप में पाया जाता है। धर्मशास्त्रों ने वेद को जो धर्म का मूल कहा है वह उचित ही है।"—धर्मशास्त्र का इतिहास, ए० ७, अनु० अ० काश्यप।

#### भारतीय धर्म का स्वरूप

भारतीय संस्कृति और विशेषतः धर्म पर भिन्न-भिन्न विचारकों ने भिन्न-भिन्न प्रकार से दृष्टिपात किया है। कुछ ने इसके मर्म को समझा है तो कुछ ने इसके वास्तविक तस्व को जाने बिना अपनी आछोचनात्मक प्रतिभा का दुरुपयोग मात्र किया है। वस्तुतः भारतीय धर्म या हिन्दू धर्म को किसी एक विशेष शब्द द्वारा नहीं व्यक्त किया जा सकता। जान मेकेंजी ने यह परामर्श ठीक ही दिया है कि धर्म में 'रिछीजन', 'वर्च्य्', छा, और ड्य्टी, अंग्रेजी के इन चारों पदों का अर्थ समाहित समझना चाहिए। 'हिन्दू एथिक्स' नामक पुस्तक के पृ० ३८ पर वे कहते हैं:

"In India in those days no clear distinction was drawn between moral and religious duty, usage, customary observance and law and dharma was the term which was applied to the whole complex of forms of conduct that were settled or established."

परन्तु मेकेंजी साहब का यह कथन अमपूर्ण है कि हिन्दू ने धर्म को अन्य सभी क्याविश्यत नियमों से पृथक् नहीं किया, मानो ऐसा अज्ञानवश किया गया हो। वस्तुस्थित तो यह है कि हिन्दू धर्म में धर्म बहुत व्यापक रहा है। वह जीवन के विविध पन्नों के पार्थक्य को ज्ञानपूर्वक समाप्त करता है। समन्वय उसका मूळमन्त्र है। मानवजीवन के चार पुरुषार्थ समन्वित होकर ही उपयोगी बनते हैं अलगा-अलग नहीं। हिन्दू धर्म कोरा आदर्शवादी नहीं है, अपितु वह व्यावहारिक जीवन में वास्तविक और आदर्श का समन्वय करता है। यह धर्म मनुष्य से भिन्न नहीं है, अलग नहीं है। यह उसकी मौलिक अहंता है, जिसके अभाव में मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता। पशु में और धर्महीन मनुष्य में कोई भेद नहीं रह जाता, अतः भारतीय धर्म मनुष्य के समूचे व्यक्तित्व से सम्बद्ध है। वह उसके छोटे-छोटे कार्यों पर भी दृष्टिपात करता है और उनका नियमन करता है। मनुष्य को प्रत्येक स्थिति और अवस्था के परिप्रेक्य में देखता है—सुख में, दुःख में, समृद्धि में और विपत्ति में भी। उसके सामाजिक, पारिवारिक, वैयक्तिक और पारलैकिक जीवन

पर विचार करता है। भारतीय धर्म मनुष्य से संबद्ध सभी बातों पर इस प्रकार दृष्टिपात करता है और उन्हें इस प्रकार व्याप्त करता है कि सम्पूर्ण जीवन धर्ममय प्रतीत होता है। संस्कारों की श्रृङ्खला रेलगाड़ी की पटरी की तरह बनायी गयी है, जिससे जीवन की गाड़ी उतरने पर अनर्थ ही होता है। मानवजीवन की अविध में भिन्न-भिन्न अवस्था में उस अवस्था के उपयुक्त आश्रमों का विधान संस्कारों की ब्यवस्था को और भी पृष्टि प्रदान करता है।

धर्म का जीवन के साथ तादास्य इतना स्पष्ट है कि पाश्चास्य विद्वान् भी भारतीय धर्म के इस अनुटे स्वरूप से प्रभावित होते हैं। प्रो॰ माक्स म्यूल्छेर ने इस रूप को सही ढंग से समझा है और अपना विचार न्यक्त करते हुए छिखा है: ''प्राचीन भारतवासियों के छिए सबसे पहले धर्म अनेक विषयों के बीच एक रुचि का विपय नहीं था, यह सबका आत्मार्पण करने वाली रुचि थी। इसके अन्तर्गत न केवल पूजा और प्रार्थना आती थी, परन्तु वह सब भी आता था जिसे हम दर्शन, नैतिकता, कानून और शासन कहते हैं—सभी धर्म से व्याप्त थे। उनका सम्पूर्ण जीवन उनके छिए एक धर्म था और दूसरी चीजें मानो इस जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के छिए निर्मित सुविधा मात्र थीं।"

—ह्वाट कैन इण्डिया टीच अस, पृ० १०७।

"धर्मो रचित रचितः" धर्म की रचा करने पर धर्म मनुष्य की रचा करता है। धर्महीन उच्छुङ्खुल जीवन विनाश और विक्रिया की ओर ही ले जाता है। जीवन को एक उद्देश्य प्रदान करता है, उसे एक सुनिश्चित मार्ग प्रदान करता है, जिस पर चलकर आदमी अपना विकास कर सकता है, जीवन के कर्तच्यों का पालन कर सकता है। साथ ही इस जीवन से परे दूसरे जीवन की स्पृहा से प्रेरित होता है। परलोक की यह स्पृहा कल्पना की तरंग में बहते हुए कि की कृति नहीं, वास्तिक जीवन की अनुभूति की अभिन्यक्ति है। इसी पारलौकिक स्पृहा को किव वर्डस्वर्थ ने इन शब्दों में ब्यक्त किया है—

"those obstinate questionings

Of sense and outward things, Falling form us, vanishings, Blank misgivings of a creature Moving about in worlds not realised."

माक्स म्यूल्लेर ने भारतीय चरित्र की विशेषता यह बतायी है कि वह पार-लौकिक होता है: "यदि मुझसे एक शब्द में भारतीय चरित्र की विशेषता बताने को कहा जाय तो मैं यही कहूँगा कि वह पारलौकिक था।"—"भारतीय चरित्र में इस पारलौकिक मनोवृत्ति ने अन्य किसी देश की अपेत्ता अधिक प्राधान्य प्राप्त किया।"—ह्वाट कैन इण्डिया टीच अस, पृ० १०४, १०५।

भारतीय धर्म और दर्शन एक दूसरे से पृथक नहीं हैं अपितु एक ही वस्तु के दो पहलू हैं। यद्यपि इन दोनों में इतना अन्तर अवश्य होता है कि धर्म में विश्वास और भावना मुख्य होती है जबिक दर्शन में विचार और तर्क प्रमुख होते हैं। भारतीय धर्म का दर्शन एवं नीति से कितना अनोखा सम्वन्ध है इसे हम आचार की महत्ता पर विचार करते समय देखेंगे। धर्म के साथ अर्थ, काम, मोच का समन्वय भारतीय जीवन का उद्देश्य है और इस कारण यह धर्म सन्तुलित रूप में आदर्शवादी है और यथार्थवादी भी, लौकिक है और पारलौकिक भी, आध्यासिक है और भौतिक भी। वह आचरण की वस्तु है। आधार उसका मूलाधार है। उसकी नींव गहरी है और उसके कुछ मौलिक तत्त्व हैं जो उसे स्थायित्व प्रदान करते हैं। एक पाश्चात्य आलोचक ने इसी बात का संकेत इन वाक्यों में किया है:—"भारत का आध्यात्मिक इतिहास उसके अत्यन्त मौलिक विचार से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है और यह बात सोची भी नहीं जा सकती कि इस प्रकार की संस्कृति जो हजारों वर्षों से भारत में फूळती-फळती रही है, इतनी गहरी जड़ों पर आधारित होती और स्वयं को इतनी दहता से बनाये रखती अगर इसमें महान एवं चिरस्थायी मृत्य वाले तत्त्व निहित न होते।"

भारतीय धर्म में मानवीय प्रतिभा के एक विकसित रूप का उपयोग दिखायी देता है, उसमें मानजीवन की अनेक समस्याओं पर भलीभाँति विचार करके ब्यवस्था दी गयी है। माक्स म्यूल्लेर ने भारतीय धर्म और संस्कृति की उपलब्धियों का इन शब्दों में उल्लेख किया है:—

"If I were asked under what sky the human mind has fully developed some of its choicest gifts, has most deeply pondered on the greatest problems of life, and has found solutions of sone of them which well deserve the attention even of those who have studied Plato and Kant—I should point to India."

-What Can India Teach Us ?-p.6

आचार इस धर्म का मूल है और धर्म के ज्ञान के साथ उसका अनुष्ठान और क्यवहार ही उसके वास्तविक प्रयोजन को सिद्ध करते हैं। गौतमधर्मसूत्र के शब्दों में—

"धर्मिणां विशेषेण स्वर्गे लोकं धर्मविदाण्नोति ज्ञानाभिनिवेशाभ्याम्" । इस धर्म

का शारवत सन्देश है :--

"धर्म चरत मा धर्म सत्यं वदत मानृतम्।

दीर्घ परयत मा हस्वं परं परयत मापरम् ॥ वसिष्ठ घ० सू० धर्म का आचरण करो, अधर्म का नहीं। सत्य बोलो, झूठ मत बोलो। दूर तक देखो, संकुचित दृष्टि मत रखो, हीन वस्तु देखकर अपना विचार हीन मत बनाओ, श्रेष्ठ वस्तु को देखो और जीवन का लच्य सदा ऊँचा से ऊँचा बनाये रखो।

# आचार और नैतिक भावना

भारतीय संस्कृति का मूळ आधार है आचार। आचार के आधार पर ही हिन्दू समाज का निर्माण हुआ था और जब तक व्यावहारिक जीवन में इस आधार को प्राधान्य मिला तवतक समुन्नति तथा समृद्धि का समय वना रहा। धर्म का व्या-वहारिक पहलू है आचार और इसी कारण इसे परम धर्म भी कहा गया है, धर्म की आधारिक्षला कहा गया है:

"आचारः परमो धर्मः सर्वेषामिति निश्चयः । हीनाचारपरीतात्मा प्रेत्य चेह च नश्यति ॥"—वसिष्टधर्मसूत्र ६ । १

आचार से हीन व्यक्ति के लिए लोक में कोई सुख नहीं है और उसे दूसरे लोक में भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। कोई व्यक्ति वेद और शास्त्रों के ज्ञान में भले ही पारंगत हो यदि आचार से अष्ट है तो सम्पूर्ण धर्मज्ञान उसे कोई लाभ नहीं पहुँचाते और न आनन्द ही देते हैं जैसे अन्धे के हृदय में उसकी सुन्दर प्रियतमा भी कोई सोन्दर्यानुभूति का सुख उष्पन्न नहीं करती।

आचारहीनस्य तु बाह्मणस्य वेदाः षडङ्गास्विष्ठिः सयज्ञाः । कां प्रीतिमुत्पाद्यितुं समर्था अन्धस्य दारा इव दर्शनीयाः ॥ वही, ६१४ इस प्रकार धर्मशास्त्रकारों का आग्रह आचार के प्रति वरावर रहा है और वे आचार को सम्मान, दीर्घ जीवन और सुख का कारण मानते हैं।

> आचारो भूतिजनन आचारः कीर्तिवर्धनः। आचाराद् वर्धते ह्यायुराचारो हन्त्यलचणम्॥

और आचार की इसी महिमा के कारण ही सदाचार को धर्म का साधन माना गया है, जैसे वेद और स्मृति को। "वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः।" सम्पूर्ण ज्ञान का उपयोग है उस ज्ञान को आचार में परिणत करना। इसी कारण भारत का दार्शनिक कोरे चिन्तन में समय नहीं गंवाता। वह अपने जीवन को अपने दर्शन के अनुरूप ढाछता है और आदर्श प्रस्तुत करता है। दर्शन और आचारशास्त्र या नीतिशास्त्र का परस्पर अन्योन्याश्रय संबन्ध रहा है और यह संबन्ध वैसा ही रहा है जैसा कि "विज्ञान और प्रयोग का, ज्ञान और योग का।" एक ओर धर्म का मूछ आधार है नीति और दूसरी ओर नीति दर्शन का व्यावहारिक पत्त है, इस प्रकार धर्म, दर्शन और नीति एक दूसरे से अपृथक् हैं, वे एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे के पूरक भी हैं। इसी बात का उल्लेख जान केअर्ड ने 'एन इण्ट्रोडक्शन टू द फिलासाफी आफ रिलीजन' पुस्तक में किया है:—

"Indian philosophers and thinkers have even declared that the philosophy and ethics both are inter-dependent. There can be no intellectual growth without a morally elevated life. To be a good philosopher a man should be religious, moral and of good conduct."

भारतीय धर्म या दर्शन में केवल नैतिक भावनाओं का प्रतिपादन ही नहीं किया गया है, अपितु वास्तविक जीवन में उनकी अभिन्यक्ति प्रस्तुत की गयी है और इस अभिन्यक्ति का मनौवैज्ञानिक आधार भी प्रतिस्थापित किया गया है। इन्हीं नैतिक भावनाओं के सन्दर्भ में मेकेंजी जैसे आलोचनात्मक दृष्टि वाले लेखक ने भी यह स्वीकारा है कि इनमें ऐसे तत्त्व निहित हैं जो स्वतः इतने मूल्य के हैं कि वे विश्व के विचार और संस्कृति को समृद्ध कर सकते हैं।

"We may claim for them that they contain elements which are of great value in themselves, and which may serve to enrich the thought and culture of the world."

-Hindu Ethics, p. 241.

वस्तुतः आचार वह कसौटी है जिस पर व्यक्ति की योग्यता और अर्हा का आकलन होता है। चरित्रहीन विद्वान् की विद्वत्ता फीकी होती है और शीलहीना सुन्दरी का सौन्दर्य केवल निम्नकोटि के विचारों को उत्तेजित करता है, आत्मिक सन्तोष का बोध नहीं कराता। ऊँचे पद पर आसीन और परो-पदेश में कुशल व्यक्ति का छुबव्यापार एवं अनैतिक आचरण जब प्रकाश में आता है तो दुनिया की आँखों में धूल झोंकने की उसकी सारी चालों पर पानी फिर जाता है। आचार और ज्ञान का समन्वय तथा परस्पर समायोजन ही हमारी नैतिक भावना का पहला सुत्र है, जिसने महान् दार्शनिकों एवं अलौकिक प्रतिभा और प्रभाव वाले पुरुषों को जन्म दिया है। भारतीय नीतिशास्त्री जब किसी नियम का विधान करता है तब वह उसे मानव के यथार्थ जीवन के सन्दर्भ में परख छेता है और मानव की स्वाभाविक कमजोरियों को भी ध्यान में रखता है। हरेक अवसर पर वह मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य के आचरण में उत्कर्ष लाने की व्यवस्था करता है। वह जानता है कि गलती मनुष्य से होती है, मनुष्य पतनोन्मुख होता है, यह सर्वथा स्वाभाविक है। किन्त इन प्रवृत्तियों से दूर होने में ही वह मानवकल्याण की संभावना देखता है और इसी लिए धर्म की व्यवस्था करता है, जिसके अभाव में मनुष्य और पशु में कोई भेद नहीं रह जाता। मनु ने इसी का संकेत किया है :-

"न मांसभत्तगे दोषो न मद्ये न च मैथुने। प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला।"

यहीं नहीं भारतीय धर्म में न केवल मनुष्यों को अपित देवताओं तक को अनेतिक आचरण की ओर उन्मुख दिखाया गया है और उनके लिए भी आचार की पिवत्रता को सर्वोपरि बताया गया है। भारतीय आख्यानों में इस बात को सर्वत्र प्रमाणित किया गया है कि सारी बातें एक ओर हैं और मनुष्य का आचार एक ओर, इसी आधार के कारण निम्नकोटि का ब्यक्ति भी ईश्वर के तस्व का दर्शन कर सकता है, उच्चवर्ण के ब्यक्ति को शिचा दे सकता है। इसी आचार के अभाव में महर्षि की तपस्या भी ब्यर्थ हो जाती है और वह सामान्य ब्यक्ति की तरह पाप का भागी होता है।

जिस वर्णव्यवस्थाकी सम्प्रति मुक्तकण्ठ से निन्दा करना हमारा कर्तव्य है और जो निश्चय अच्छी नहीं है, वह भी मूल रूप में आचार के आधार पर ही थी। जिस समय उसने आचार का विवेक छोड़कर केवल पद और कुल को आधार बनाया तब से वह अपनी अच्छाइयों से वियुक्त हो गयी। जब पद के अनुसार सम्मान प्राप्त होने लगता है, आचरण और योग्यता के अनुसार नहीं तब स्वामा-विक है कि उस पद पर पहुँचने के लिए न तो योग्यता की कोई इच्छा या प्रयत्न करेगा और न उस पद को प्राप्त कर लेने पर अयोग्य या आचारहीन व्यक्ति योग्यता की चर्चा होने देगा, उन्तरे वह ऐसी व्यवस्था करेगा कि उसका पद सदैव सुरचित रहे। इसके लिए वह धर्म के नाम पर अपने चारों ओर कटीले तारों की दीवार खड़ी करेगा। ऐसी ही व्यवस्था का रूप वर्णव्यवस्था ने ले लिया।

धर्मशास्त्र की दृष्टि में आचार का इतना मह<sup>स्</sup>व है कि आचारहीन पिता तक का परित्याग करने का आदेश दिया गया है:

"त्यजेिपतरं राजघातकं शूद्धयाजकं शूद्धार्थयाजकं वेदविप्लावकं अणूगहनं यश्चान्त्यावसायिभिः सह संवसेदन्त्यावसायिन्यां वा।"

इ. २. १. पृ० २०७

ऐसे व्यक्ति के सामाजिक अपमान का विधान भी इसी बात का संकेत करता है कि आचार से च्युत व्यक्ति को समाज में सामाजिक जीवन व्यतीत करने का अधिकार नहीं है। उससे भाषण या संबन्ध करने वाले व्यक्ति को भी दुराचार में प्रोत्साहन देने के लिए दण्ड की व्यवस्था की गयी है, किन्तु उसके प्रायश्चित्त कर लेने पर तथा अपना आचरण सुधार लेने पर पुनः समाज में प्रवेश करने का द्वार खोल दिया गया है।

पाप और प्रायश्चित्त की धारणा के पीछे भी आचार के अतिरिक्त और क्या हो सकता है ? समाज में जीने और दूसरों को जीने देने का मन्त्र ही इस छोक में कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। हमारे धर्मसूत्र में व्यक्ति को पर्याप्त महस्त मिला है। किन्तु इस महत्त्व की शर्त है कि वह आचार या धर्म का पाळन करे। यदि वह आचार का उल्लब्बन करता है तो उसे जीने का अधिकार नहीं, उसे पाप से तभी मक्ति हो सकती है जब वह प्रायश्चित्त करे, अर्थात् पाप गम्भीर हो तो जीवन का अन्त कर दे, क्योंकि ऐसा व्यक्ति समाज के अन्य लोगों के लिए एक बुरा उदाहरण प्रस्तुत करेगा । हमारा धर्मसूत्र कहता है कि इस संसार में मनुष्य बरे कर्मों से पाप से सन जाता है: "अथ खल्वयं पुरुषो याप्येन कर्मणा लिप्यते" ३. १. २. । और तब मनुष्य के ये कर्म स्थायी फल उत्पन्न करते हैं। पाप और प्रायश्चित्त का विचार धर्मसूत्र में नितान्त भौतिक या न्यावहारिक है। इनका सीधा संबन्ध शरीर की यातना से है किन्तु पाप करने वाला साधन भी तो शरीर ही है। साथ ही साथ प्रायश्चित्त की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि यह है कि जप और दान तो साचात् उत्तम विचार और परोपकार की प्रेरणा देते हैं। पाप का प्रकाशन और पश्चाताप भी हो जाता है। तप, उपवास और होम धर्म में आस्था उरपन्न करके पुनः उत्तम आचरण की प्रेरणा देते हैं। किन्तु यह मानना पहेगा कि धर्म-सुत्रकार का प्रायश्चित्त का विधान करते समय साचात् प्रयोजन है छोक और

परलोक की प्राप्ति। वह लोक की अपेचा परलोक की अधिक परवाह करता है और सभी लौकिक कमों को इस लिए करने का आदेश देता है कि उनसे परलोक मिलने की संभावना है। यह धर्मभीरुता और ईश्वर या परलोक का भय मनुष्य के आचरण को निरन्तर सही दिशा की ओर प्रेरित करता रहा है, किन्तु हम धर्मसूत्र में देखते हैं कि पाप-प्रायश्चित्त और अपराध-दण्ड की नैतिक भावनाओं के ऊपर भी वर्ण का विचार हावी हो जाता है। यदि कोई क्रोध में आकर ब्राह्मण के ऊपर हाथ या हथियार उठाता है तो वह सौ वर्ष तक स्वर्ग पाने से रह जाता है। उसके प्रहार कर देता है तो वह एक हजार वर्ष तक स्वर्ग पाने से रह जाता है। उसके प्रहार से ब्राह्मण का खून वहे तो उसके खून से जितने रजकण भींगते हैं उतने वर्षों तक वह स्वर्ग नहीं पाता।

"अभिकुद्धावगोरणं ब्राह्मणस्य वर्षशतमस्वर्ग्यम् । निघाते सहस्रम् । लोहितदर्शने यावतस्तःप्रस्कन्य पांसून्संगृह्णीयात् ॥ ३. ३. २०–२२

जानबूझकर ब्राह्मण की हत्या करने वाला मृत्यु का भागी होता है। उसे कठोर प्रायश्चित्त करना होता है। किन्तु यदि वह ब्राह्मण की प्राणरचा करे या उसके धन की रचा करे तो वह पाप से छूट जाता है: "प्राणलाभे वा तिन्निमित्ते ब्राह्मणस्य" ३. ४. ७। ब्राह्मण की हत्या का असफल प्रयत्न करने पर भी वही पाप और प्रायश्चित्त होता है जो उसके वध का तथा ब्राह्मण की पत्नी के गर्भ का नाश करनेपर भी वही पाप होता है। किन्तु दूसरी ओर अन्य वर्ण के व्यक्तियों के वध पर पाप कम होता है। छूद्र की हत्या का तो यही पायश्चित्त है कि साल भर बत करके दश गाय और एक सांद्र का दान कर दे बस पाप से छुटकारा मिल जाता है। जितना पाप एक गाय के वध का होता है उससे भी कम पाप खूद्र के वध का होता है। गाय का वध वश्य के वध के बराबर बताया गया है और इसी प्रकार मेठक, नेवला, कौआ, कृकलास, चूहा, छुटुन्दर के एक साथ वध का पाप भी खूद्र के वध के पाप से बदकर होता है। विना अस्थिवाले एक सहस्र जीवों का वध भी खूद्र के वध से अधिक पापयुक्त होता है। ३. ४. ९८–१९।

इसी प्रकार अन्य पापकर्मों और उनके प्रायश्चित के विषय में भी धारणाएँ कुछ असंगतिपूर्ण हैं। कुछ मिछाकर पाप से विरक्ति का ध्येय बनाया गया है और निरन्तर इस बात का ध्यान दिया गया है कि प्रायश्चित्त का भय दिखाकर पाप से दूर करने का उपाय किया जाय।

अपराध और दण्ड की नैतिक भावना भी धर्मसूत्र में सर्वत्र व्याप्त है और उसके सन्दर्भ में भी बहुत कुछ वैसी मान्यतायें हैं जैसी पाप और प्रायक्षित्त के विषय में। समाज में राजा इसी लिए होता है कि वह धर्मश्रष्ट लोगों को दण्ड देकर उन्हें सही मार्ग पर ले आवे: "चलतरचैतान्स्वधर्में स्थापयेत्" २. २. १० धर्मसूत्र में आयः विवेचित अपराधों में अधिकतर सामान्य व्यवहार, चोरी, दूसरे के साथ छुळ, और व्यभिचार के अपराधों का उक्लेख है। अपराध के लिए दण्ड की व्यवस्था में भी अपराधी के वर्ण का विचार सर्वोपिर आ जाता है, यद्यपि धर्म या कानृत के

सामने सभी वरावर हैं तथा अपराध, अपराधी की शक्ति और अपराध में उसकी प्रवृत्ति का विचार करके दण्ड देना चाहिए, इस बात का उद्घोष सिद्धान्त के रूप में किया गया है: "पुरुषशक्त्यपराधानुबन्धविज्ञानदण्डविनियोगः।" २. ३. ४८। यही नहीं यह भी कहा गया है कि उच्चवर्ण का न्यक्ति यदि अपराध करता है तो उसे अधिक दण्ड देना चाहिए, यह स्वाभाविक भी है। जैसा कि हरदत्त ने अपनी टीका में कहा है, यदि अन्धा व्यक्ति कुएँ में गिरता है तो वह दया का पात्र होता है दण्ड या ताइना का भागी नहीं होता। इसी प्रकार धर्म के मर्म को समझने वाला अपराध करता है तो स्वभावतः उसका दोष गुरु होता है। "निपेधदोपं जारवाऽपि प्रवर्तमानस्य दोषाधिक्यं भवति । अजानतस्यनधकूपपतनवदनुप्रहोऽ-स्नि।"इसी कारण धर्ममुत्रकार गौतम ने यह कहा है कि शद्र यदि चोरी करे तो उस धन का आठ गुना दण्ड होता है और उससे उच्च वर्ण का व्यक्ति उत्तरोत्तर दुगुना दण्ड का भागी होता है "द्विगुणोत्तराणीतरेषां प्रतिवर्णम्।" किन्तु यह विषय का केवल एक पहलू है। दसरी ओर वर्ण की विचारणा इतनी प्रमुख हो जाती है कि एक ही अपराध के लिए ब्राह्मण को कोई दण्ड नहीं मिलता जब कि शूद्र को अंगभंग और मृत्य तक का दण्ड भोगना पहता है। उदाहरण के लिये यदि शुद वाणी से कियी उच्चवर्ण वाले अर्थात् द्विजानि का अपमान कर लेता है तो उसकी जीभ काट लेने का दण्ड बताया गया है और यदि शरीर के किसी अन्य अंग से प्रहार करता है तो उस अंग को काट छेने का दण्ड है।

"शृहो द्विजातीनभिसंधायाभिहत्य च वाग्दण्डपारुष्याभ्यामंगमोच्यो येनो-पहन्यात्" २. ३. १

इसी प्रकार यदि शृद किसी उच्चवर्ण वाली ख्री के साथ व्यभिचार करता है तो उसकी जननेन्द्रिय कटवा लेने का दण्ड है और यदि वह उस स्त्री का रचक नियुक्त किया गया हो तो इस अपराध के लिए उसका वध भी हो सकता है। आगे हम देखेंगे कि इसके विपरीत इस प्रकार के दण्ड के लिए उच्चवर्ण के व्यक्ति के लिए कोई दण्ड नहीं था, कुछ मामूली प्रायश्चित्त ही थे। दण्ड के विषय में सबसे वड़ा अन्याय तो वहाँ दिखाई पड़ता है जब शुद्ध के कान में वेदमन्त्र पड़ने के अपराध में उसके कान में शीशा और जस्ता भर देने का नियम है और यदि वह वेदमन्त्र का उचारण करता है तो उसकी जीभ काटने का दण्ड है। यदि वह मन्त्र धारण करता है तो उसके शरीर को काट लेने का दण्ड बताया गया है। "अथ हास्य वेदसुपश्चण्वतस्त्रपुजतुभ्यां श्रोत्रप्रतिपूरणसुदाहरणे जिह्वाच्छेदो धारणे शरीरभेदः।" इसके विपरीत यदि बाह्मण शूद्ध का तिरस्कार करता है तो कोई दण्ड उसे नहीं मिलता। ब्राह्मण के बारे में तो यह घोषणा कर दी गयी है कि, "न शारीरो बाह्मणदण्डः" २. ३. ४३ ब्राह्मण को कोई शारीरिक दण्ड नहीं मिलना चाहिए। बड़े से बड़े अपराध, गुरुपतीगमन और सुरापान जैसे महा अपराध के लिए भी उसे देश से निष्कासित करने का दण्ड मात्र है। धर्मसूत्र में अपराध और दण्ड-विषयक इन मान्यताओं के सन्दर्भ में मेकेंजी का यह कथन ठीक ही प्रतीत होता

है कि दण्ड का निर्णय अपराध के बाहरी पहलू के आधार पर किया गया है, आन्तरिक पहलू के आधार पर नहीं।

"Closely connected with all this is the fact that the offences enumerated are all overt acts. Judgement is passed not on the inner but on the outer side of the act.

चोरी एक बहुत बड़ा अपराध है और उसके लिये मृत्यु भी दण्ड के रूप में

-Hindu Ethics, p. 56

मिलती है। चोर के लिए यह प्रायश्चित्त बताया गया है कि वह मुसल हाथ में लेकर राजा के समीप जाकर अपना अपराध बतावे और राजा उसी मुसल से मारे. यदि उससे उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह पाप से छूट जाता है। २.३.४० और राजा चाहे तो छोड़ भी सकता है किन्तु ऐसी स्थिति में राजा स्वयं पाप का भागी होता है। अतः यह स्पष्ट कहा गया है कि अपराधी पर दया नहीं करनी चाहिए। यहाँ एक बात उल्लेखनीय है कि धर्मसूत्र में अपराध के निर्धारण में संगति और एकरूपता नहीं है जैसे चोरी के लिए दो प्रकार के दण्ड बताये गये हैं एक तो आर्थिक दण्ड है और दूसरा प्रायश्चित्त के रूप में मृत्युदण्ड। चोर को सहायता देने वाला भी चोर के समान अपराधी होता है: "चोरसमः सचिवो मतिपूर्वः " और अधर्म से धन ग्रहण करने वाला बेईमान व्यक्ति भी चोर के समान अपराधी होता है। अपराध और दण्ड के सन्दर्भ में धर्मसूत्रकार कभी तो अपराध से घुणा के सिद्धान्त से चलता है तो वह कभी अपराधी से घुणा को अपने निर्णय का आधार बनाता है। कुल मिलाकर वह नैतिकता के एक सैद्धान्ति और न्याव-हारिक विचारभेद के संघर्ष में पड़ा हुआ प्रतीत होता है।

सत्यभाषण और सत्य आचरण का नैतिक नियम भी पाप और प्रायश्चित्त एवं अपराध और दण्ड के समान धर्मसूत्रकार के विवेचन का विषय है। सत्यभाषण के महत्त्व को धर्मसूत्र प्रत्येक अवसर पर जोर देता है। संस्थभाषण ब्रह्मचारी का प्राथमिक नियम है "सत्यवचनम्" १. २. १३। सामान्यतः मनुष्य को सत्यवचन वाला और सत्य स्वभाव वाला अर्थात् ईमानदार होना चाहिए। "सत्यधर्मा" 9. ९. ६८। सत्यभाषण से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और असत्य बोलने से नरक मिलता है : "स्वर्गः सत्यवचने विपर्यये नरकः" २. ४. ७ । सत्यभाषण एक महान् तप है, वैसे ही जैसे ब्रह्मचर्य एक महान् तप है। ३. १. १५। असत्यभाषण से होने वाले पापों के विषय में भी धर्मसूत्र का विवेक विलच्चण है। असत्यभाषण का पाप उस व्यक्ति या वस्तु के अनुसार होता है जिसके सम्बन्ध में झूठ बोला जाता है। यहां भी वस्तु या व्यक्ति की योग्यता के आधार पर या उपयोगिता के आधार पर पाप बताये गये हैं। छोटे पशुओं के विषय में न्यायब्यवहार होने पर झूठ बोलने से पाप नहीं होता। यदि साची के झूठ बोलने पर किसी व्यक्ति का वध होता हो तो साची को उस जाति के एक हजार मनुष्यों के वध का पाप लगता है। २. ४ १५। भूमि के विषय में असत्य बोलने पर तो सम्पूर्ण मानव जाति के वध का पाप होता है। इसी प्रकार जल के और मैथन के विषय में असत्य बोलने पर भी

पाप लगता है। किन्तु इन सब नियमों के बावजूद यदि असत्यभाषण से किसी प्राणी की रचा होती हो तो झूठ बोलने का दोष नहीं होता—"न तु पापीयसो जीवनम्" २. ४. २५। इसी प्रकार विवाह, मेंथुन और उपहास में तथा रोगी व्यक्ति को सान्त्वना देने के लिए झूठ बोला जाय तो कोई पाप नहीं होता—"विवाहमेंथुननर्मार्तसंयोगेष्वदोषमेंकेऽनृतम्" ३. ५. २९। किन्तु गुरु के विषय में तो कदापि असत्यभाषण नहीं करना चाहिए। असत्यभाषण के लिए तीन दिन-रात के बत का भी नियम है ३. ५. २७। इसी प्रकार कोधी, अत्यन्त प्रसन्ध, भय से आकुल, रोगी, लोभी, बालक, अत्यन्त वृद्ध, मूढ, मत्त और उन्मत्त व्यक्ति के वचन यदि असत्य हों तो भी उनसे कोई पाप नहीं होता। १. ५. २०। संभवतः धर्मसूत्रकार मनो-वैज्ञानिक कारणों को दिष्ठगत करके ऐसी स्थित में असत्य भाषण को अपराध नहीं मानता। सत्यभाषण की यह नैतिक भावना भी सन्तुलित दिखाई पढ़ती है, भले ही उसके तुलनात्मक अपराधों के विषय में कुछ असंगति दृष्टिगोचर होती है।

सत्यभाषण के साथ-साथ शुभवचन एवं दूसरों को कष्ट न देने वाले वचन बोलना आचार का एक अनिवार्य अङ्ग है। वाणी का संयम आवश्यक है: वाक्चचुः कर्मसंयतः ९.३.१६। शृद्ध के लिए भी सत्यभाषण का आदेश है: "तस्यापि सस्यमकोधो शौचम" २.१.५२।

सत्यभाषण की तरह अहिंसा की धारणा भी धर्मसूत्र में कुछ नये रूप में आतीं है। भारतीय संस्कृति के "जिओ और दूसरों को जीने दो" या "आत्मनः प्रतिकृष्ठानि परेषां न समाचरेत्" की भावना ही अहिंसा की नैतिक व्यवस्था को धर्मशास्त्रीय आचारव्यवस्था में बार-बार दुहराती है, किन्तु साथ ही साथ धर्मसूत्र में अहिंसा के विषय में भी कुछ विलक्षणता पायी जाती है। वैदिक कार्यों के लिए तथा अतिथि के लिए पशु का वध धर्मसंमत है-वध्यारच धर्मार्थे २. ८. ३७। इसी प्रकार युद्ध में की गयी हिंसा का कोई पाप नहीं होता: "न दोषो हिंस्यामाहवे" किन्तु युद्ध में भी दुर्बल, भीरु, कमजोरी बताने वाले विपन्नी का वध न करने का आदेश है। युद्ध की हिंसा लोक की रचा के लिए होती है अतः वह विहित है, पाप का कारण नहीं है। गौतमधर्मसूत्र १. ९. ७३ में कहा गया है कि मनुष्य को नित्य अहिंसाज्ञील, मृद्, अर्थात् सहिष्णु, या चमाशील होना चाहिये, दृढ़निरचयी, संयमी और दानशील होना चाहिये। मनुष्य के ये प्रमुख गुण हैं और उनमें अहिंसा मुख्य है "नित्यम-हिंस्रो मृदुदृढकारी दमदानशीलः। ब्रह्मचारी के लिए हिंसा,न करने का स्पष्ट आदेश है १. २. २३। अहिंसा के प्रति धर्मसूत्र के विल्कुण दृष्टिकोण का आभास पाप और प्रायश्चित्त के सन्दर्भ में मिलता है। मनुष्यों की हत्या से पाप होता है किन्तु उस पाप का अनुपात हत व्यक्ति के वर्ण के अनुसार होता है। सामान्यतः पशुओं का वध करना पाप का कारण बताया गया है किन्तु वह पाप उनकी उपयोगिता और आकार के अनुसार कहा गया है। सबके लिए प्रायश्चित्त का विधान है। धर्मसूत्र की दृष्टि में वेश्या के वध का कोई पाप या प्रायश्चित्त नहीं होता और इसी प्रकार नपुंसक की हत्या का पाप केवल एक आदमी से चलने लायक पुआल का दान कर देने पर छट जाता है। मांसभन्नण का भी पूर्णतः निषेध नहीं किया गया है, परन्त मांसभन्नण के लिए हिंसा निन्दित बतायी गयी है। अनेकानेक पित्रयों एवं मछलियों के भन्नण को विहित किया गया है (२.३.३५) जिनके भन्नण के लिए हिंसा आवश्यक है इसमें सन्देह नहीं। मांसभन्नण तो संन्यासी भी कर सकता था। १.३.३०। इस प्रकार धर्मसूत्र में अहिंसा की नैतिक भावना मांसभन्नण के निषेध तक सीमित नहीं है। हिंसा सामान्यतः निन्दित है किन्तु व्यवहार में उसका कठोर पालन नहीं दिखाई पड़ता।

द्या, परोपकार, ज्ञमा आदि उत्तम मानवीय गुणों की प्रशंसा धर्मसूत्र में आचार और आश्रमधर्म के सन्दर्भ में अनेकशः की गयी है। "दया सर्वभृतेष्र चा-न्तिरनस्या शौचमनायासो मंगलमकार्पण्यमस्पृहेति"। १.८.२४। ये आठ आत्मगुण बताये गये हैं: दया, चमाशीलता, दूसरों की समृद्धि में न जलना, जिस कार्य को करने में अपनी हानि हो वह न करना, मंगल का आचरण करना, दीनता न दिखाना और लालच न करना। इन गुणों को प्राप्त करना लौकिक तथा पारलौकिक दृष्टि से आवश्यक है। इसी प्रकार १. ९. ७३ में सिहण्णुता, चमाशीलता, दढ़ निश्चय एवं संयम को आवश्यक गुण बताया गया है। समर्थ होने पर भी किसी मारे जाते हुए दुर्बल व्यक्ति की रचा न करने पर उतना ही दोष होता है, जितना उस व्यक्ति को मारने वाले का होता है। "दुईंलहिंसायां च विमोचनशक्तरचेत्" ३. ३. १९। संन्यासी के लिए तो यह अनिवार्य आचार है कि वह लोभ का त्याग कर दे, संयम रखे और कष्ट देने वाले तथा अनुग्रह करने वाले दोनों पर समान दृष्टि रखे "समो भूतेषु हिंसानुग्रहयोः"। यह समदृष्टि भारतीय दर्शन में महत्व रखती है और जीवन में इसका न्यवहार दार्शनिक एवं तत्वज्ञ की महान योग्यता समझी जाती है। इन्द्रियों के प्रवाह में पड़कर उन पर विजय प्राप्त करना और उन्हें ऊँचे आदर्शों और छच्यों की ओर उन्सुख करना ही ब्रह्मचर्य का और सामान्य भारतीय धर्म का मुख्य लच्य है, दर्शन का मूलमन्त्र है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी इसी लच्य की प्राप्ति में रत तपस्वी है, जिसके नियम धर्मसूत्र में मिलते हैं। स्वाभाविक मलप्रवृत्तियों को नियन्त्रित करके उन्हें धर्म की सिद्धि से नियोजन ही धर्मप्रनथ का उपदेश और आदेश है।

परोपकार के साथ-साथ दुःखी और रोगी को दान देने का भी आदेश है। दानिविषयक व्यवस्था के मूल में एक उत्तम धार्मिक भावना है, सक्कम में अध्ययन में लगे हुए का एवं दुःखी व्यक्ति की सहायता। आगे चलकर दान केवल प्रायश्चित्त का अङ्ग हो जाता है और पाप से मुक्ति पाने का आडम्बरपूर्ण साधन बना लिया जाता है। किन्तु हमारे धर्मसूत्र में १.५.१८ दानपात्र की योग्यता पर विचार किया गया है और गुरु के लिए, विवाह कर्म के लिये, रोगी को, हीनवृत्ति वाले को और अध्ययन में रत व्यक्ति को दान देने की व्यवस्था की गयी है। अधार्मिक कार्य के लिए कदापि दान नहीं देना चाहिए, यह भी गौतमधर्मसूत्र में स्पष्ट कहा गया है।

स्वाभिमान और ब्यक्ति की प्रतिष्ठा पर भी इस धर्मसूत्र में यत्रतत्र प्रकाश पड़ता है, हालां कि सामान्यतः व्यक्ति को उसके आचरण के आधार पर तथा अनेक प्रसंगों में वर्ण के आधार पर या कुछ के आधार पर सम्मान का पात्र टहराया गया है। विद्याध्ययन करने वाले, सदाचारी एवं धार्मिक व्यक्ति का सर्वोपिर स्थान है और उसे विशेषाधिकार भी दे दिये गये हैं जो दूसरों को नहीं मिल पाते हैं। गुरु की सेवा में व्यक्ति के अपने स्वामिमान का विचार नहीं किया गया है, उसकी पूजा देवता की तरह करने, उसका जूडा खाने, शरीर दबाने आदि का नियम भी विद्यार्थी के लिए बताया गया है (पृ० २६) किन्तु ये कार्य गुरु के अतिरिक्त अन्य के लिए विहित नहीं हैं। निम्न व्यक्ति की सेवा गिर्हत है। अतिथि सत्कार एक मानवीय धर्म है तथा प्रत्येक आश्रम में मनुष्यपूजक होने का आदेश है किन्तु दूसरी ओर वर्ण का विचार इतना प्रबल् है कि शूद्ध को मनुष्योचित व्यवहार भी नहीं मिलता और उसे दास बनकर सब प्रकार से पदद्खित जीवन व्यतीत करना पड़ता है। आगे आश्रमों की व्यवस्था एवं वर्ण के विषय में विचार करते समय धर्मसूत्र के समाज में व्यक्ति का क्या स्थान था इस पर और प्रकाश पड़ेगा।

मनुष्य का अपना जीवन महत्त्वपूर्ण है। सभी प्रकार से अपनी रचा करना धर्म है। अतः धर्मसूत्र आदेश देता है कि जिस कार्य में हानि हो, प्राणसंकट हो वह कार्य न करो १. ९. ३२. और सभी उपायों से अपनी रचा करो ''सर्वत एवारमानं गोपायेत्" १. ९. ३४.। जीवन रचा के छिए वर्णाश्रमधर्म का भी उल्लंघन करके कोई भी वृत्ति प्रहण की जा सकती है और नैतिक नियमों का बन्धन तोड़ा जा सकता है। इस प्रकार धर्मसूत्र की व्यवस्था में धर्मप्रधान होते हुए भी व्यक्ति को भी बहुत कुछ महत्व प्राप्त है। उसे जीने का भी अधिकार दिया गया है और इसी कारण यह विचार किया गया है कि पापों के छिए प्रायश्चित्त नहीं भी किया जा सकता है। सामान्य नियम भी बताया गया है कि समर्थ व्यक्ति आश्चितों की, असहायों, दुईलों और शारीरिक विकार वाले मनुष्यों की रचा करें, उन्हें भोजन, वस्त्र और सुरचा प्रदान करें।

यौनविषयक नैतिकता के विषय में धर्म सूत्रकार की दृष्टि बड़ी कड़ी है, किन्तु अन्य नैतिक भावनाओं के समान ही इस विषय में भी सिद्धान्त और व्यवहार के बीच प्रचुर अन्तर दिखाई पड़ता है। धर्म सूत्र में नारी की स्थिति पर विचार करते हुए हमने इस बात को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध की स्वेच्छा-चारिता हमारे धर्म सूत्रकार को निश्चय ही अभीष्ट नहीं है, किन्तु उसे सबसे बड़ी चिन्ता इस बात की है कि उच्चकुळों की मर्यादा और पवित्रता सुरचित बनी रहे और वर्णों में उच्च और निम्न का भेद स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध का नियमन करे। अपने से निम्न वर्ण के पुरुष के साथ सम्बन्ध रखने वाली स्त्री के लिए तो सरेआम कुत्तों से कटवाकर मार डालने का नियम बनाया गया है। "श्विभराद्ये-द्राजा निहीनवर्णगमने स्त्रियं प्रकाशम् । ३. ५. १४।

किन्तु हमारे धर्मसूत्रकार को यह पता है कि मनुष्यों की स्वाभाविक कमज़ोरियाँ समय पाकर उसे अभिभूत कर लेती हैं। महापुरुष भी अपने आचरण में चूक जाते हैं।

<sup>&</sup>quot;दृष्टो धर्मव्यतिक्रमः साहसं च महताम्।"

यही नहीं एक आधुनिक मनोवैज्ञानिक की तरह धर्मसूत्रकार कामभावना के विकारों एवं असामान्य यौनाचारों का उल्लेख भी करता है और यह संकेत करता है कि अप्राकृतिक यौनाचार भी समाज में प्रचलित था। काममनोविज्ञान का वेत्ता इसे टिमत भावना की विकृत अभिन्यक्ति की कहेगा। गौतमधर्मसूत्र में ऐसे स्थलों के लिए देखिए: ३. ४. ३६ ए० २३४, ३. ५. १२ ए० २४०, ३. ६. ५ ए० २५५ तथा ३. ३. ७ ए० २६०।

ब्रह्मचर्य की महत्ता सर्वोपिर है, किन्तु उसके भंग होने पर प्रायश्चित्त द्वारा पाप से मुक्ति हो जाती है। धर्मसूत्र की दृष्टि में काम की मूलभावना का उपयोग केवल सन्तान प्राप्ति के लिये, सदाचारी पुत्र की प्राप्ति के लिए होना चाहिए। इसी लिए इसके नियमन की आवश्यकता है और विवाह की व्यवस्था को अपूर्व महत्ता दी गयी है। गौतमधर्मसूत्र का तो यही सन्देश है कि निरन्तर धर्म, अर्थ और काम को सफल बनाना चाहिए और इसमें धर्म प्रधान है, उसी के अनुकूल अर्थ और काम भी होने चाहिए।

"न पूर्वाह्ममध्यंदिनापराह्णानफलान्कुर्याद्यथाशक्ति धर्मार्थकामेभ्यः" १. ९. ५४ ।

# गौतमधर्मसूत्र में वर्णाश्रमधर्म

भारतीय धर्म में मानवजीवन सुन्यवस्थित है और उसके उद्देश्य निर्धारित हैं, जीवन का मार्ग स्पष्टतः अनुरेखित है। इस धर्म में जीवन जी लेने का ही नाम नहीं है, अपित उसका आकलन तो ब्यक्ति के धर्म से है, कर्म से है। केवल यथा-संभव सुख के साधन जुटाकर पार्थिव जीवन को और वर्तमान को सुखी बना लेना उसका उद्देश्य नहीं। इस धर्म में जीवन कर्म का जीवन माना गया है, एक पार-लौकिक जीवन की प्राप्ति के लिए दीचा का काल माना गया है। सम्पूर्ण भौतिक जीवन आध्यात्मिक जीवन की तैयारी है। इसी कारण तो जीवन को धर्ममय, दर्शनमय कहा गया है। आध्यात्मिक जीवन की तैयारी तो इस जीवन के आरम्भ से ही चलती है, परन्तु उसके लिए विशेष समय भी निर्धारित किया गया है।

हिन्दू धर्म में प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक अवस्था के और प्रत्येक अवसर के कर्तव्य निर्धारित हैं जिससे उनके विषय में अम या स्वेच्छाचारिता की गुआइश नहीं, हालां कि साथ ही साथ मनुष्य के हित "स्वस्य च प्रियमात्मनः" को भी महत्व दिया गया है। अभ्युद्य और निःश्रेयस् की सिद्धि के लिए हिन्दू धर्म में जीवन की जो "प्लेनिंग" की गयी है उसी का नाम आश्रम है। उचित समय पर उचित कर्म करना और दत्तचित्त होकर कर्म करना लच्य की प्राप्ति का मूलमन्त्र है। सम्पूर्ण जीवन कर्तव्यमय है, श्रममय है। आश्रम शब्द का ही अर्थ है: श्रम का जीवन। आश्रमयन्ति अस्मिन् आश्रमः। व्यक्ति के प्रतिदिन के कार्य का मानो एक "टाइमटेबुल" ही आश्रम की व्यवस्था के अन्तर्गत बना दिया गया है जिसके अन्तर्गत एक निश्चित समय तक एक निश्चित कार्य किया और फिर दूसरे कार्य में लगा गये। एक कालावधि में भौतिक जीवन का रसास्वादन किया तो दूसरे में

भौतिक सुखों का त्यागकर अन्तय शान्ति की खोज में निकल पड़े। एक पीढी ने अपना एक कार्य पूरा किया, उसके आनन्दों और फलों का भोग किया और वह आगे बढ़ गयी। उसने दूसरी पीढ़ी को स्थान दिया। इस विभाजन और न्यवस्था से न तो कहीं असन्तोष उत्पन्न हुआ, न तो उनमें कोई संवर्ष हुआ। इस व्यवस्था के अभाव ने वर्तमान समाज में कितनी बुराइयाँ उत्पन्न की हैं सर्वविदित है। जीवन के अन्त तक पद का लोभ और उस पद को बनाये रखने के लिए होनहार लोगों का दमन एवं शोपण पुराने लोगों का एक खास हथकंडा बन गया है। ऐसे लोग जितने पराने हैं, इस चाल में उतने ही कुशल हैं और वे उतने ही दीर्धकाल तक पट के साथ-चिपटे रहने में सफल होते हैं । अधिकार और पद के लोभी ब्रुज़र्ग एक लंगडी और असन्तृष्ट पीढ़ी का निर्माण करेंगे, जिसे योग्यता के विकास का अवसर नहीं मिल पायगा और जो उन पुराने ठेकेदारों के हाथ में खिलीना होगी, जिस पर वे मनमानी कर सकते हैं, प्रलोभन देकर अपना अधिक से अधिक काम निकाल सकते हैं। धर्मशास्त्रों की मौलिक आश्रमव्यवस्था में इन बुराइयों के लिए जगह नहीं थी। आश्रमन्यवस्था के पीछे जो उदात्त भावना है वह सार्वभौम है। भारतीय संस्कृति की यह विशेषता अद्वितीय है और धर्मशास्त्रकारों की दुरदर्शिता, व्यावो हारिकता. बोध और चिन्तन की स्पष्टता का प्रमाण है।

इस आश्रमन्यवस्था को धर्मसूत्रकारों ने स्पष्टतः गौरव प्रदान किया है। वर्णा-श्रमधर्म से हीन न्यक्ति पतित होता है और ऐसे पतित के साथ बोलना भी निषिद्ध है। वर्णाश्रमधर्म से हीन न्यक्ति का समाज में कोई स्थान नहीं है, वह किसी प्रकार का सम्मान प्राप्त करने का अधिकारी भी नहीं होता। ३. ९. १७। कर्मों के विभाजन का अनुशीलन न किया जाय तो आर्य और अर्नार्य में कोई भेद नहीं रह जाता। सभी वर्ण समान हो जाते हैं और सबके समान होने पर लोकन्यवस्था नहीं चल पाती, अस्तन्यस्तता उत्पन्न हो जाती है। "आर्यानार्ययोर्व्यित्तेपकर्मणः साम्यम्"। गौतमधर्मसूत्र २ ९. ६९। इस आश्रम न्यवस्था के अन्तर्गत विहित कर्म को करना कर्तन्य है और जो व्यक्ति उस आचरण का पालन नहीं करता वह राजा द्वारा दण्ड का भागी होता है। उसे किसी प्रकार की सम्पत्ति का अधिकार नहीं रह जाता और वह केवल जीवन चलाने योग्य भोजन ही राजा के यहाँ से प्राप्त करता है।

धर्मशास्त्रों में मनुष्यजीवन चार आश्रमों में विभक्त किया गया है—ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। गौतमधर्मसूत्र में इन आश्रमों को इस कम में और इन नामों से गिनाया गया है—ब्रह्मचारी, गृहस्थ, भिन्न, वैलानस। आश्रमों का इतिहास देलकर यह ज्ञात होता है कि आश्रम के विषय में धर्मशास्त्रकारों के विचार एक से नहीं हैं। इसे अलग-अलग नाम दिया गया है और इन आश्रमों का आपेचिक महत्त्व भी भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से किया गया है। उदाहरण के लिए कुछ आचार्यों ने एक ही आश्रम-गृहस्थाश्रम को वास्तविक बताया है। बौधायन की दृष्टि में भी अन्य सब आश्रम काल्पनिक हैं २. ६. १७। हमारे धर्मसूत्रकार गौतम ने भी गृहस्थाश्रम को ही महत्त्व दिया है और उसे ही प्रथम स्थान दिया

है। धर्मशास्त्रों के पूर्व उपनिषदों में यह बात स्पष्ट की गई है कि मोच प्राप्त करने के लिए वैराग्य या निर्वेद धारण करना चाहिये। बृहदारण्यक ५११ और मुण्डक ११२१९२ इस प्रकार ये आश्रम स्वाभाविक रूप में थे इसमें सन्देह नहीं। इन्हें व्यवस्थित रूप धर्मशास्त्रकारों ने दिया और प्रत्येक आश्रम के दैनिक कर्मों क विस्तार से गिनाया। सारे समाज के लिए वर्णाश्रमधर्म के नाम से संविधान तैयार किया।

सभी आश्रमों में गृहस्थाश्रम को स्वाभाविक रूप में अधिक महत्त्व प्राप्त है। यह आश्रम वास्तविक लौकिक कर्म और श्रम का जीवन है और अन्य आश्रम इसी पर आश्रित होते हैं। ब्रह्मचर्य इसी जीवन की विशेष तैयारी है जिसमें ज्ञान के साथ संयम और आचार की शिचा दी जाती है। ब्रह्मचर्य अनुशासन और ज्ञानार्जन का जीवन है। गृहस्थाश्रम की उपक्रमणिका है। गौतमधर्मसूत्र में १.३.१ और १. ३. ३५ में इस आश्रम की प्रधानता को स्वीकारा गया है। किन्तु साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि जीवन की शिचा पाकर बहाचारी कोई भी आश्रम प्रहण कर सकता है। ब्रह्मचर्य जीवन से वास्तविक आचार और धर्म का जीवन प्रारम्भ होता है। उसके पूर्व के जीवन में कोई आचार का नियम नहीं है और छट है। ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थजीवन स्वीकारने का कारण यह है कि यह आश्रम ही सन्तानउत्पत्ति का आश्रम है और सन्तान का महत्त्व धर्मसूत्र में सर्वोपरि है। इस कारण गृहस्थाश्रम का वरण करना धर्म की दृष्टि से आवश्यक है किन्तु ब्रह्मचारी इस आश्रम का त्याग कर नैष्ठिक ब्रह्मचारी का जीवन भी व्यतीत कर सकता और सारा जीवन ज्ञानार्जन तथा तस्वचिन्तन में छगा सकता है। ब्रह्मचारी को भोग-विलास की वस्तुओं की और बाह्य अलंकरणों से दूर रहने का आदेश है, यहां तक कि स्वच्छता के नियमों में भी अनेक को वर्जित कियागया है। संभवतः इस कारण कि इस जीवन का मुख्य लच्य है भोगविलास और भौतिक आनन्द की कल्पना न करना, केवल विद्यार्जन में ही तस्लीन रहना। मन को अपने लच्य में लगाने के लिये मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि जीवन के प्रत्येक कार्य से बनती है । इन्हीं भोगविलास और सुखदायी उपकरणों को, वस्त्रादि के अलंकरण को गृहस्थ के लिए विहित किया गया है, क्योंकि वहां यह आवश्यक मनोवैज्ञानिक वातावरण प्रस्तुत करने में सहायक है। इस प्रकार के ब्रह्मचारी को समाज में सम्मान का स्थान मिला है और वैसे ब्रह्मचारी की राजा प्रत्येक तरह से रचा करता है। उसकी सहायता और भरणषोषण समाज के सभी अंग करते हैं।

जपर कहा जा जुका है कि गौतमधर्मसूत्र में गृहास्थाश्रम को अन्य आश्रमों से अधिक महत्त्व दिया गया है। यह स्पष्टतः कहा गया है। कि " ऐक्याश्रम्यं त्वाचार्याः। प्रत्यचिवानाद् गार्हस्थ्यस्येव"। १. ३. ३५.। प्रायः सभी संस्कार इसी आश्रम में सम्पादित होते हैं और यही आश्रम मानवजाति के विकास के लिए उसकी प्रजन न की प्रवृत्ति को सन्तुलित और संयमित करने का आश्रम है। गृहस्थ का धर्म है: "देविपतृमनुष्यर्षिप् जकः" हो अर्थात् सभी उस पर आश्रित होते हैं। गृहस्थाश्रम समाज की पहली इकाई है और समाज का सही निर्माण इसी जीवन में

होता है। इसमें आचार के नियम बहुत ज्यापक हैं। दान देना और अतिथि सत्कार करना तो गृहस्थाश्रम का मुख्य धर्म है। दुःखी, रोगी, निर्धन और विद्याध्ययन में रत ज्यक्ति की सहायता करना इस आश्रम का परम मानवीय कर्तज्य है। गृहस्थ अपने आश्रितों का भरणपोषण करता है। वह अतिथि, वालक, रोगी, गर्भवती स्त्री, घर में रहने वाली पुत्रियों और बहनों तथा वृद्धों और सेवकों को भोजन देकर स्वयं भोजन करता है १. ५. २३ और इस प्रकार वह एक महान् पारोपकारमय जीवन जीता है। धर्मसूत्र में गृहस्थ के लिए शुद्धता के अनेक नियम दिये गये हैं। उसे स्नान और सुगन्धि के लेप से स्वयं को पवित्र रखने का आदेश दिया गया है। उसे दूसरों के वस्न आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। अभावग्रस्त होने पर वह शुद्ध करके उपयोग कर सकता है। सामान्यतः उसे संयम का जीवन बिताना चाहिए और धर्म के अनुकूल अर्थ और काम का सेवन करना चाहिए। मानसिक पवित्रता रखनी चाहिए।

आश्रमन्यवस्था के अन्तर्गत न्यक्ति का एक सामान्यधर्म है अतिथि का सकार और गुरु आदि श्रेष्ठ जर्नों का आदर। अतिथि की सेवा संन्यासी को भी करनी चाहिए १.३.२८ श्रोत्रिय अतिथि को अपने समान शय्या और आसन देना चाहिए। अपने से हीन अतिथि का भी अपने समान आदर करना सामान्य धर्म है। केवल अपने लिए पकाया हुआ भोजन धर्मसूत्र की दृष्टि में अभोज्य है। एक रात्रि रुकने वाला और मध्याद्धकाल में विश्राम के लिए आनेवाला व्यक्ति अतिथि होता है। श्रेष्ठजनों को आदर देना भी सामान्यधर्म है। माता-पिता का तो किसी भी दशा में अपमान नहीं करना चाहिए "न किहीचन्माता-पित्रोरवृत्ति" ३.३. १५। गुरुजनों के निकट किसी प्रकार की चपलता नहीं करनी चाहिए १.२.२२ इसके अतिरिक्त गुरु की सेवा का भी नियम बताया गया है। अभिवादन, संभाषण और शिष्टाचार के छोटे-छोटे दैनिक नियम भी धर्मसूत्रों ने बताये हैं। वृद्ध जनों का आदर उनके आचार के आधार पर करने का आदेश हैं और उनके अनुकूल आचरण करने को बताया गया है। "यच्चात्मवन्तो वृद्धाः सम्यिवनीता दम्भ-लोभमोहवियुक्ता वेदविद आचलते तत्समाचरेत्।"

आत्मसम्मान को बनाये रखना और आत्मकल्याण के लिए उद्योग करना
गृहस्थाश्रम में अनिवार्य कर्तव्य है। इसी लिए गृहस्थ की हमारे धर्मसूत्र में यह
सलाह दी गयी है कि वह उत्तम और उद्यमी व्यक्तियों के साथ निवास करें,
जहां जीवनोपयोगी वस्तुएँ उपलब्ध हों वहां निवास करे १.९.६५। आत्मसम्मान
की दृष्टि से बराबर दूसरें का अन्न न ग्रहण करे "नित्यमभोज्यम्" २.८.८ और
न ही तिरस्कारपूर्वक या विना मांगे दिया हुआ अन्न ग्रहण करे "भावदुष्टम्"
अयाचितम् च।" २.८.१२। अपने को पीडित न करे और अपनी ग्रतिष्टा का
निरन्तर ध्यान रखे। यह धर्मसूत्र का गृहस्थ के लिए सामान्य आदेश है।

अन्य आश्रमों के अन्तर्गत संन्यास या भिन्न को गौतमधर्मसूत्र में महत्त्वपूर्ण माना गया है। वानप्रस्थ या वैलानस को केवल गृहस्थ और संन्यास आश्रमों के बीच की कड़ी कहा जा सकता है। जिस प्रकार गृहस्थाश्रम के लिए जहा-चर्याश्रम विशेष तैयारी का समय है उसी प्रकार संन्यास के लिए तैयारी और

दीचा का समय है वानप्रस्थ। संन्यास नितान्त आध्यात्मिक उद्देश्य का आश्रम है। जिसका रुद्य है भौतिक जगत के ऐन्द्रिक सुखों से विमुख होकर इन्द्रियों और मन को वश में करके निवेंद की प्राप्ति। जीवन में भौतिकता और इन्द्रियसुख की प्रधानता का कहीं तो विराम होना चाहिए कहीं सीमा होनी चाहिए क्योंकि वे चिरस्थायी सन्तोष नहीं देते और तब यथार्थ तथ्य का बोधकर परम शान्ति की प्राप्ति ही जीवन की सार्थकता है। अतः इस आश्रमन्यवस्था में संन्यासी जीवन का आध्यात्मिक महत्व है, दार्शनिक महत्व है।

इस सुन्दर व्यवस्था के होते हुए भी धर्मशास्त्रियों के समय में इनका सही रूप से पालन होता था, इसमें सन्देह है, न्योंकि इन आश्रमों के विषय में धर्मशास्त्रकारों में मतभेद है, जो निरचय ही व्यावहारिक कारणों से है। किसी भी स्थित में संन्यास आश्रम सामान्यतः सभी व्यक्ति अपनाते होंगे, ऐसा भी नहीं माना जा सकता। वह तो दार्शनिकों का आश्रम है, तपस्त्रियों का आश्रम है। संन्यास के नाम पर अकर्मण्यता का जीवन धर्मशास्त्र को अभीष्ट नहीं है। वर्णव्यवस्था—

भारतीय धर्म या संस्कृति की एक अद्वितीय विशेषता है वर्णव्यवस्था, इसके विषय में बहुत कुछ कहा गया है। कुछ विद्वानों ने तो इसकी प्रशंसा की है और कुछ ने इसके दोषों के अपर दृष्टिपात किया है। यह सभी मानते हैं कि मूलतः यह व्यवस्था बुरी नहीं थी। उसके पीछे मनुष्य के आचार और कर्म का विवेक था। इस प्रकार की सामाजिक विभाजन की व्यवस्था किसी न किसी रूप में सभी संस्कृतियों और देशों में मिल सकती है। समाज में भिन्न वर्गों का होना आवश्यक है किन्तु सभी मनुष्य समान उत्पन्न नहीं होते, सभी समान प्रतिभा और समान आदतों के साथ पैदा नहीं होते और समान कार्य नहीं करते। डा० राधाकृष्णन् के शब्दों में मानव समाज भिन्न प्रकार की श्रेणियों से बना है और उनमें सबका अपना महत्व है। वे सभी एक सामान्य उत्पय हो सिद्ध करने में लगे हुए हैं।

"Society is an organism of different grades, and human activities differ in kind and significance. But each of them is of value so long as it serves the common end. Every type has its own nature which should be followed. No one can be at the same time a perfect saint. a perfect artist and a perfect philosopher, Every definite type is limited by boundaries which deprives it of other possibilities."

-Hindu View of Life, p. 127

किन्तु भारतीय धर्म के इतिहास में समाज के विभाजन का यह स्वाभाविक आधार सीच्र ही छ्रप्त हो जाता है और यज्ञिय विधानों के विकास के साथ ही साथ एक वर्ग को जो मुख्यतः यज्ञ के सम्पादन और विधान्ययन में रत है बहुत अधिक प्रधानता मिळ जाती है और देवों का स्थान मिळ जाता है। परिणामतः

समाज में एक असन्तुलन का जन्म होता है और यह उच्च वर्ण अपने अधिकारों तथा उचस्थान के प्रति छोभी हो जाता है। वर्ण का आधार जन्म हो जाता है। जिस विशाल भन्य संस्कृति के प्रासाद की नीव सुदृढ सिद्धान्तों के ऊपर पड़ी थी उसमें शीघ्र ही दरारें पढ़ जाती हैं और आगे चलकर उसपर जो भवन बनता है उसमें कुल मिलाकर परस्पर विरोधी बातें सर्वत्र ही भरी पढ़ी दिखाई पड़ती हैं, एकरूपता नहीं हो पाती। शायद समाज के अप्रणी बुद्धिजीवी लोगों का सबसे बड़ा अपराध यह था कि मानव के व्यक्तित्व की न पहचानकर उसके किसी एक वर्ग के व्यक्तित्व का विकास न होने देना। और अपने पद का नाजायज फायदा उठाकर किसी दूसरे के व्यक्तित्व को पंगु बनाकर अपने अधिकार को कायम रखने से बढ़कर कोई सामाजिक पाप नहीं। हिन्दू समाज की बुराइयों का कारण मानव के भाग्य के साथ मानव का यह खिलवाड़ ही है। सभी अपने अपने कर्तन्य का ही ध्यान रखते तो शायद कोई ख़राई न होती परनत यहाँ तो अधिकारों पर ही दृष्टि जम गयी और उन अधिकारों के लिए अपनी योग्यता को बनाये रखना जरूरी नहीं रह गया। "सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः" की शुभकामना को व्यवहार में कम स्थान मिला। वर्णव्यवस्था की ब्राइयाँ यहीं से आरम्भ होती हैं। यह सही है कि मनुष्य अपने वंशपरम्परा और वातावरण का गणनफल होता है, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि उसे वातावरण का परिवर्तन करके अपने व्यक्तित्व का विकास करने का अधिकार ही न रहे । एक विशेष कल में जन्म लेने के कारण उसे पश से भी निन्दित समझा जाय। अपने कुछ या वंशपरम्परा की शुद्धता के छिए अपने योग्य व्यक्तियों से संबन्ध करना अच्छी और लाभदायक बात है किन्तु व्यक्ति को एक घेरे के भीतर केंद्र करना, उसमें हीनता की भावना भरकर उसे आश्रित और परतन्त्र बनाकर मानवीय अधिकारों से वंचित कर देना ईश्वर की सृष्टि के प्रति अन्याय है, घोर अपराध है, सामहिक नरसंहार जैसा पाप है। भारतीयधर्म के अन्तर्गत वर्णव्यवस्था की कुछ बराइयाँ ऐसी हैं जिन पर पर्दी नहीं ढाला जा सकता और जिनके विषय में निश्चित रूप से कतिपय सुधार और परिवर्तन वांछनीय हैं। समय के साथ-साथ ये परिवर्तन हो भी रहे हैं और सामाजिक जीवन की समानता का बोध उत्तरीत्तर बढ़ रहा है।

में दिन काल में वर्णक्यवस्था अपनी आरम्भिक अवस्था से चलकर पूर्णावस्था पर पहुँच जाती है। यजुर्वेद के काल तक यह प्रा रूप पा लेती है और धर्मसूत्रों में इसी व्यवस्था का अन्तिम रूप दिखाई पड़ता है। कुलों की पिनन्नता के घ्यान से धर्मशास्त्रीय प्रंथों में इस वर्णक्यवस्था के कठोर पालन करने का आदेश दिया गया है और प्रत्येक वर्ण के कर्म निश्चित कर दिये गये हैं जिनसे अष्ट होना सामाजिक पतन का कारण होता है और ऐसा व्यक्ति सम्पत्ति आदि के अधिकार से वंचित हो जाता है। पिछले पृष्ठों में हम देख चुके हैं कि इस वर्णक्यवस्था का कितना व्यापक प्रभाव है। छोटे-छोटे कर्मों में भी वर्णक्यवस्था के आधार पर पार्थक्य स्थापित किया गया है, जिसका कोई औचित्य नहीं दिखायी पड़ता है।

उदाहरण के लिए यज्ञोपवीत के समय बाह्मण, चत्रिय, वैश्य को आयु, दण्ड, आदि के अलावा भिचाचरण के लिए संबोधन का भी अलग-अलग नियम बताया गया है। और प्रायश्चित्त, अपराध और दण्ड, मृत्यु या जन्मविषयक अशौच भी वर्णानुसार निर्धारित किया गया है। वर्ण का विचार नैतिक भावना के ऊपर भी हावी होता दिखाई पदता है। भोजन और संभाषण के जिल्लाचार आदि में भी वर्ण के विचार को प्राथमिकता दी गयी है। वर्णक्यवस्था की इस कठोरता के बावजूद प्राणरत्ता और जीविका निर्वाह के लिए इसके उल्ह्न की भी अनुमति दी गयी है, किन्तु इस बात की चेतावनी दी गयी है कि दूसरे वर्ण के कर्म करते हुए भी उस वर्ण के निन्दित आचरण न अपनाये जायें। साथ ही वर्ण के उत्कर्ष का भी सिद्धान्त बना दिया गया है जिसके अनुसार असवर्ण यौनसंबन्धों या विवाहों से उत्पन्न वर्णसंकर सन्तानें निरन्तर कई पीढियों तक उत्कृष्ट वर्ण के कर्म करते हुए उस उरक्षष्ट वर्ण की हो जाती हैं। यह तथ्य जीवविज्ञान और प्राणिशास्त्र के सिद्धान्तों से सिद्ध किया जा चुका है कि किस प्रकार कुछ पीढियों में, विशेषतः सात पीढियों में रक्त में परिवर्तन आ जाता है और मनुष्यजाति नयी हो जाती है, जिसमें अपने विशिष्ट लक्कण भी होते हैं। वर्ण के उत्कर्ष के पीछे ऋछ इसी प्रकार का सिद्धान्त कितना वैज्ञानिक प्रतीत होता है। इस प्रकार यह भी देखने को मिलता है कि वर्णन्यवस्था का मूल आधार अब भी विचार में रखा जाता था और कर्म या आचार के अनुसार वर्ण के उत्कर्ष या अपकर्ष का नियम भी प्रचलित था, परन्तु इसे उतना महत्व नहीं था, जितना वर्णविषयक रूढियों का। क्रिक्सी प्रकार वर्णविषयक सिहण्युता जीवनोपयोगी वस्तुओं के आदान के संबन्ध में भी है। आत्मपोषण के छिए आवश्यक वस्तुएँ किसी भी वर्ण से भी प्रहण की जा सकती थीं। संन्यासी सभी वर्णों के यहाँ से भिन्ना प्रहण कर सकता था। इसी प्रकार ब्रह्मचारी भी भिन्ना सभी वर्ण के गृहस्यों से छे सकता था। किन्त इससे यह भी लगता है कि ऐसे उन्नेखों में ग्रुद्ध वर्ण धर्मशास्त्रों में अभियेत नहीं है। दूध, दही, फल, मधु, स्वामांस, शाक, सुना हुआ अब, आदि किसी भी वर्ण के न्यक्ति से छिया जा सकता है, शूब से भी ये वस्तुएं ली जा सकती हैं,। गौ० घ० सू० २, ८, ३ यदि किसी अन्य प्रकार से वृत्ति त चले तो शुद्ध से जीवननिर्वाह की वस्तु ली जा सकती है: "वृत्तिश्चेना-न्तरेण शूद्रम्"। में भी कुछ दैनिक जीवन में संबन्धित रहने वाले शुद्र के घर भोजन किया जा सकता है: जैसे नाई, चरवाहा, कुळपरम्परा के मित्र, हळवाहा, परिचारक, आदि: "पशुपाळचेत्रकर्षककुळसंगतकारचितृपरिचारका भोज्याताः।" २. ८. ६। यज्ञ के समय अबाह्मण को भी अतिथि के समान सत्कार का अधिकारी माना गया है। इन उल्लेखों से धर्मसूत्रके समय में भी थोड़ी वर्ण विषयक सहिष्णता के दर्शन होते हैं।

शुद्र की स्थिति—

धर्मशास्त्रों का अवलोकन करते समय वर्णव्यवस्था के संबन्ध में जो बात सबसे अधिक खटकने वाकी है वह है ग्रुद्ध के प्रति उनका अन्याय और अर्स्सना

से भरा हुआ दृष्टिकोण । वैदिक काल में धर्मसूत्रों से पूर्व ही शुद्ध इच्छानुसार पीटा और मारा जाने वाला तथा केवल सेवावृत्ति में नियुक्त किया जाने वाला (यथाकामवध्यः, कामोत्ताप्यः, अन्यस्य प्रेष्यः) । बताया गया है। उसके जीवन की यह नगण्य स्थिति धर्मशस्त्रों में और भी अधिक तुच्छ बन जाती है और वह अपने समूचे अधिकारों से वंचित होकर दास मात्र बन कर रह जाता है। पिछले पृष्ठों में इस बात पर प्रकाश डाला चुका है कि पाप और प्रायश्चित्त, दण्ड और अपराध. अशीच तथा यौनविषयक नैतिकता के संबन्ध में शुद्ध के प्रति कितना अन्याय बरता जाता था। गौतमधर्मसूत्र २. १. ६४ में शुद्ध का यही धर्म बताया गया है कि वह उच्चवर्णों के छोगों की सेवा करे, द्विजातियों का जुठा भोजन करे और उन्हीं के लिए घन का संचय करे। "तदर्थीं इस्य निचयः स्यात्।" वह कभी भी उच्चवर्ण के समकच होने का साहस न करे। उनके समान मार्ग पर न चले और उनसे वात भी न करे। उनके समान आसन पर बैठने के छिए उसे कठीर दण्ड मिळने का विधान है। इसी प्रकार वह यदि ब्राह्मण का अपमान करता है तो उसकी जीभ, या प्रहार करता है तो शरीर का अंग ही काट देने का दण्ड है। जब कि इन्हीं अपराधों के लिए बाह्मण को कोई दण्ड नहीं। शुद्र की पत्नी के साथ उच्चवर्ण के लोग व्यभिचार करें तो उससे केवल कुछ प्रायश्चित्त करना था किन्तु शद्ध को ऐसा व्यभिचार उच्चवर्ण की स्त्री के साथ करने पर जीवन से हाथ घोना पढ़ता था। इसी प्रकार वेद का अध्ययन तो दूर रहा, उसका अवण भी निषिद्ध था और सुन छेने पर उसका कान सीसे और जस्ते से भर दिया जाता था। शुद्ध के वध के प्रायक्षित पर दृष्टि ढाली जाय ती ज्ञात होगा कि धर्मसूत्र की दृष्टि में शर्द का महत्व पशु से भी कम है। उच्चवर्ण के व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार समानता प्राप्त करने की इच्छा करने पर वह दण्ड का ही भागी होता था : "आसनशयनवाक्पथिषु समप्रेप्सुर्दण्ड्यः।"

अस्पृश्यता का बहुत कुछ विकास धर्मप्रन्थों में मिल जाता है, यद्यपि उसका अपवाद भी यत्रतत्र मिलता है। गीतमधर्मसूत्र के अनुसार शुद्र का लागा हुआ जल दूषित हो जाता है और आचमन आदि के योग्य नहीं रह जाता। १.९. १२। किन्तु ऊपर के कुछ उदाहरणों से वर्णविषयक सहिष्णुता का निर्देश भी किया जा खुका है। अन्य कतिपय आचार्यों ने सामान्यतः शुद्र का भोजन प्रहण करने को खुरा नहीं माना है मनु ४१२११। प्रायः अस्पृश्यता का कारण पतित होना या महापातक कर्म करना होता था। चाण्डाल जाति के अस्पृश्य होने का उद्देख है। इसी प्रकार शुद्रा से उत्पन्न पुत्र अस्पृश्य माना गया है। उनका दर्शन, स्पर्श और प्रतिग्रह वर्जित है। १. १. २. २२-२३ इसी प्रकार प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न पृत्र अस्पृश्य कहे गये हैं: "प्रतिलोमास्तु धर्महीनाः।"

प्रायः ग्रुद्ध के लिए घार्मिक संस्कार विहित नहीं है, और केवल एक आश्रम गृहस्थाश्रम ही विहित है। अतः कुछ आचार्यों ने उसके लिए पञ्चमहायज्ञ का विधान किया है। "पाकयज्ञैः स्वयं यजेत्" गी॰ ध॰ सू॰ २. १. ६७। किन्तु ग्रुष्ट के लिए भी आचार का विधान है। वह भी आश्रित जनों का भरण-पोषण करे। सत्यभाषण करे और क्रोध न करे पवित्रता के नियम का पालन करे। "तस्यापि सत्यमक्रोधः शौचम्"। २. १. ५२। इसी प्रकार शृद्ध श्राइकर्म भी करे। "श्राइकर्म" २. १. ५४। अपनी ही पित्रयों में अनुरक्त हो और एक पत्नीवत का पालन करे। "स्वदारवृक्तिः" २. १. ५६। शृद्ध, की स्थित में दासप्रधा का पूरा संकेत मिलता है। शृद्ध परतन्त्र है, उसे स्वामी की हर हालत में सेवा करनी है। उसके छोटे वस्त्र आदि का ही उपयोग करना है। वैश्वदेव आदि प्रजाकम में देवता का नाम लेकर नमोनमः कहना ही मन्त्र है। उसे अनार्य कहा गया है, जब कि उससे उच्चर्ण को आर्य नाम से अभिहित किया गया है, इनके कार्यों में किसी प्रकार की उलटफेर नहीं होनी चाहिए। २. १. ६९।

#### ब्राह्मण के विशेषाधिकार-

राजा और विद्वान बाह्मण ही बतों के कर्म को धारण करने वाले हैं। लोककल्याण और अनुचित कर्म का दण्ड देने के लिए सबको इनके अधीन कर दिया गया है। ब्राह्मण का स्थान राजा से भी बढ़कर है और वह सभी द्वारा पूज्य है। अन्य व्यक्तियों के समान उसे दण्ड नहीं मिलते। वही शारीरिक दण्ड से मुक्त है। राजा उसे छः प्रकार के दण्डों से मुक्त रखता है। वह पीटा नहीं जा सकता, वह हथकड़ी-बेड़ी से बाँधा नहीं जा सकता, उसे धन-दण्ड नहीं मिलना चाहिए, ग्राम या देश से निकाला नहीं जाना चाहिए, उसकी भर्त्सना जहीं होनी चाहिए और उसका त्याग नहीं किया जाना चाहिए "अवध्यश्चाब-न्ध्यश्रादण्डयरचावहिष्कार्यरचापरिवाद्यरचापरिहार्यरचेति।" गौतमधर्मसूत्र १.८. १३। किन्तु यह सब छूट या विशेषाधिकार क्यों ? इसे प्राप्त करने के छिए उस बाह्मण की योग्यतायें विचारणीय हैं। ये सारी सुविधायें और विशेषाधिकार नियमतः उस बाह्मण को मिलनी चाहिए जो अपने कर्म में रत हो और सभी संस्कारों से संस्कृत, हो उत्तम एवं आदर्श आचरण वाला हो, केवल धर्म का ज्ञान ही न रखता हो, उसका आचरण करता हो "तद्येस्तद्वृत्तिः" १. ८. ७ । जिस बाह्मण को राजा अपने से श्रेष्ठ आसन पर बैठाता है वह वस्तुतः अपने आचरण और विद्या आदि से उसके योग्य होना चाहिए। अपने मन्त्री या पुरोहित के रूप में वह कैसे बाह्मण का चयन करता है: "विद्याभि जनवाररूपवयः शीलसंपन्नं न्यायकृतं तपस्विनम् । विद्या में निष्णात, धर्म के ज्ञाता, शीलवान्, न्यायप्रिय और तपस्वी। यदि ऐसे बाह्मण को विशेषाधिकार मिलते हैं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। समाज की व्यवस्था करने वाले और सबको सही मार्ग पर प्रेरित करने वाले चिन्तक और विचारक को सबसे बढ़कर सम्मान मिलना ही चाहिए, मिलता ही है। ऐसे ब्राह्मण को किसी के अधीन रखना लोककल्याण की दृष्टि से बुरा होगा और बह उसका पूरा उपयोग नहीं हो पायगा, क्यों कि उसे धर्मकार्य करने कराने की सुविधा नहीं होगी। इसी लिए बाह्मण, उपर्युक्त प्रकार का बाह्मण राजा के अधीन नहीं होता और करी

आदि से मुक्त होता है, क्यों कि वह जो भी पुण्यकर्म करता है उसका लाभ राजा को भी मिलता है।

वास्तिवक ब्राह्मण की योग्यता पर श्राद्धकाछीन भोजन के प्रसंग में भी विचार किया गया है। उन योग्यताओं और अयोग्यताओं की विस्तृत सूची देखने से यह स्पष्ट हो जायगा कि ब्राह्मण वही है जो उत्तम आचरण करता है। आचरण से च्युत होने पर वह ब्राह्मण भोजन का अधिकारी भी नहीं है। सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाछा और सदाचार का पाछन करने वाछा ही ब्राह्मण समझा जाना चिहए। यदि हम धर्मशाखों की या भारतीय संस्कृति की ब्राह्मण की इस परिभाषा और अर्हता पर विचार करें तो ब्राह्मण से, विद्वान् और सदाचारी, संयमी और गुणवान् से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। श्रोत्रिय ब्राह्मण को तो सबसे उच्च स्थान दिया गया है जो स्पष्टतः उसकी योग्यता और सामाजिक जीवन में महत्ता के कारण है।

किन्तु मौळिक रूप से ब्राह्मण को जिन कारणों से सर्वोद्य स्थान और अनेक विशेषाधिकार दिये गये थे, वे काळान्तर में वर्णव्यवस्था के रूढ़ और कठोर होने के साथ ही कम विचारणीय होते गये और ब्राह्मण केवल ब्राह्मण कुल में जनम के आधार पर सम्मान और विशेषाधिकार के लोभी हो गये जिससे समाज में अन्याय और विषमता को स्थान मिला। बढ़े से बढ़े अपराध के लिए केवल वेशनिष्कासन और प्रायक्षित ही उसके लिए दण्ड था, जब कि उसके विद्वान होने के कारण अधिक दण्ड मिलना ही उचित ठहराया गया है। महापातक कर्मों के लिए केवल शरीर पर चिह्न लगाकर उसे बहिष्कृत किया जाता था। समान ही अपराध के लिए उससे निम्न वर्ण वालों को उससे अधिक दण्ड मिलता था। उसके वध का पाप सबसे बड़ा पाप था। उसे मिला हुआ धन उसकी सन्तान का हो जाता था। उसके बिना उत्तराधिकारी के मरने पर उसका धन श्रोत्रिय ब्राह्मणों को मिलता था ३, १०, ३९ और उसे कोई अब्राह्मण सान्ती के रूप में नहीं बुल। सकता था। इनके अतिरिक्त भी ब्राह्मण को नैतिकता के नियमों की अवहेलना करके भी अनेक विशेषाधिकार केवल ब्राह्मण होने के नाम पर मिलने का संकेत भी धर्मसूत्र में दिखाई पहते हैं।

#### राजा और लोकव्यवस्था-

धर्मसूत्र के अनुसार राजा का कार्य है न्यायपूर्वक दण्ड देना ३. १. ८ और दण्ड देकर पथ से विचिलत लोगों को पुनः पथ पर लाना। वह विपरीत आचरण वाले को संभालता है। और गुरु भी धर्म के विपरीत कार्य करें तो वह उसे मार्ग पर चलने का आदेश दे सकता है। किन्तु राजा बाह्यण के ऊपर शासन नहीं करता वह उसकी सहायता से शासन करता है और उससे परामर्श लेकर धर्म का विधान जानकर न्याय करता है। राजा बाह्यण के अतिरिक्त सबका स्वामी होता है "राजा सर्वस्थिष्टे बाह्यणवर्जम्।" २. २. १। बाह्यण की प्रेरणा से कार्य करने वाला राजा समृद्धिशाली होता है।

"ब्रह्मप्रसूतं हि चल्क्रमृध्यते न ज्यथत इति च विज्ञायते।" २. २. १४। राजा सबका रचक होता है और सबकी रचा के लिए वह युद्ध करता है। ब्राह्मण यदि धर्म का विधान करने वाला है तो राजा उसका पालन कराने वाला है। इन दोनों के समन्वय से ही लोक की रचा होती है और धर्म आपने उचित मार्ग पर चलते हैं। यदि राजा अपने कर्म में अयोग्य है और धर्म का पालन नहीं करता तो वह पाप का भागी होता है। दण्ड न देने पर राजा ही पापी होता है। इसी प्रकार यदि ज्यवहार में राजा अन्याय करता है तो धर्म की हानि होने से सभी को पाप लगता है—साचियों को, न्यायकर्ता को, सभासदों को और राजा को भी। साचिसम्यराजकर्तृषु दोषो धर्मतन्त्रपीडायाम्। २. ४. ११। राजा को समाज में बहुत सम्मान प्राप्त है और वह मधुपर्क द्वारा प्रच्य होता है। ब्राह्मण भी उसे उचित सम्मान प्रदान करता है।

धर्मशास्त्रों की लोकव्यवस्था जनतांत्रिक प्रतीत होती है। राजा निरंकुश नहीं है, अपित वह धर्म के लिए ब्राह्मण पर या योग्य विधिवेत्ताओं पर निर्भर है। न्याय व्यवहार की व्यवस्था और प्रक्रिया तो बहुत ही जनतांत्रिक है और दण्ड देने के पूर्व अपराध के प्रत्येक पहल पर विचार किया जाता है। न्याय हो, अन्याय न हो यही दण्डव्यवहार का मुख्य लक्त्य बारबार दुहराया गया लगता है। साची के सत्य भाषण पर बहुत महत्व दिया गया है और उसके असत्यभाषण का पाप और बहुत अधिक बताया गया है। इसी प्रकार परिषद् के निर्णय मान्य ठहराये गये हैं जो एक की प्रकार पंचायत थी। अपने-अपने कर्म में उस कार्य के करने वाले सदाचारी व्यक्तियों के निर्णय को मान्य ठहराया गया है:

"कर्षकविषक्पश्चपालकुसीदिकारवः स्वे स्वे वर्गे।" २, २, २९ । इसी प्रकार राजा को परामर्श दिया गया है कि पेचीदे मामलों में वह अनुभवी और जानकार लोगों की राय लेकर निर्णय करें "विप्रतिपत्ती श्रेविद्यवृद्धेभ्यः प्रत्यवहृत्य निष्ठां गुमयेत्" २, २, २५ ।

इस प्रकार कुल मिलाकर धर्मसूत्र की लोकन्यवस्था बहुत ही समन्वयपूर्ण है। समाज के विभिन्न वर्गों में जिस सहयोग का विधान किया गया है वह एक उत्तम उद्देश्य की सिद्धि में सहायक है। बाह्मण के अतिरित्त अन्य वर्ण के लोग चित्रय और वैश्य अपने-अपने कर्म में लगकर धर्म, अर्थ, काम की साधना करें यही सबके लिए धर्मशास्त्र को अमिष्ट है। सभी अपने कर्म में रत हों और सभी अपने योग्य कार्य करें। समाज में सामंजस्य हो और सब मिलकर एक पूर्ण समाज का निर्माण, विकास करें और यही धर्म के अन्तर्गत की गयी वर्णव्यवस्था का मूल उद्देश्य है। परस्पर सहिष्णुता, समन्वय और सहयोग की तथा मानवता की भावनायें ही समाज का उद्धार कर सकती हैं। भारतीय धर्म के इन कल्याणकारी सन्देशों को ग्रहण करके बुराइयों को दूर करके उन्हें भूल जाना ही धर्म का वर्षमान लक्ष्य होना चाहिए।

# गौतमधर्मसूत्र में नारी

"अस्वतन्त्रा धर्मे छी"। २.९.१ अर्थात् पति का अनुसरण करना ही स्त्री का धर्म है, वह धर्म में स्वतन्त्र नहीं होतीं। धर्मसूत्र में नारी के धर्म का मूलमन्त्र यह सूत्र ही है। स्त्री पति पर आश्रित रहे और उसका अनुसरण करे इस कथन में धर्मसूत्र कोई नवीनता नहीं प्रस्तुत करते । बार-बार और विशेष बल उसके प्ररुषसंबन्ध-विषयक आचरण पर दिया गया है। गृह्यकर्म में और धार्मिक क्रियाओं में गृहिणी की हैसियत से, सहधर्मिणी की हैसियत से, वह गौरवपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित है, किन्तु उसके इस रूप के विषय में कोई उल्लेखनीय विशेषता नहीं है। जहाँ तक पारिवारिक या सामाजिक जीवन में नारी के स्थान का प्रश्न है उसके जीवन का ळच्य है पुत्र या सन्तान की उत्पत्ति । पुत्र और सुयोग्य पुत्र की कामना और उसकी अनिवार्यता धर्मशाख की दृष्टि में केवल लौकिक या व्यावहारिक दृष्टि से ही नहीं व्यक्त की गयी है अपित एक पारमार्थिक या पारलीकिक दृष्टि से भी पुत्रप्राप्ति गृहस्थाश्रम का रूच्य बतायी गयी है, क्योंकि सुयोग्यपुत्र वंश की कई पढ़ियों के पाप घो डालता है और अपने पूर्वजों को भी स्वर्ग की प्राप्ति कराता है। "पुनन्ति साधवः पुत्राः" आदि गौ० घ० स० १. ४. २४-२७ । यह धर्मसूत्र की अपनी कथनशैली है। वस्ततः इसे यही कहना है कि कल की पवित्रता और मर्यादा सर्वोपरि है।

धर्मसूत्र की दृष्टि में स्त्री का महत्व इसिएए है कि वह मां है, सन्तान की जननी है और तभी तो धर्मसूत्र इस का स्पष्ट संकेत करता है कि सभी श्रेष्ठ जनों में माता सबसे बढ़कर है। "आचार्यश्रेष्ठो गुरूणां मातित्येके" १. २. ५६।

पवित्र सन्तान के लिए स्त्री की पवित्रता अनिवार्य है और इस पवित्रता का संबन्ध कुछ की शुद्धता, वैवाहिक संबन्ध की धर्मसम्मतता, और आचरण की श्रेष्टता से है। सन्तान के जीवन विकास में माता का प्रभाव और योगदान सबसे अधिक होता है और इसी कारण धर्मसूत्र नारी की पवित्रता पर बहुतः गौरव देते हैं। गृहस्थ के लिए, धर्म की रक्ता के लिए तथा जीवन एवं समाज के सन्तुलन के लिए विवाह एक अनिवार्य और श्रेष्ठ व्यवस्था है, अतः धर्मसूत्र विवाह के प्रकार, योग्यता, और वैधता पर विस्तार से विचार करता है। गौतमधर्मसूत्र में भी पत्नी की योग्यता, उसके भिन्न प्रवर के होने, मातृ एवं पितृपत्त से रक्तसंबध से दर होने का विचार करके विवाह के भिन्न भेदों पर दृष्टिपात किया गया है और बाह्य, प्राजापत्य, आर्ष और देव विवाहों को धर्मसंमत ठहराया गया है। चरवारो धर्म्याः प्रथमाः । ११. १. १२ । अर्थात् वेद के विद्वान्, उत्तम आचरण वाले और एकपरनीवत का पालन करने वाले, अभिभावक द्वारा चुने गये या ऋत्विज वर के साथ कन्या का विवाह श्रेष्ठ है। किन्तु अन्य प्रकार के भी विवाह अचिलत थे और उनमें या तो युवक और युवती के पारस्परिक प्रेम संबन्ध को या वर एवं कन्या पर्चों के बीच धन का आदान-प्रदान को अथवा पुरुष द्वारा कन्या प्राप्ति के लिए बलप्रयोग को निमित्त बताया गया है। धर्मसूत्र विवाह में इस प्रकार की

स्वच्छन्दता की अनुमति नहीं देते। हां, कुछ धर्मशास्त्रों में प्रेम या धनदान के निमित्त द्वारा कन्या प्राप्त करके किये गये विवाह को उचित ठहराया गया है इसका संकेत गौतमधर्मसूत्र में किया गया है १.४.१३।

क्विवाह की अनिवार्यता पर धर्मसूत्रकार ने इतना बळ दिया है कि वह अपनी सभी वर्णविषयक कठोरता को भी भूल जाता है, वह व्यवहार और सिद्धान्त के बीच उलझा सा दिखाई पडता है और विचाह के लिए काफी स्वतन्त्रता दे देता है। सवर्णविवाह को श्रेष्ठ बताने के साथ ही वह अनुलोम विवाहों अर्थात् वर से निम्न वर्ण की कन्या के विवाहों को धर्मसंमत करता है, जिससे स्पष्ट है कि वैवाहिक संबन्ध में वर्ण अभी उतना अवरोध नहीं बना था। ब्राह्मण का शुद्ध वर्ण की कन्या को पत्नी के रूप में ग्रहण करना धर्मसूत्र को स्वीकार है। १. ४. १४। प्रतिलोम विवाह भी समाज में चलते दिखाई पहते हैं, धर्मसूत्र को केवल इस प्रकार के विवाहों से उत्पन्न पुत्रों के ही प्रति सहानुभूति नहीं है। वह उन्हें कोई धार्मिक स्थान समाज में नहीं देता, किन्त इस बात का मार्ग खुला रखता है कि धर्माचरण से वे अपनी उन्नति करें, उनके वर्ण का उत्कर्ष भी हो सकता है। गौतमधर्मसत्र प्रतिलोम विवाह पर आघात करने के विचार से ही इस प्रकार से उत्पन्न पुत्र के विषय में कहता है: "प्रतिलोमास्तु धर्महीनाः" और यह भी कहता है कि शूदा स्त्री से उत्पन्न पुत्र धर्महीन होता है और शूद्र से उत्पन्न पुत्र पतित होते हैं। उनका दर्शन, स्पर्श और प्रतिग्रह वर्जित है। १.४,२२-२३। किन्तु सम्पत्ति में ऐसे पुत्र को भी अंश मिलता था ३. १० ३७। तथा ब्राह्मण के चारों वर्णी की पितयों से उत्पन्न पुत्रों में वर्णानुसार सम्पत्ति का विभाजन होता था। ये वार्ते इस तथ्य की ओर स्पष्ट संकेत करती हैं कि विवाह के लिए वर्ण के अवरोध की कठोरता में भी नरमी आ सकती थी।

इस विवाह की अनिवार्यता के कारण ही हमारा घर्मसूत्र विवाह योग्य छड़की को यह सुझाव देता है कि यदि उसके माता-पिता उसका विवाह यथासमय नहीं कर देते तो वह स्वयं पिता से प्राप्त अलंकारों का परित्याग करके अपने अनुकूछ युवक से विवाह कर ले।

"त्रीन्कुमार्यतनतीत्य स्वयं युज्येतानिन्दितेनोत्स्ज्य पित्र्यानलंकारान्" २. ९. २० विवाह कर्म के लिए समाज के निम्नतम वर्ण से भी, शृद्ध वर्ण से व्यक्ति के भी और अपने वर्ण के अनुरूप कार्य च करने वाले से भी धन लिया जा सकता है: "द्रव्यादानं विवाहसिद्ध वर्थ धर्मतन्त्रसंयोगे च शृद्धात्" २. ९. २४।

गौतमधर्मसूत्र की दृष्टि में स्त्री के लिए विवाह इतना अनिवार्य है कि सूत्रकार का तो यह मत है कि छड़की जब लजा का अनुभव करके वस्त्र पहनमें की ओर ध्यान देने लगे तभी उसका विवाह कर देना चाहिए।

विवाह के प्रमुख छच्य सन्तानप्राप्ति के छिए जिस स्त्री को धर्मसूत्र यह आदेश देता है कि वह अपने पति के अतिरिक्त किसी दूसरे के विषय में सोचे भी नहीं। "नातिचरेद्रतारम्" गौ० धर्म० सू० २. ९. २। और वाणी, मैत्र और कर्म का संयम रखे, उसे पित की मृत्यु पर, उसके सन्तानोत्पत्ति के लिए अयोग्य होने पर दूसरे पुरुष से यौवनसंबन्ध से पुत्र उत्पन्न करने का विधान करता है। अपितरपत्य-लिप्सुर्देवरात्। २. ९. ४। सन्तानोत्पत्ति एक पुण्य कर्म है, धर्म है और धर्मसूत्र की दृष्टि में नैतिकता की भावना इस धर्म के अधीन है। धर्मसूत्र की दृष्टि में खीं और पुरुष के संबन्धों का मुख्य प्रेरक धर्म होना चाहिए काम नहीं। इस धर्म की छाया में नारी को धर्मसूत्र ने यथोचित गौरव दिया है, परिवार और समाज में महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है। आचार्य की पत्नी आचार्य के समान पूज्य है और उसका नाम न छेने का आदेश दिया गया है:

"आचार्यंतत्पुत्रदीचितनामानि" १. २. २५। एवं उसका चरणस्पर्श शिष्य के लिए विहित है। विद्रोष्योपसंग्रहणं गुरुभार्याणाम्" १. २. ३५।

किन्त हमारे धर्मसूत्र में नारी का एक और भी रूप आता है, जब वह किसी भी प्रकार के सम्मान की अधिकारिणी न होकर केवल मनुष्य की एक सम्पत्ति बना दी गयी है। विवाह के पवित्र बन्धन के अलावा उसका एक और भी रूप है. जिस रूप में वह सामान्य मानवोचित न्याय भी पाने की अधिकारिणी नहीं रह गरी है। उदाहरण के लिए सेवावृत्ति करने वाली निम्नवर्ण की दासी एक चल सम्पत्ति दिखाई देती है, उसे खरीदा और बेचा जा सकता है, बन्धक रखा जा सकता है, और उत्तराधिकार में प्राप्त किया जा सकता है। इन बातों का संकेत गौतमधर्मसूत्र १. ७. १४ 'पुरुषवशाकुमारीवेहतश्च नित्यम्' तथा १. ७. १६ 'नियमस्त' में मिलता है। दासी के विषय में विवाद का प्रश्न शीध हल होना चाहिए र ४. २९ इससे ऐसा पता चलता है कि दासी को लेकर उस समय झगड़े खड़े हो जाते थे और उसका न्यायालय द्वारा निर्णय होता था। बन्धक रखी हुई वासी के विषय में तो बड़ी रोचक बात यह है कि वह जिसके पास बन्धक रखी गयी हो उसके द्वारा भोगी जा सकती है- 'पशुभूमिश्चीणामनतिभोगः' पू० २. ३. ३६। इस सूत्र की टीका में हरदत्त ने इसका औचित्य यह कह कर ठहराया हैं।कि अपने घर में रखी हुई काम आने योग्य वस्तु रोज-रोज दिखाई पड़े तो कोई कुब तक परहेज और संयम करेगा :

"कथमनन्तरगृहे दरयमानां गां स्वयं तकादि क्रीःवोपयुक्षान उपेन्नेत, कथं वा बहुफलमारामं, कथं वा दासीं योवनस्थामन्वहं परिचारिकाम् ।"

दूसरा उदाहरण है वेश्या और स्थिभचारिणी की का, जिनका उदलेख भी धर्मसूत्र में मिळता है। धर्मसूत्रकार की दृष्टि में ऐसी की के जीवन का कोई मूल्य नहीं। उसका वध कर देने पर भी कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं पड़ती, अधिक से अधिक एक नीळवृष का दान दे दिया और उसके वध के पाप से छुट्टी मिळ गयी। बहाबन्थ्यां चळनायां नीळः। वैशिकेन किंचित्। ३. ४. ३६, २७।

धर्मसूत्र की दृष्टि में नारी को जो कुछ संमान प्राप्त है उसके दो आधार हैं— वर्ण और आवरण । निम्नवर्ण की स्त्री के साथ संवन्ध की मनमानी बरती जा सकती है किन्तु उच्चवर्ण की स्त्री के साथ संबन्ध रखने पर उसके भीषण और रोमांचकारी परिणाम बताये गये हैं। और कठोर प्रायिश्वत्त का विधान किया गया है। जिस बात पर धर्मसूत्र बार-बार जोर देता है वह है स्त्री का आचरण और आचरणहीन स्त्री को प्रत्येक अवसर पर निन्दा की गयी है। ऐसी स्त्री का अब अभच्य होता है २. ८. १७ ए० १८३। पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष से संबन्ध रखने वाली स्त्री को एक वर्ष तक कठोर बत का जीवन बिताने का नियम है, जिस समय में उसे निन्दित और बहिष्कृत सी होकर अपने पाप का प्रायिश्वत करना होता है। जानबूझकर गर्भपात करना भी एक ऐसा कर्म है जो स्त्री को पतित बना देता है और ऐसी स्त्री की दृष्टि यदि भोजन पर पड़े तो भोजन खाने योग्य नहीं रह जाता २. ८. ११। और श्रूणहत्या करने वाली एवं अपने वर्ण से निम्नवर्ण के पुरुष के साथ संबन्ध वाली स्त्री घोर पातकी होती है: "श्रूणहिन हीनवर्णसेवायां च स्त्री पतित" ३. ३. ९।

किन्तु धर्मसूत्रकरों की अभंगपूर्ण कठोर दृष्टि के बावजूद भी समाज में स्त्री पुरुष संबन्ध की स्वच्छन्दता चलती रहती है, इसे भी स्वीकास गया है और नाजायज संबन्ध से उत्पन्न पुत्रों का उत्लेख अनेक स्थलों पर किया गया है। सम्पत्ति के उत्तराधिकार के सन्दर्भ में गूढोत्पन्न पुत्र, जो स्पष्टतः चोरी-छिपे अनुचित संबन्ध से उत्पन्न होता था तथा अविवाहिता स्त्री के पुत्र कानीन को भी सम्पित्त में अधिकारी बताया गया है। इसी प्रकार विवाह व्यवस्था की कोठरता और पित्रता के नियमों के बावजूद भी विवाह में स्वच्छन्दता थी, एक पित का पित्याग कर स्त्री दूसरा विवाह कर सकती थी ३, १०३१। ए० २८५। पर दो बार और गर्भवती के भी दूसरे पुरुष से विवाह करने का उल्लेख है। कुल मिलाकर यह स्पष्टतः प्रतीत होता है कि धर्मसूत्र एक पुरुष का एक स्त्री के साथ ही और एक स्त्री का एक ही पुरुष के साथ संबन्ध को सीमित करने पर महत्व देता है, हलां कि समाज में उसके मान्य विचारों के विपरीत स्थित भी ज्यास है।

नारी पर सर्वाधिक दृष्टिपात यौनविषयक नैतिकता के सन्दर्भ में किया गया है। श्वी पुरुष के यौनसंबन्धों के विषय में नैतिक-अनैतिक का विचार तो इतना किया गया है कि कहीं-कहीं धर्म का एक यही नारा सुनाई पहता है "श्वी से बचो"। धर्मसूत्रकार की मनोवैज्ञानिक दृष्ट कभी-कभी तो फायद जैसी लगती है और वह पुरुष के असामान्य यौनाचारों पर भी नियम बनाने की आवश्यकता अनुभव करता है। ३. ४. ३६ पृ० २३४। यह ठीक है कि धर्माचरण के लिए कामभावना को संयमित करना आवश्यक है, परन्तु प्रत्येक अवसर पर कामुकता का भय उस प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है जिससे समाज में दूसरी ओर धर्म की अपेचा काम को ही प्रश्रय मिलता है और कामसूत्र जैसे ग्रंथों की रचना की पृष्टभूमि बनती है। धर्मसूत्र ब्रह्मचर्य को बढ़ा तप मानता है पृ० २०४। और ब्रह्मचर्य धर्माचरण का आवश्यक अंग है। विद्यार्थी जीवन में इस व्रत का बढ़ी कठोरता से पालन करने का आदेश वार-बार दिया गया है। इमारे धर्मसूत्र में कहा गया है कि ब्रह्मचारी को किसी स्त्री पर दृष्टिपात नहीं करना चाहिए, इससे कामभाव ना के उत्तेजन की आशंका रहती है—

"स्त्रीप्रेज्ञणोलम्भने मैथुनशंकायाम्" १. २. २२ यहां तक कि यदि गुरुपत्नी भी युवती हो तो उसका चरण नहीं छूना चाहिए "नैके युवतीनां व्यवहारप्राप्तेन" १. २. ४०। ब्रह्मचर्य में स्त्रीसंबन्ध के त्याग पर इतना बल दिया गया है कि ब्रह्मचर्य मेथुनत्याग का पर्यायवाची हो जाता है और उसके अन्य आचरण गौण हो जाते हैं। सामान्यतः कुमारी लड़की पर दृष्टिपात करना निषिद्ध बताया गया है और उनके आर्लिंगन का स्पष्ट निषेध किया गया है।

स्त्री के साथ अनुचित संबन्ध के लिए प्रायश्चित्त एवं दण्ड का विधान भी उस स्त्री के उच्च वर्ण के होने के आधार पर किया गया है। शूद की स्त्री के साथ कोई अनुचित यीनसंबन्ध रखे तो वह कोई बड़ा पाप नहीं है, किन्तु साथ ही साथ सामान्य रूप में परस्रीगमन के लिए दो वर्ष के प्रायश्चित्त का विधान है तथा श्रोत्रिय बाह्मण की पत्नी के साथ व्यभिचार के छिए तीन वर्ष का ब्रह्मचर्य बताया गया है। ३, २, २९, ३०। समाज में सबसे छंचा स्थान गुरु का है और गुरुपत्नीगमन सबसे बड़ा पातक है। उसके लिए घोर प्रायश्चित्त करने का नियम बताया गया है। और ऐसे पातकी के पाप तभी दूर होते हैं जब वह छोहे की अग्नि में तपने से छाछ बनी हुई स्नीप्रतिमा का आर्लिंगन करके या अपनी जनेन्द्रिय आदि का उच्छेद कर नैत्रर्टस दिशा में चळते-चळते मृत्यु प्राप्त करते हैं। निकटसंबन्धवाळी स्त्री के साथ व्यभिचार के लिए भी इसी प्रकार का प्रायश्चित्त बताया गया है। किन्तु दूसरी ओर कुछ आचार्यों के इस मत का उल्लेख भी किया गया है कि गुरुपत्नी के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों के साथ अनुचित संबन्ध होने पर महापातक नहीं होता। न स्त्रीव्वगुरुतरूपं पततीत्येके। वर्ण के अतिरिक्त रक्तसंबन्ध स्त्री के प्रति यौनाचार के पाप का निर्णायक आधार है। ब्रह्मचर्य भंग करने वाले अवकीर्णा के लिए भी कठोर प्रायश्चित्त बताया गया है। इन सब उल्लेखों से यह स्पष्ट होता है कि स्त्री की पवित्रता, धर्मसूत्र के समाज में सर्वोपिर थी, किन्तु साथ ही साथ अनैतिकता स्वाभाविक रूप में थी। नारी मां के रूप में पूज्य भी थी, किन्तु किसी वस्तु के समान केवल भोग की सामग्री भी थी। समाज और परिवार के भीतर उसे कुछ महत्व तो प्राप्त अवश्य था, किन्तु उसके न्यक्तित्व को कोई विकास की स्वतन्त्रता नहीं थी। स्त्रीसंबन्ध विषयक नैतिकता के विचाराधिक्य ने अवश्य ही नारी की प्रतिष्ठा को धनका पहुंचाया और कुछ मिलाकर उसका वह स्थान नहीं था, जो उसे वेदों और उपनिषदों की परम्परा में प्राप्त था। सूत्र के समय में नारी की इस हीन दशा का मुख्य कारण था उन्हें निन्दित, अपवित्र, मानने की प्रवृत्ति तथा ब्रह्मचर्य की रचा में उन्हें शत्रु समझने की धारणा। साथ ही साथ पुत्रप्राप्ति मात्र को मुख्य आध्यात्मिक लच्य मानकर विवाह एवं पति पर आश्रित होने को ही नारी का अन्तिम प्रयोजन ठहराने से घर्मसूत्रकाल की नारी मानवीय अधिकारों से वंचित और पददलित भी दिखाई देती है, परनत सारा दोष धर्मसूत्रों का नहीं है। धर्मसूत्र की मौलिक व्यवस्था में अच्छाइयां भी हैं किन्तु उसकी दृष्टि न तो भविष्य पर है और न अतीत पर, एक के विषय में उसकी दृष्टि संकुचित है और दूसरे को वह बहुत-कुछ भूला सा लगता है। यौन विषयक नैतिकता के सन्दर्भ में धर्मसूत्र-

कार भी वहीं कहता हुआ प्रतीत होता है जो शेक्सिपियर ने कहा है- 'हे नैतिक दुर्बछते, तुम्हारा ही नाम नारी है।" अथवा महाभारत की तरह वह भी यहीं कहना चाहता है कि नारी दोषों की खान है, उसको कोई स्वतन्त्रता नहीं मिलनी चाहिए:

> न स्त्रीभ्यः किंचिदन्यत् पापीयस्तरमस्ति वै।"" चुरधारा विषं सर्पो विद्विरित्येकतः स्नियः॥

धर्मशास्त्रकारों से छेकर आगे के समृचे साहित्य में भी यह प्रवृत्ति हमेशा के लिए आ जाती है कि नारी झूठ बोलने वाली, अविश्वसनीय, अविवेकी, धूर्त, मूर्ख, लोभी, अपवित्र और निर्दय होती है, पथश्रष्ट करने वाली होती है।

नारी के प्रति यह अन्याय की दृष्टि और नैतिकता का आडम्बरमरा आग्रह समाज के एक महत्वपूर्ण, अधिक प्रभावशाली और अधिक मानवीय अंग को चिरकाल के लिए पंगु बना देता है और वह अपनी सही विशा भूल जाती है। धर्म के साथ काम को समन्वय और असद् के सद् की ओर प्रयाण का भारतीय सन्देश समाज की वर्तमान मोहनिशा के लिए सुमितदायी सविता है, भावी जीवन की आशा है।

> l Allender en de de Konstelle en 11. januar en en stret te de dat de t Nastre de la lación de la trolle de de la travelle de la travelle de la travelle de la travelle de la travelle

to dotte in the soften of a section of the property of

ng. Ngangan nganggan paggan nganggan nganggan nganggan nganggan nganggan nganggan nganggan nganggan nganggan ngang

-- उमेशचन्द्र पाण्डेय

# विषयानुक्रम (भूमिका)

|                                             |       | 20  |
|---------------------------------------------|-------|-----|
| सृत्रसाहित्य                                | * * 2 | ٩   |
| धर्मसृत्र                                   | ***   | Ä   |
| बौधागन धर्मसूत्र                            | ***   | C   |
| श्चापस्तम्ब- ,,                             | ***   | ,,  |
| हिरण्यकेशि- ,,                              | • • • | ,,  |
| वसिष्ठ- ,,                                  |       | 11  |
| विष्णु- "                                   | •••   | 3   |
| हारीत- "                                    | •••   | ,,  |
| रांखिलखित- ,,                               | * * * | 23  |
| श्चन्य सूत्रग्रन्थ                          | •••   | ,,  |
| धर्मसूत्रों का वर्ण्य विषय                  | •••   | "   |
| धर्मसूत्र श्रौर स्पृतियाँ                   | • • • | 90  |
| गौतम धर्मसूत्र                              | •••   | 99  |
| गौतम धर्मसूत्र में ग्रन्य साहित्य का उल्लेख | ***   | 92  |
| गौतम धर्मसूत्र का सामवेद से सम्बन्ध         | •••   | 93  |
| धर्मसूत्र के रचयिता : गौतम                  | ***   | 98  |
| गौतम धर्मसूत्र के संस्करण श्रीर टीकाकार     | •••   | 22  |
| गौतम धर्मसूत्र में वर्णित विषय              | • • • | 94  |
| धर्म                                        | •••   | "   |
| धर्म के उपादान                              | •••   | 90  |
| भारतीय धर्म का स्वरूप                       | • • • | 96  |
| त्र्याचार श्रौर नैतिक भावना                 | • • • | २०  |
| गौतम घर्मसूत्र में वर्णाश्रम धर्म           | • • • | ₹•  |
| वर्ण-व्यवस्था                               | •••   | ३४  |
| शूद्र की स्थिति                             | •••   | ३६  |
| ब्राह्मण के विशेषाधिकार                     | •••   | ३८  |
| राजा और लोकव्यवस्था                         |       | 38  |
| गौतम धर्ममत्र में नारी                      | • • • | .89 |

engalak armadik da la kalendari berandari bera

topa i i de perta distribution

State 1 Section 1997

# विषयानुक्रम

#### प्रथम प्रश्न

# प्रथम अध्याय

| ,                                               |                  | <b>ठे</b> ब |
|-------------------------------------------------|------------------|-------------|
| धर्म का प्रमाण                                  | • • •            | 8           |
| श्रुति और स्मृति के विरोध की स्थिति में निर्णंय | ***              | 7           |
| त्राह्मण के उपनयन का समय                        | •••              | ą           |
| क्षत्रिय और वैश्य के उपनयन का काल               | •••              | 8           |
| आपद्युपनयन का समय                               | •••              | 8           |
| उपनीत ब्रह्मचारी की मेखला                       | •••              | ધ્          |
| उपनीत ब्रह्मचारी का दण्ड                        | ***              | Ę           |
| द्रव्यशुद्धि                                    | ***              | ૭           |
| रस्सी आदि की शुद्धि                             | •••              | 9           |
| शीच का नियम                                     | •••              | 9           |
| आचमन की विधि                                    | ***              | १०          |
| दो बार आचमन का निमित्त                          | ***              | १०          |
| दांत में लगे उच्छिष्ट के विषय में विचार         | •••              | ११          |
| दूषित पदार्थों के लेप की शुद्धि                 | ***              | ११          |
| गुरूपसदन की विधि                                | ***              | १२          |
| ' <b>प्रा</b> णायाम                             | •••              | 83          |
| गुरु के चरण छूने का नियम                        | •••              | १३          |
| गुरु और शिष्य के बीच किसी प्राणी के आने पर      | नियम             | 88          |
| <u> </u>                                        |                  |             |
| द्वितीय अध्याय                                  | 200              | **          |
| ब्रह्मचारी के नियम                              | •••              | १६          |
| अनुपनीत के लिये आचमन का विधान नहीं है           | # <b>3</b> ** 14 | १७          |
| अनुपनीत के विषय में शौचनियम का अभाव             | ***              | १्प         |
| अनुपनीत के लिये पित्रय कर्म और वेदोच्चारण क     | निषेधः           | १ूड         |
| जपनीत व्यक्ति के लिये ब्रह्मचर्य का विधान       | *** 100 j        | १८          |
| 🎗 गौ० घ० मू०                                    |                  | ,           |

| उपनीत के लिये होम और भिक्षाचरण का विधान                | १९         |
|--------------------------------------------------------|------------|
| सत्यभाषण का आदेश                                       | १९         |
| स्नान का आचार                                          | १९         |
| संध्योपासन की विधि                                     | १९         |
| सूर्यं को देखने का निषेध                               | २०         |
| त्याज्य वस्तुयें तथा सुख · · ·                         | २?         |
| गुरु के निकट बैठने का आचार                             | २१         |
| जुआ, निम्नकोटि की सेवावृत्ति और हिंसा का त्याग         | २२         |
| आचार्यं आदि का नाम लेने का निषेध                       | २२         |
| अञ्लील तथा कष्टकारी वचन एवं मादक द्रवय का त्याग        | २२         |
| गुरु के निकट सोने का नियम                              | 77         |
| गुरुकुल में निवास के नियम                              | २३         |
| गुरु के पारिवारिक जनों के साथ ब्यवहार                  | २५         |
| यात्रा से वापस आने पर गुरु के चरण छूने का विधान        | <b>२</b> ४ |
| भिक्षा के विषय में नियम                                | २६         |
| भोजन करने का ढंग                                       | 70         |
| शिष्य को दण्ड देने का नियम                             | 70         |
| गुरुकुल में निवास की अवधि                              | २=         |
| थाचार्यं की श्रेष्ठता                                  | 28         |
|                                                        |            |
| तृतीय अध्याय                                           |            |
| Separate Course                                        |            |
| आश्रम का विधान                                         | ३०         |
| गृहस्थाश्रम का महत्त्व ···                             | ₹ 8        |
| नैष्ठिक ब्रह्मचारी                                     | ₹ १        |
| संन्यासी के द्रव्य-संग्रह का निषेध<br>संन्यासी के नियम | ३२         |
|                                                        | ३२         |
| संन्यासी के लिये भिक्षा का नियम                        | ३३         |
| वाणी, नेत्र और कर्म का संयम                            | ३ ३        |
| क्रीपीनधारण का आदेश                                    | <b>₹ ₹</b> |
| न्तरः गिरे हुए फल आदि का भोजन                          | ३४         |
| प्राम में निवास का नियम                                | ३४         |
| गणियों के प्रति दया                                    | зý         |

₹ ₹

चानप्रस्थ के नियम 34 वानप्रस्थ में भोजन का नियम ३६ चतुर्थ अध्याय गृहस्यका धर्म 35 विवाह में प्रवर का विचार 35 ब्राह्म विवाह 39 आर्थं विवाह 32 दैव विवाह 80 गान्धर्व विवाह 80 आसुर विवाह 80 राक्षस विवाह 80 पैशाच विवाह ४१ धर्मसंगत विवाह 88 अनुलोम विवाह का नियम 88 प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न पुत्र ४२ वर्णं का उत्कर्ष और अपकर्ष ४३ प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न पुत्र के धर्म का अभाव 88 सदाचारी पुत्र ४४ पंचम अध्याय गर्भाधान का समय पंच महायज्ञ 86 स्वाच्याय का नियम ४७ पितृयज्ञ 85 अग्निकमं की अवधि ४८ देवयज्ञ 89 भिक्षा देने का नियम ሂየ दान देने की 'विधि ሂ१ गृहस्थाश्रम में भोजन करने का नियम प्रइ मध्यक का समय ξX मधुपर्क के अधिकारी

48

| अतिथि का सत्कार का नियम                     | •••          | ሂሂ              |
|---------------------------------------------|--------------|-----------------|
| कुशल पूछने का ढंग                           | ***          | ሂጙ              |
| ं षष्ट अध्याय                               | ,            |                 |
| •                                           | •            |                 |
| माता-पिता की पूजा                           | •••          | y G             |
| अभिवादन का ढंग                              | ***          | ሂፍ              |
| यात्रा से लौटने पर अभिवादन का नियम          | • • •        | ५९              |
| विभिन्न व्यक्तियों के प्रति अभिवादन का नियम | ***          | ६०              |
| वेद के ज्ञाता की श्रेष्ठता                  | ***          | 43              |
|                                             |              |                 |
| सप्तम अध्याय                                | 4            |                 |
| विद्याग्रहण करने में आपत्कालीन नियम         | •••          | ६४              |
| गुरुसेवा                                    | ***          | 88              |
| गुरु ब्राह्मण ही हो सकता है                 | •••          | 88              |
| वर्णानुसार कर्म के नियम में छूट             | • • •        | ६५              |
| ब्राह्मण द्वारा अविक्रेय वस्तुये            | ***          | ६५              |
| ब्राह्मण द्वारा वस्तुओं के विनिमय का निषेध  | ***          | ६७              |
| <b>बा</b> पत्काल में शूद्र <b>वृ</b> त्ति   | ***          | <b>&amp;</b> 5. |
|                                             | 4.5          |                 |
| अष्टम अध्याय                                |              |                 |
| समाज में राजा और ब्राह्मण का स्थान          |              | 190             |
| बहुश्रुत व्यक्ति                            | ***(;:/- , . | ७१              |
| बहुश्रुत बाह्मण के विशेषाधिकार              | •••          | ७२              |
| पंस्कारों की गणना                           | •••          | <b>ড</b> ३      |
| आठ आत्मगु <b>ण</b>                          | * * *        | હય              |
|                                             |              |                 |
| नवम अध्याय                                  |              |                 |
| तों के पालन का आदेश                         | *,* *        | ७७              |
| वित्रता का नियम                             | (***         | েওদ             |
| स्त्र-धारण के विषय में नियम                 | ***          | ওদ              |
| ाल पीने और आचमन करने के विषय में नियम       | r gering     | ७९              |
| ठने और संभाषण में पवित्रता का विचार         | ***          | 50              |

| दिनीय प्रश                         |       | 1          |
|------------------------------------|-------|------------|
| वेदाध्ययन और सद्गुण                | 2     | 9.8        |
| वचन और स्वभाव की सत्यता            | •••   | 800        |
| प्रदक्षिण के योग्य वस्तु तथा स्थान | ***   | 80.        |
| योगक्षेम का प्रयत                  | •••   | <b>= ۲</b> |
| स्नान का नियम                      | ***   | 58.        |
| सोने का नियम                       | •••   | 59         |
| भोजन के विषय में आचार              | ***   | 55.        |
| शारीरिक चपलता का त्याग             | • • • | <b>5</b> 9 |
| धर्म, अर्थ और काम के सेवन का काल   | •••   | <b>द</b> ६ |
| मूत्र और मल त्याग के शौचाचार       | ***   | 与义         |
| आत्मरक्षा का आदेश                  | * * • | 58         |
| निषद्ध आचार                        | • • • | 53         |
| संभोग के लिये वर्जित स्त्री        | ***   | 53         |
| संभोगोपरान्त शुद्धि                | ***   | 57         |
| अशुभ शब्दों के प्रयोग का निषेध     | •••   | 58         |
|                                    |       |            |

#### द्वितीय प्रश्न

# प्रथम अध्याय

| आश्रम धर्म, ब्राह्मण के कर्म              | 4       | . ९३ |
|-------------------------------------------|---------|------|
| राजा या क्षत्रिय का कर्म                  | ***     | ९४   |
| युद्ध में जीती गयी सम्पत्ति का स्वामित्व  | •••     | ९७   |
| राजा को दिया जाने वाला कर                 | ***     | १८   |
| राजा की वृत्ति की व्यवस्था                | ***     | 89   |
| राजा के लिये कार्य करने वाले श्रमिक       | ***     | 88   |
| खोई हुई वस्तु के मिलने पर स्वामित्व       | • • •   | 800  |
| चोरी गये हुये धन के राजा द्वारा दिये जाने | ना नियम | १०३  |
| नाबालिंग की राजा द्वारा रक्षा             | ***     | १०३  |
| वैश्य का अधिक धन                          | #       | ₹0₹  |
| शूद्र, चतुर्थ वर्ण                        |         | १०४  |
| शुद्र के लिये भी सदाचार का विधान          | . ***   | 808  |
| शुद्र के लिये आचमन और श्राद्धकर्म         | •••     | १०४  |
| शुद्र के लिये उच्च वर्णों की सेवा का नियम |         | १०५  |

| शुद्र की वृत्ति                             | ***            | १०६ |
|---------------------------------------------|----------------|-----|
| ्राद्व के लिये यजन की व्यवस्था पर विचार     | •••            | १०७ |
|                                             |                |     |
| द्वितीय अध्याय                              |                | . * |
| राजा का स्वामित्व                           | ***            | १०५ |
| राजा के गुण                                 | ***            | १०५ |
| -<br>ब्राह्मण द्वारा राजा का आदर            | •••            | १०९ |
| वर्णों एवं आश्रमों की राजा द्वारा रक्षा     | •••            | ११० |
| पुरोहित की योग्यतायें                       | ***            | ११० |
| राजा के लिये ब्राह्मण का महत्त्व            | ***            | 999 |
| ज्योतिषी का महत्त्व                         | ***            | 888 |
| अभिचार कर्म                                 | ***            | ११२ |
| गृह्य और श्रौत कर्म                         | •••            | ११३ |
| राजा के व्यवहार के साधन                     | ***            | ११३ |
| धर्म का निण्य करने की प्रक्रिया             | •••            | ११४ |
| दण्ड का विधान                               |                | ११५ |
|                                             |                |     |
| तृतीय अध्याय                                |                |     |
| शूद्र के लिये वाणी आदि के अपराध में अंग     | कटवाने का दण्ड | ११७ |
| चूद्र के लिये वध का दण्ड                    | ***            | ११८ |
| क्षत्रिय को कठोर वचन के लिये दण्ड           | •••            | ११८ |
| वैश्य को उसी अपराध के लिये दण्ड             | Mary Mark      | ११९ |
| उसी अपराध के लिये ब्राह्मण को दण्ड          | * * *          | १५९ |
| शूद्र के लिये धन चुराने पर दण्ड             | ***            | १२० |
| वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण के लिये चोरी का | टण्ड           | १२० |
| पशु द्वारा खेत का नुकसान होने पर दण्ड       |                | १२१ |
| धर्मानुसार व्याज का नियंम                   | •••            | १२३ |
| बन्धक रखी गयी वस्तु के विषय में नियम        | •••            | १२४ |
| व्याज की वृद्धि के प्रकार                   | TT             | १२५ |
| बन्धक रखी गयी वस्तु का उपभोग                | . •••          | १२६ |
| उत्तराधिकारी द्वारा ऋण का भुगतान            | *** ** ·       | १२७ |

| उत्तराधिकारी द्वारा न दिये जाने वाले ऋण     | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १२८ |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| धरोहर के नष्ट होने पर अपराधी न होना         | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १२८ |
| चोर द्वारा अपने अपराध की घोषणा              | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १२९ |
| इस प्रकार के चोर के लिये राजा द्वारा दण्ड   | * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १२९ |
| ब्राह्मण के लिये शारीरिक दण्ड का निषेष      | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १२९ |
| बाह्मण के लिये विशेष प्रकार के दण्ड         | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १२९ |
| चोर को सहायता देने वाले का अपराध            | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १३० |
| पुरुष की शक्ति और अपराध के अनुरूप दण्ड      | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १३१ |
| चतुर्थ अध्याय                               | · .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| जटिल विवाद में साक्षियों की सहायता से निण   | यि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १३२ |
| साक्षी के गुण                               | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १३२ |
| साक्षी के लिये दोष या दण्ड का विचार         | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १३४ |
| धमें की हानि का परिणाम                      | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १३५ |
| साक्षी को असत्य भाषण से लगने वाला पाप       | erretain de la companya de la compa | १३४ |
| असत्यभाषण से प्राणरक्षा होने पर दोष का अ    | भाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १३८ |
| न्यायकर्ता                                  | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १३८ |
| विवाद के निर्णंय की अवधिसीमा                | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १३९ |
| पंचम अध्याय                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| मृत्युविषयक आशीच                            | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १४१ |
| क्षत्रिय के लिये आशौच की अवधि               | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १४२ |
| वैंह्य के लिये आशौच की अवधि                 | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १४२ |
| शुद्र के लिये आशौच की अवधि                  | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8×3 |
| दो आशौच लगने पर शुद्धि की अवधि              | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १४३ |
| अल्पकालीन आशीच                              | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १४४ |
| जन्म का आशौच                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १४६ |
| गर्भपात का आशीच                             | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १४७ |
| मृत्युविषयक आशीच की कुछ अन्य दशायें         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १४५ |
| पक्षिणी आशौच                                | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १४९ |
| विभिन्न आशौच                                | . ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 886 |
| बहाहत्याके दोषी आदि के छूने पर शुद्धि का वि | त्यम 💛 🐪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १५१ |

| शवयात्रा में जाने पर शुद्धि का नियम                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •••                                  | १५२                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| कुत्ते को छूने पर शुद्धि का नियम                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ***                                  | १५३                                                |
| उदकदान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ***                                  | १५४                                                |
| राजा सदैव पवित्र होता है                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •••                                  | १५६                                                |
| पष्ठ अध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | याय                                  |                                                    |
| श्राद्ध का विवेचन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • # •                                | १५७                                                |
| श्राद्ध की तिथि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ***                                  | १५८                                                |
| ब्राह्मणभोजन का नियम                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | * * *                                | १५९                                                |
| निमंत्रित ब्राह्मण की योग्यता                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | * **                                 | १६०                                                |
| श्राद्ध करने का अधिकारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | and the second                       | १६०                                                |
| किन ब्राह्मणों को भोजन न करावे                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>* * *</b>                         | १६२                                                |
| श्राद्ध के दिन-रात में संभोग का निषे                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ध                                    | १६४                                                |
| दूषित भोजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •••                                  | १६५                                                |
| भोजन कराने योग्य स्थान                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •••                                  | १६५                                                |
| पंक्ति को पवित्र करने वाले ब्राह्मण                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •••                                  | १६६                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                                    |
| मव्रम अ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ध्याय                                |                                                    |
| सप्तम अ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ध्याय                                |                                                    |
| सप्तम अ<br>वेदाध्ययन आरम्भ करने की वार्षिक                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      | १६८                                                |
| वेदाध्ययन आरम्भ करने की वार्षिक<br>अध्ययन का सत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>तिथि ः</b>                        | १६=<br>१६=                                         |
| वेदाध्ययन आरम्भ करने की वार्षिक<br>अध्ययन का सत्र<br>अध्ययनकाल में किये जाने वाले आच                                                                                                                                                                                                                                              | <b>तिथि ः</b>                        |                                                    |
| वेदाध्ययन आरम्भ करने की वार्षिक<br>अध्ययन का सत्र<br>अध्ययनकाल में किये जाने वाले आच<br>अनध्याय के अवसर                                                                                                                                                                                                                           | <b>तिथि ः</b>                        | १६=                                                |
| वेदाध्ययन आरम्भ करने की वार्षिक<br>अध्ययन का सत्र<br>अध्ययनकाल में किये जाने वाले आच                                                                                                                                                                                                                                              | <b>तिथि ः</b>                        | १६८<br>१६९                                         |
| वेदाध्ययन आरम्भ करने की वार्षिक<br>अध्ययन का सत्र<br>अध्ययनकाल में किये जाने वाले आच<br>अनध्याय के अवसर<br>वेदाध्ययन के लिये अनुपयुक्त स्थान<br>अनध्याय की अवधि                                                                                                                                                                   | <b>तिथि ः</b>                        | १६ =<br>१६ ९<br>१७०                                |
| वेदाध्ययन आरम्भ करने की वार्षिक<br>अध्ययन का सत्र<br>अध्ययनकाल में किये जाने वाले आच<br>अनध्याय के अवसर<br>वेदाध्ययन के लिये अनुपयुक्त स्थान                                                                                                                                                                                      | <b>तिथि ः</b>                        | १६ =<br>१६९<br>१७०<br>१७१                          |
| वेदाध्ययन आरम्भ करने की वार्षिक<br>अध्ययन का सत्र<br>अध्ययनकाल में किये जाने वाले आच<br>अनध्याय के अवसर<br>वेदाध्ययन के लिये अनुपयुक्त स्थान<br>अनध्याय की अवधि                                                                                                                                                                   | तिथि<br>।।ए                          | १६=<br>१६९<br>१७०<br>१७१<br>१७२                    |
| वेदाध्ययन आरम्भ करने की वार्षिक<br>अध्ययन का सत्र<br>अध्ययनकाल में किये जाने वाले आच<br>अनध्याय के अवसर<br>वेदाध्ययन के लिये अनुपयुक्त स्थान<br>अनध्याय की अवधि<br>नगर में वेदाध्ययन का निषेध<br>अष्टम अ                                                                                                                          | तिथि '''                             | १६=<br>१६९<br>१७०<br>१७१<br>१७२                    |
| वेदाध्ययन आरम्भ करने की वार्षिक<br>अध्ययन का सत्र<br>अध्ययनकाल में किये जाने वाले आच<br>अनध्याय के अवसर<br>वेदाध्ययन के लिये अनुपयुक्त स्थान<br>अनध्याय की अवधि<br>नगर में वेदाध्ययन का निषेध                                                                                                                                     | तिथि<br>गर<br>च्याय<br>गेजन का नियम  | १६८<br>१७०<br>१७१<br>१७२<br>१७७                    |
| वेदाध्ययन आरम्भ करने की वार्षिक<br>अध्ययन का सत्र<br>अध्ययनकाल में किये जाने वाले आच<br>अनध्याय के अवसर<br>वेदाध्ययन के लिये अनुपयुक्त स्थान<br>अनध्याय की अवधि<br>नगर में वेदाध्ययन का निषेध<br>अष्टम अ<br>जाह्मण द्वारा दिजाति के घर में ही भ                                                                                   | तिथि<br>गार<br>स्याय<br>गोजन का नियम | १६८<br>१७०<br>१७२<br>१७२<br>१७७                    |
| वेदाध्ययन आरम्भ करने की वार्षिक<br>अध्ययन का सत्र<br>अध्ययनकाल में किये जाने वाले आच<br>अनध्याय के अवसर<br>वेदाध्ययन के लिये अनुपयुक्त स्थान<br>अनध्याय की अवधि<br>नगर में वेदाध्ययन का निषेध<br>अष्टम अ<br>बाह्मण द्वारा दिजाति के घर में ही भ<br>दान के विषय में नियम और अपवाद                                                  | तिथि<br>गार<br>स्याय<br>गोजन का नियम | १ द द<br>१ ७ ०<br>१ ७ १<br>१ ७ २<br>१ ७ ९<br>१ ७ ९ |
| वेदाध्ययन आरम्भ करने की वार्षिक<br>अध्ययन का सत्र<br>अध्ययनकाल में किये जाने वाले आच<br>अनध्याय के अवसर<br>वेदाध्ययन के लिये अनुपयुक्त स्थान<br>अनध्याय की अवधि<br>नगर में वेदाध्ययन का निषेध<br>अष्टम अ<br>बाह्मण द्वारा द्विजाति के घर में ही भ<br>दान के विषय में नियम और अपवाद<br>अन्न ग्रहण करने और भोजन के निय              | तिथि<br>गार<br>स्याय<br>गोजन का नियम | 2                                                  |
| वेदाध्ययन आरम्भ करने की वार्षिक<br>अध्ययन का सत्र<br>अध्ययनकाल में किये जाने वाले आच<br>अनध्याय के अवसर<br>वेदाध्ययन के लिये अनुपयुक्त स्थान<br>अनध्याय की अवधि<br>नगर में वेदाध्ययन का निषेध<br>अष्टम अ<br>ब्राह्मण द्वारा दिजाति के घर में ही भ<br>दान के विषय में नियम और अपवाद<br>अन्न ग्रहण करने और भोजन के निय<br>अभोज्य अन | तिथि<br>गार<br>स्याय<br>गोजन का नियम | \$ 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9           |

| अभक्ष्य पदार्थं                                | ***            | १८७         |
|------------------------------------------------|----------------|-------------|
| अभक्य पक्षी                                    | ***            | १५५         |
|                                                |                |             |
| नवम अध्याय                                     |                |             |
| स्त्री के धर्म                                 | ***            | १९०         |
| स्त्री के लिये स्वतन्त्रता वर्जित              | ***            | १९०         |
| संयम का आदेश                                   | ***            | १९०         |
| नियोग का विधान                                 | •••            | १९१         |
| नियोग से उत्पन्न सन्तान के विषय में निर्णय     | ***            | १९३         |
| पति के प्रव्रजित होने पर स्त्री के कर्तेव्य    | •••            | १९३         |
| बड़े भाई के विदेश जाने पर छोटे भाई द्वारा क    | न्याग्रहण      | १९३         |
| कन्या द्वारा स्वयं पति का वरण                  | * * *          | १९४         |
| ऋतुकाल के पूर्व कन्या का विवाह                 | ***            | १९४         |
| कन्यादान की अवस्था                             | * • •          | १९५         |
| विवाह के निभित्त द्रव्य लेने के विषय में विचार | 7              | १९५         |
| भोजन के अधिक संचय का निषेध                     | ***            | १९६         |
| तृतीय प्रश्न<br>प्रथम अध्याय                   |                |             |
| प्रायश्चित्त के निमित्त                        | •••            | १९=         |
| प्रायश्चित की आवश्यकता के विषय में विवाद       | •              | १९९         |
| पाप से शुद्धि के साधन                          | ***            | २०१         |
| जप और उनके प्रकार                              | 1 2 4 7<br>••• | 202         |
| जप करने वाले व्यक्ति का आहार                   | Maringa.       | 202         |
| जप आदि के स्थान                                | •••            | 308         |
| तप और उनके प्रकार                              | •••            | 208         |
| दान में दी जाने वाली वस्तुयें                  | ***            | २०५         |
| प्रायश्चित की अवधि                             | • • •          | २०५         |
| पाप के अनुसार प्रायश्चित                       |                | ₹0 <b>€</b> |
| ,                                              | * •            | / · V       |
| द्वितीय अध्याय                                 |                |             |
| त्याज्य पिता                                   | , * *          | २०७         |

त्याग का प्रकार

| ्रयक्त व्यक्ति से संबन्ध रखने वाले का प्रायदिचत | २०१ |
|-------------------------------------------------|-----|
| परित्यक्त को पुनः शुद्ध करने की विधि "          | २०९ |
|                                                 |     |
| तृतीय अध्याय                                    |     |
| न्त्राह्मण की हत्या करने वाले का त्याग          | २१२ |
| पातक कर्म में प्रेरित करने वाले का पाप          | २१२ |
| पतित का द्विजाति कर्म से वंचित होना             | २१३ |
| नरक की अवस्था                                   | २१४ |
| परस्त्रीगमन के विषय में पतित होने का विचार      | २१४ |
| स्त्री के पतित होने के निमित्त                  | २१४ |
| महापातक के समान पापकर्म                         | र१५ |
| उपपातक                                          | 284 |
| ऋत्विज और आचार्य के त्याग की अवस्था             | २१६ |
| माता-पिता के साथ अनुचित व्यवहार का निषेध        | २१७ |
| पितत माता-पिता की सम्पत्ति का उत्तराधिकार       | २१७ |
| ब्राह्मण को दोष मढ़ने वाले का दोष               | २१= |
| ब्राह्मण के ऊपर हाथ या हथियार उठाने वाले का पाप | २१= |
| चतुर्थ अध्याय                                   |     |
|                                                 | _   |
| प्रायश्चित्त का वर्णन                           | २१९ |
| अग्तिमें कूदकर प्रायश्चित करना                  | 586 |
| -युद्धमें लक्ष्य बनकर प्रायश्चित                | २१९ |
| पतित का जीवन                                    | २२० |
| पापसे मुक्त होने की स्थितियाँ                   | २२१ |
| क्षत्रिय के वध का प्रायश्चित                    | 458 |
| बैश्य के वध का प्रायश्चित                       | २२५ |
| ्यूद्र के वध का प्रायश्चित                      | २२४ |
| अनात्रेयी के वध का प्रायश्चित                   | २२५ |
| गाय के वध का प्रायश्चित "                       | २२६ |
| छोटे जीवों की हत्या का प्रायश्चित्त             | २२८ |
| नपुसंक की हत्या का प्रायदिवर्त                  | 730 |
| सर्प की हत्या का प्रायश्चित                     | २३० |
| ·व्यभिचारिणी स्त्री के वध का प्रायश्चित         | २३० |

| वेश्या के वध का प्रायश्चित                    | ***   | 730-    |
|-----------------------------------------------|-------|---------|
| परस्त्रीगमन का प्रायश्चित                     | • * * | २३१     |
| श्रोत्रिय की पत्नी के साथ संभोग का प्रायश्चित | • • • | २३१     |
| परस्त्री से प्राप्त धन के विषय में विचार      | ***   | २३२     |
| अन्य उपपातक के दोष का प्रायश्चित              | • • • | २३२     |
| व्यभिचारिणी स्त्री के लिये वत                 | ***   | २३३     |
| पशुमेश्रुन का प्रायश्चित                      |       | २३४     |
| पंचम अध्याय                                   |       |         |
| सुरापान का प्रायश्चित                         | * * * | २३४:-   |
| अज्ञानवश सुरापान करने का प्रायदिचत्त          | • • • | २३६     |
| अमेध्य के निगलने पर प्रायश्चित्त              | **4   | 730.    |
| वर्जित मांस खाने पर प्रायश्चित्त              | ***   | २३७.    |
| सुरापान करने वाले की गंध पाने पर प्रायश्चित्त |       | २३८     |
| गुरुपत्नीगमन का प्रायश्चित्त                  |       | २३८     |
| गुरुपत्नीगमन के समान अन्य, पातक               | ***   | 280     |
| प्रायम्बित न करने वाली स्त्री के लिये दण्ड    | •••   | 282     |
| वीर्यस्वलन आदि का प्रायश्चित्त                | ***   | 588     |
| सूर्योदय के बाद उठने का प्रायश्चित्त          | ,     | २४४     |
| अपवित्र वस्तु के दर्शन पर प्रायश्चित्त        | •••   | २४५     |
| अभोज्य वस्तु के भोजन पर प्रायश्चित्त          | ***   | २४७.    |
| आकोश करने का प्रायश्चित                       | ***   | 240     |
| विवाहादि में झूठ बोलना पाप से मुक्त           | ***   | २५१     |
| इसके अपवाद                                    | •••   | २५२:    |
| वर्जित दशा में स्त्रीगमन का प्रायदिचत्त       | •••   | २५२     |
| षष्ट अध्याय                                   | 1     | 1, 3, 1 |
| रहस्य का प्रायश्चित                           | •••   | २५४     |
| ब्राह्मण बध का रहस्य                          | •••   | २५५     |
| सप्तम अध्याय                                  |       |         |
| ब्रुह्मचर्य भंग करने वालोंका प्रायश्चित्त     | •••   | ₹4.     |
| अष्टम अध्याय                                  |       |         |
| कुच्छ्र आदि का स्वरूप                         | ***   | २६२     |
| अतिकृच्छ्र के विषय में विशेषता                | •••   | २६२:    |

| कुच्छ्रातिकृच्छ्र का स्वरूप                    | ***         | २६७ |
|------------------------------------------------|-------------|-----|
| कुच्छ् इत्यादि के आचरण का फल                   | ***         | २६७ |
| नवम अध्याय                                     |             |     |
| चान्द्रायण की विधि                             | ***         | २६१ |
| चान्द्रायण का फल                               | ***         | २७२ |
| दशम अध्याय                                     |             |     |
| सम्पत्ति का बंदवारा                            | ***         | २७५ |
| पिता के बाद और जीवन काल में विभाजन             | * * *       | २७४ |
| पशुओं के विभाजन के विषय में विशेषता            | * * *       | २७६ |
| उसका अपवाद                                     | 4 • •       | २७७ |
| अनेक माताओं वालों के बीच बंटवारा का ढंग        | τ · · ·     | २७० |
| ज्येष्ठ पुत्र को बड़े बैल की अतिरिक्त प्राप्ति | •••         | २७९ |
| पुत्र न होने पर सम्पत्ति के उत्तराधिकार का वि  | विार        | २७९ |
| स्त्रीधन                                       | •••         | २८१ |
| ंबंटवारे के बाद मृत भ्राता के धन का विभाज      | न '''       | २८२ |
| विना बंटवारे के मरे हुए भ्राताओं के विभाज      | नका प्रकार  | २५२ |
| बंटवारे के बाद उत्पन्न पुत्र का हिस्सा         | ***         | २८३ |
| मूर्व भाता के लिये विभाजन की व्यवस्था          | •••         | २८४ |
| औरस आदि छः प्रकार के पुत्र का उत्तराधिक        | र           | 251 |
| असवर्णं पुत्र का विभाग                         | · ·         | 750 |
| अन्याय का आचरण करने वाले सवर्ण पुत्र के        | लिये भी     |     |
| विभाग का अभाव                                  | W. Carlotte | रदद |
| विना पुत्र वाले ब्राह्मण का विभाग              | •••         | २८९ |
| विना पुत्र वाले क्षत्रिय का विभाग              | *** 17      | २८९ |
| मन्दबुद्धि और नपुंसक का पालनपोषण               | •           | २५९ |
| प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न हुओं का विभाग        | ***         | २८९ |
| जेले आदि का विभाग नहीं                         | ***         | 790 |
| संदिग्ध विषयों का निर्णय                       | ***         | २९० |
| परिषत् का लक्षण                                | •••         | २९१ |
| शिष्टवचन करने के संबन्ध में प्रमाण             | ***         | २९१ |
| धर्मशास्त्रों की प्रशंसा                       | • •,•,,     | २९१ |
|                                                |             |     |

॥ ॐ तत्सद्ब्रह्म । नमः ॥

# गौतमधर्मसूत्राणि

# सानुवाद'मितान्तरावृत्ति'सहितानि

**──**80%080

# अय प्रथमप्रश्ने प्रथमोऽध्यायः

ॐ वेदो धर्ममूलम् ॥ १ ॥

नमो रुद्राय यद्धर्मशास्त्रं गौतमनिर्मितन्। क्रियते हरदत्तेन तस्य वृत्तिर्मिताक्षरा॥

कर्मजन्योऽभ्युद्यिनःश्रेयसहेतुरपूर्वाख्य आत्मगुणो धर्मः। तस्य मूलं प्रमाणम्। वेदो मन्त्रश्राह्यणात्मकः। जातावेकत्रचनम्। चत्वारो वेदा ऋग्यजुःसामात्मकास्त एव धर्मे प्रमाणम्। न योगिप्रत्यक्षं नानुमानं नार्थापत्तिनं शाक्याद्यागमः। तेन तन्मूछा एवोपनयनाद्यो धर्मा वक्ष्यन्ते न चैत्यवन्दनकेशोल्छुद्धनाद्य इति। धर्मप्रहणमुपछक्षणम्। अधर्मस्यापि प्रतिषेवात्मको वेद एव मूळम्। निषेधिवधयो हि ह्या-हत्यादौ विषये प्रवृत्तं निवर्तयन्ति। न च रागद्वेषादिना विषये प्रवृत्तं स्ता निवर्तयतुं शक्यः। यद्यसौ विषयोऽनुष्ठितः प्रत्यवायहेतुनं स्यादिति निषेधविधिरेव प्रत्यवायहेतुनं गमयति।। १।।

(चारों) वेद धर्म के मूळ (प्रमाण) हैं॥ १॥

अय यत्र प्रत्यक्षो वेदो मूलमूतो नोपपद्यते तत्र कथम्-

# तद्विदां च स्मृतिशीले ॥ २ ॥

तिद्वर्शं वेदिवदां मन्वादोनां या स्मृतिस्तत्प्रणीतं धर्मशास्त्रं यच्च तेषां शीलमनुष्ठानं ते स्मृतिशीले श्रस्मदादीनां प्रमाणम्। न च तेषा-मनुष्ठानं निर्मूतं सम्भवति । सम्भवति च वैदिकानामुत्सन्नपाठे वेदानु-भव इति। तेषां तु तदानों विद्यमानत्वेन सम्प्रदायाविच्छेदाच्च वैदिका-नुष्ठानं वेदमूलमेव। यथाऽऽहाऽऽपस्तम्बः—

तेषामुत्सन्नाः पाठाः प्रयोगादनुमीयन्त इति ॥ २ ॥

उन (वेदों) के ज्ञाताओं (मनु आदि) को समृति तथा (उनके) (धर्मानुक्छ) आचरण (भी प्रमाण हैं)॥२॥

यदि शीलं प्रमाणम् , अतिप्रसङ्गः स्यात् । कथम् , कतकभरद्वाजौ व्यत्यस्य भार्ये जन्मतुः । वसिष्ठश्चरङालीमक्षमालाम् । प्रजापतिः स्वां दुहितरम् । रामेण पितृवचनादिवचारेण मातुः शिरिश्छिन्नमित्यादि साहसमपि प्रमाणं स्यात् । नेत्याह-

दृष्टो धर्मव्यतिक्रमः साहसं च महताम् ॥ ३ ॥

महतामेतादृशं साहसमि धर्मव्यतिक्रम एव दृष्टो न तु धर्मः। रागद्वेषनिबन्धनत्वात्।। ३॥

महान् पुरुषों के साइस कर्म भी ( जैसे प्रजापित द्वारा अपनी पुत्री का भोग या परशुराम द्वारा पिता की आज्ञा से माता का शिर काटना आदि ) धर्म के व्यतिक्रम के रूप में देखा जाता है ॥ ३॥

न च तेषामेवंविषं दृष्टमित्येतावताऽस्मदादीनामपि प्रसङ्गः । कुतः—

अवरदौर्बल्यात् ॥ ४ ॥

अवरेषामस्मदादोनां दुर्बछत्वात् । तथा च श्रूयते— तेषां तेजोविशेषेण प्रत्यवायो न विद्यते । तदन्वीक्ष्य प्रयुक्षानः सोदत्यवरको जनः ॥ इति ॥ ४ ॥

(इन महापुरुषों को अपेक्षा तेज आदि की दृष्टि से हम ) अवर कोटि के लोगों के दुर्बल होने के कारण (महापुरुषों के धर्मविरुद्ध आचरण को प्रमाण मानकर उसका अनुशीलन करना हमारे लिये कष्टमद होगा ) ।। ४ ॥

अय यत्र हे निरुद्धें तुल्यबले प्रमाणे उपनिपततः। यथाऽतिरात्रे षोडशिनं यहाति, नातिरात्रे षोडशिनं यहाति । उदिते जुहोत्यनुदिते जुहोतीति श्रुतिः। नित्यमभोज्यं केशकीटावपन्नमिति गौतमः—

पक्षिजग्धं गवाधातमवधूतमवक्षतम् । केशकीटावपन्नं च मृत्प्रक्षेपेण शुध्यति ॥ इति मनुः । तत्र कि कर्तव्यम्—

# तुल्यबलविरोधे विकल्पः।। ५।।

तुल्यप्रमाणप्रापितयोरेवंजातीयकयोरर्थयोर्विकल्पः । तद्वेदं वेत्यन्य-त्तरस्वीकारः । न समुच्चयोऽसम्भवात् । प्रकर्षबोधने तु श्रुतिस्पृति-विरोधे स्मृत्यर्थो नाऽऽदरणोयः । अतुल्यबळत्वात् । अत एव जाबाळिराह्न- श्रुतिस्मृतिविरोधे तु श्रृतिरेव गरीयसी। अविरोधे सदा कार्य स्मार्त वैदिकवत्सदा॥ इति॥ ५॥

दो समान कोटि के प्रमाणों में विरोध उपस्थित होने पर विकल्प होता है (अर्थात् उनमें से किसी एक का अनुसरण किया जा सकता है। श्रुति और स्मृति के प्रमाण समान कोटि के नहीं होते; अतः इनमें परस्पर विरोध होने पर स्मृति मान्य नहीं होती ॥ ५॥)

अयेदानीं धर्मान् वहयन्तुपनयनपूर्वकत्वात्तेषामुपनयनं तावदाह—

### उपनयनं ब्राह्मणस्याष्टमे ॥ ६ ॥

उपतयन।नन्तरभाविनि ब्राह्मणस्वेऽत्र [ब्राह्मणप्रहणम्]। ब्राह्मण्यहणं तु ब्राह्मणस्य सत एवापनयन न तूपनयनादिसंस्कारजन्मब्राह्मण्यमिति ज्ञापनार्थम्। किंच ब्राह्मणो न हन्तव्यः। ब्राह्मणा न सुरां पिबेदिति निषेध्यश्रुतिरनुपनोतविषये (या) न स्यात्। ब्राह्मणस्याष्टमं वर्ष मुख्यसुपनयनकाळः। प्रथमभाविनो गर्भावानादोनसंस्कारानुङ्गङ्क्योपनयनं व्याचश्चान्णस्तस्य प्राधान्यं दर्शयति। तेन देवानुपपत्त्या गर्भाधानादेशकरणेऽप्युपन्त्यनं भवति। तस्याकरणे तु विवाहादिष्वनिधिकारं इति सिद्धम्॥ ६॥

ब्राह्मण का उपनयन संस्कार आठवें वर्ष में होना चाहिये।। ६ ॥

#### नवमे पश्चमे वा काम्यम् ॥ ७ ॥

कामनिभित्तं काम्यम् । तन्नवमे पञ्चमे वा भवति । नवमे तेजस्काः

ब्रह्मवर्च सकामस्य कार्यो विष्रस्य पञ्चमे । इति मनुः ॥ ७ ॥

(तेज की कामना से) नर्वे या (ब्रह्मवर्चस् की इच्छा से) पाँचवें वर्ष में इच्छानुकूल (ब्राह्मण का उपनयन संस्कार करना चाहिए)॥ ७॥

# गर्भादिः संख्या वर्षाणाम् ॥ = ॥

वर्षाणां संख्या गर्भाद्रिय भवति । न जननादिः ॥ ५॥

(उपनयन काल के) वर्षों की गिनती गर्भकाल से करनी चाहिए (जन्म के समय से नहीं)।। ८॥

# तद्द्वितीयं जन्म ॥ ९ ॥

्रें तदुपनयनं द्वितीयं जन्म । अत्रास्य माताः सावित्रो पिता त्वाचार्यः । तेन द्विजन्मत्वसिद्धिः ॥ ९ ॥ वह (उपनयन संस्कार) दूसरा जन्म होता है। (इसके द्वारा उपनीतः व्यक्ति द्विज कहा जाता है)।। ९।।

# तद्यस्मात्स श्राचार्यः ॥ १० ॥

तदुषनयनं पितुरभावे यस्मात्पुरुषाद्भवति स आचार्यः ॥ १०॥ वह (उपनयन संस्कार के समय का दूसरा जन्म ) जिस पुरुष द्वारा होता है वह आचार्य कहलाता है ॥ १०॥

न तु केवलादुपनयनात् । कस्मात्तर्हि—

#### वेदानुवचनाच ॥ ११ ॥

अनुवचनमध्यापनम् । अत्र मनुः—

अथाऽऽपरकल्पानाह-

जपनीय तु यः शिष्यं चेदमध्यापयेद् द्विजः। सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते ॥ इति ॥ ११ ॥

(उपनयन के उपरान्त बालक को) वेद का अध्यापन करने से भी (अध्यापन करने वाला आचार्य कहलाता है)।। ११॥

# एकादशद्वादशयोः चत्त्रियवैश्ययोः ॥ १२ ॥

नित्योऽयमनयोः कल्पः । काम्यस्तु मनुना दर्शितः—
राज्ञो बळार्थिनः षष्ठे वैदयस्यार्थार्थिनोऽष्टमे ।। इति ।। १२ ।।
(गर्भकाल से ) ग्यारहवें और सोलहवें वर्ष में (क्रमशः) क्षत्रिय और
वैदय का (उपनयन संस्कार करना चाहिए) ॥ १२ ॥

# त्रा पोडशाद् ब्राह्मणस्यापतिता सावित्री ॥ १३ ॥

अभिविधावाकारः । आ षोडशाद्धषीद् ब्राह्मणस्य सावित्रयपतिताऽ-प्रच्युता । सावित्रीशब्देन तदुपदेशनिमित्तमुपनयनं लक्ष्यते । तदुपनयनस्य काल इत्यर्थः ॥ १३ ॥

सोलहवें वर्ष तक ब्राह्मण के लिए सावित्री च्युत नहीं होती ( उस समय तक सावित्री मंत्र के उपदेश का अर्थात् उपनयन की अवधि रहती है ) ॥ १३ ॥

#### द्वाविंशते राजन्यस्य द्वचिषकाया वैश्यस्य ॥ १४ ॥

उभयत्राप्याङनुवर्तते । पूरणप्रत्ययस्य छोपो द्रष्टव्यः । आ द्वाविंशा-द्वर्षाद्वाजन्यस्याऽऽचनुर्विंशाद्वैद्यस्यापतिता सावित्री ॥ १४ ॥

बाइसर्वे वर्ष तक क्षत्रिय की और उससे दो वर्ष अधिक अर्थात् चौबीसर्वे वर्ष तक वैश्य की (सावित्री च्युत नहीं होती )।। १४।।

# मौज्जीज्यामौर्वीसौत्र्यो मेखलाः क्रमेण ॥ १५ ॥

मुञ्जो दर्भविशेषस्तद्विकारो मौञ्जी। मूर्वाऽरण्यौषधिविशेषः। (सर-लीति द्रविद्धभाषायाम्)। तद्विकारा मोर्वा। ज्या चासौ मौर्वा चेति कर्म-धारयः। ज्याशब्देन धनुषो ब्राह्मेति यावत्। सौत्री सूत्रविकारः। एता वर्णक्रमेण मेखला भवन्ति॥ १५॥

( ब्राह्मण, অत्रिय और वैश्य के लिए ) क्रमशः मूँच, मौर्गं घास की बनी हुई धनुष की डोरी और सूत की मेखला ( होती है ) ॥ १५॥

#### कृष्णरुरुवस्ताजिनानि ॥ १६ ॥

कृष्णः कृष्णसारः । स्कर्बिन्दुमान्मृगः । बस्तइछागः । एतेषामिजना-न्युत्तरीयाणि क्रमेण । अजिनं त्वेबोत्तरं धारयेदित्यापस्तम्बीये दर्शनात् ॥ १६॥

( इन तीनों वणों के क्रमशः ) काळे मृग के चर्म का, धन्वे वाळे रह मृग के चर्म का और बकरे के चर्म का अजिन ( उत्तरीय ) होता है।। १६।।

# वासांसि शाणचौमचीरकुतपाः सर्वेषाम् ॥ १७ ॥

शणविकारः शाणः । श्रुमाऽतसी तद्विकारः श्लीमम् । खेतपट्ट इत्यन्ये । दर्भादिनिर्मितं चोरम् । ऊर्णोनिर्मितः कम्बछः क्रुतपः । चत्वार्येतानि वासांसि सर्वेषाम् ॥ १७ ॥

सन के, अतसी के, दर्भ आदि द्वारा निर्मित एवं ऊन के बने हुए कम्बद्ध (कुतप)—ये (चारो) वस्त्र सभी के (ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं बैश्य सभी वणीं के ब्रह्मचारियों के ) होते हैं ॥ १७॥

# कार्पासं वाऽविकृतम् ॥ १८ ॥

अविकृतं कापीसं वासः सर्वेषाम् । कुसुम्भादिरागद्रव्यैर्वणीन्तरकल्पनं विकृतिस्तद्रहितम् ॥ १८॥

अथवा विना रंगा हुआ रुई का वस्त्र ( सभी द्विजाति ब्रह्मचारियों के किये होना चाहिए ) ॥ १८ ॥

अनुमतान्याह —

#### काषायमप्येके ॥ १९ ॥

एके त्वाचार्याः कषायेण रक्तमिप धार्यं मन्यन्ते ॥ १९॥ कुछ आचार्यों का विचार है कि गेठआ रंग का वस्त्र भी (ब्रह्मचारी पहन सकता है)॥ १९॥ तत्रापि नियमः---

# वार्च ब्राह्मणस्य माञ्जिष्ठहारिद्रे इतरयोः ॥ २० ॥

वृक्षकषायेण रक्तं वार्क्षम् । तद्बाह्मणस्य । मिक्किष्ठया रक्तं मािक्किष्ठम् । हिरिद्रया रक्तं हारिद्रम् । ते इतरयोः । क्षत्त्रियवैदययोरिति यावत् ॥ २०॥

ब्राह्मण (वर्ण के ब्रह्मचारी) का वस्त्र वृक्ष के कषाय से रंगा हुआ (होना चाहिए) और शेष दोनों वर्णों (क्षत्रिय और वैदय वर्णों के ब्रह्मचारियों) का मंजीठी और हल्दी से रंगा हुआ (होना चाहिए)॥ २०॥

# बैल्वपालाशौ त्राह्मणदगडौ ॥ २१ ॥

बैल्वः पालाशो वा बाह्यणस्य दण्डो न पुनः समुचितौ ॥ २१ ॥

ं ब्राह्मण (वर्णके ब्रह्मचारी) का दण्ड बिल्व या पछाश्च का होना चाहिए।। २१।।

# श्रश्वत्थपैलवा शेषे ॥ २२ ॥

पों खुई क्षिविशोषः । उता (?) उता इति प्रसिद्धः । शेषे क्षित्रियवैरय-विषये ॥ २२॥

रोष (क्षत्रिय और वैश्य ब्रह्मचारियों) के दगड पीपल या पीलुका होना चाहिए।। २२।।

# यज्ञियो वा सर्वेषाम् ॥ २३ ॥

सर्वेषामुक्तालाभे यज्ञियो यज्ञियवृक्षो वा दण्डः स्यात्।। २३।। अथवा ( उल्लिखित वृक्षों के दण्ड न मिलने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैदय ) सभी ब्रह्मचारियों के दण्ड किसो यज्ञिय (यज्ञ में प्रयुक्य) वृक्ष के हो सकते हैं।। २३।।

# अपीडिता युपवकाः सशन्काः ॥ २४ ॥

अपीडिताः कोटादिभिरदूषिताः । यूपवका यूपवद्गे वकाः । सशल्काः सन्वचः । एवंविधा दण्डाः सर्वेषाम् ॥ २४ ॥

( दण्ड ) कीड़ों आदि से अक्षत, यूप ( यज्ञ के खूँटे ) की तरह ऊपर वक्र और छाळ से युक्त होना चाहिए ॥ २४ ॥

# मुर्घललाटनासाग्रप्रमाणाः॥ २५॥

यथासंख्यमत्रेष्यते । मूर्धप्रमाणो ब्राह्मणस्य दण्डः । छछाटावधिः क्षत्त्रियस्य । नासावधिवैरयस्येति ॥ २५॥

(ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के दण्ड लम्बाई में ) वर्णक्रमानुसार सिर

तक, ललाट तक और नासिका के अग्रमाग तक के होने चाहिए॥ २५ ॥

### मुग्डजटिलशिखाजटाश्र ॥ २६ ॥

अत्र न यथासंख्यम् । मुण्डा छपसर्वकेशाः । जिटलाः केशधारिणः । जटा केशसंहतिः । शिखामात्रैव जटा येषां ते शिखाजटाः । सर्वेषामयं सामान्यधर्मः । छन्दोगापेक्षया मुण्डशब्दप्रहणम् ॥ २६ ॥

(ब्रह्मचारी) सभी केश मुडाये रखे, या जटा धारण करे अथवा केवल शिखा को ही जटा के रूप में रखे ॥ २६॥

# द्रच्यहस्तश्चेदुच्छिष्टोऽनिधायाऽऽचामेत् ॥ २७ ॥

मूत्रपुरीषयोः कर्म, भोजनादि चोच्छिष्टस्वनिमित्तम्। द्रव्यहस्तः सन्नुच्छिष्टश्चेत्तद्द्रव्यमनिषायाऽऽचामेत्। उच्छिष्टः सन् द्रव्यहस्तश्चेद् द्रव्यं निधायाऽऽचामेत्। तथा च मनुः—

उच्छिष्टेन तु संस्पृष्टो द्रव्यहस्तः कथंचन । अनिधायैव तद्द्व्यमाचान्तः शुचितामियात् ॥ इति ।

किंच भक्ष्यभोज्यादिद्रव्यविषये तद्द्रव्यं निधायैव मूत्रपुरीषयोः कर्भ कृत्वा पुनस्तत्पात्रं निधायाऽऽचामेत् । वह्नदण्डादिविषये त्वनिधायैवाऽऽ-चामेत् ॥ २०॥

यदि हाथ में (कोई) वस्तु लिये हुए ही मृत्र, पुरीष करे या भोजन करने के उपरान्त जूठा हुआ हो तो उस (हाथ में ली हुई वस्तु) को अलग रखे विना (अनिधाय) आचमन करे।।। २७।।

दूसरा अर्थ—यदि (पूर्वोक्त प्रकार से) उच्छिष्ट (अपिवत्र या जूठा) होते हुए किसी वस्तु को हाथ में छे तो उसे अलग रखकर (निधाय) आचमन करे।

तीसरा अर्थ-यदि कोई खाने योग्य वस्तु हाथ में हो तो उसे अङग रख-कर मूत्र, पुरीष कर्म करे और तब आचमन करे।

अथ द्रव्यशद्धिरुच्यते—

द्रव्यशुद्धिः परिमार्जनप्रदाहतवणानिर्णेजनानि तैजसमार्तिक-दारवतान्तवानाम् ॥ २८॥

तैजसादीनां द्रव्याणां यथाकमं परिमार्जनादिशुद्धयः। तैजसं कांस्यादि । मार्तिकं मृन्मयादि । दारवं दारुमयादि । तान्तवं तन्तुमयादि । तेषां क्रमेण परिसार्जनम् । तत्र भस्मना कांस्यस्य । शक्नता सौवर्णराजन तयोः । आम्लेन ताम्रस्य । इद्मुच्छिष्टिलिप्तानाम् । तैजसानामेवंभूतानां भस्मादिभिरिति कण्वः । रजस्वलाचण्डालादिग्पृष्टानामेकदिनं पञ्चगव्यं निश्चिप्यैकविंशतिकृत्वो मार्जनाच्छुद्धिः । मार्तिकानां प्रदाहः । प्रकृष्टो दाहो वर्णान्तरापत्तियेथा स्यात्तथाविधो दाहः शोधनम् । इदं स्पर्शो-पहतानाम् । अत्र वसिष्ठः—

मद्यमूत्रपुरीषेस्तु इलेडमपूयाश्रुशोणितैः। संस्पृष्टं नैय शुध्येत पुनर्दाहेन मृन्मयम्॥ इति।

दारवाणां तक्षणाच्छुद्धिः । इदमभेष्यादिवासितानाम् । अन्यत्र प्रोक्ष-णप्रक्षाळनादि । तान्तवानां निर्णेजनाच्छुद्धिः । इदं रपशंदूषितानाम् । मळादिदूषितानां धावनं तन्मात्रच्छेदनं वा । स्पर्शदूषितानां बहूनां प्रोक्षणाच्छुद्धिरिति ॥ २८ ॥

क्रमशः माँजने से, आग में तपाने, काटने और घोने से (कासे आदि) घात के, मिट्टी के, छकड़ी के और सूत से निमित वस्तुओं की (जो उच्छिष्ट से दूषित हुई हों) ग्रुद्धि होती है।।२८।।

## तैजसवदुपलमणिशह्वमुक्तानाम् ॥ २६ ॥

डपलादोनां तैजसवच्छुद्धिः परिमार्जनिमिति ॥ २६॥ धातु के पदार्थों को छुद्धि के समान ही उपल (पत्थर ) के पदार्थों, मणि, शङ्ख और मुक्ता की भी ( छुद्धि परिमार्जन द्वारा होती है )॥ २६॥

## दारुवदस्थिभूम्योः ॥ ३० ॥

अस्थि हास्तद्नतादि। भूमिर्गुशदि। नयोद्गीरुवच्छुद्धिस्तक्षणिमिति। दारववदिति वक्तव्ये दारुवदिति निर्देशाद्विकारस्य या शुद्धिर्विकारिणोऽपि सैव शुद्धिरित्युक्तम्।। ३०॥

काठ से बनी हुई वस्तुओं की शुद्धि के समान ही हाथोदाँत से बनी वस्तुओं और (घर के भीतर की) भूमि की भी शुद्धि काटने या खोदने से होती है।। ३०।।

### श्रावपनं च भूमेः ॥ ३१ ॥

आवपनमन्यत आनीय परणमधिका शुद्धिर्भूमेः । अत्र वसिष्ठः—

> खननाइहनादद्भिगीभिराक्रमणेन च । चतुर्भिः ग्रुध्यते भूमिः पञ्चमात्त्पलेपनात् ॥ इति ॥ ३१ ॥

और दूसरे स्थान से मिट्टी लाकर ( पहले शुद्धि के लिए खोदी गई भूमि को ) भरने से भूमि की और भी अधिक शुद्धि होती है।। ३१।।

# चैलवद्रज्जुविदलचर्मणाम् ॥ ३२ ॥

विदलं वेत्रवेणुविदलादिनिमितम् । पिच्छनिर्मितमप्यन्ये । रञ्ज्वादीनां त्रयाणां चैलवद्वस्रवच्छुद्धिर्निणेजनिमिति । पैठीनसिस्तु—

रज्जुविदलचर्मणामस्प्रश्यस्प्रष्टानां प्रोक्षणाच्छुद्धिरिति ॥ ३२ ॥

वस्त्र की शुद्धि के समान ही रस्सी की, बेंत से बने हुए (और पिच्छ से निर्मित) पदार्थ की (शुद्धि घोने से होती है)।। ३२॥

# उत्सर्गो वाऽत्यन्तोपहतानाम् ॥ ३३ ॥

इदं वासिष्ठेन समानविषयं मद्यमूत्रपुरीपैरित्यादिना । वाराब्दः पक्ष-च्यावृत्तौ ॥ ३३ ॥

अथवा ( मूत्र, पुरीष आदि से ) अत्यन्त दूषित हो गये हीं तो ( उन पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए ) ॥ ३३ ॥

## प्राङ्ग्रख उदङ्ग्रखो वा शौचमारभेत ॥ ३४ ॥

इच्छातो विकल्प आरभेतेति वचनात्पाद्प्रक्षालनप्रभृतिदिङ्नियमः। आपरतम्बस्तु प्रत्यक्पादावनेजनमित्याह् । शौचप्रहणमाचमन एव मा भूनमूत्रपुरीषादिशौचेऽपि दिङ्नियमज्ञापनार्थम् ॥ ३४ ॥

(पादमक्षालन आदि आचमन जैसे) शौच कर्म पूर्व की ओर मुख करके अथवा उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए।। ३४।।

शुचौ देश आसीनो दिचणं बाहुं जान्वन्तरा कृत्वा यज्ञोपवीत्यामणिवन्धनात्पाणी प्रचाल्य वाग्यतो हृदयस्पृशस्ति-श्रतुर्वाऽप आचामेत् ॥ ३५ ॥

इदमेकं वाक्यम। आचमनकाळे शुचौ देशेऽनुपहत आसीन इत्युपळ-क्षणमासीनस्तिष्ठन् प्रह्लो वेति। जान्वन्तरा जानुनोर्मध्ये दक्षिणबाहुं कृत्वा। दक्षिणं बाहुमित्युक्तत्वाद्वामहस्तस्य नावश्यंभावः। यज्ञोपवीतीति पूर्व स्वस्थानस्थमपि यथास्थाननिवेशनार्थम्। अथवोक्तरीयविन्यासार्थम्। तथा चाऽऽपस्तम्बः—'उपासने गुरूणां वृद्धानामितथीनां होमे जप्यकर्माण भोजन आचमने स्वाध्याये च यज्ञोपवीती स्यादिष वा सूत्रमेवोपवीतार्थः' इति। आमणिबन्धादेमन्शोद्यस् मणिर्बध्यत् आ तस्मात्पाणी प्रक्षाल्य। वाग्यतः शब्दमकुर्वन् । हृद्यस्पृशः परिमाणार्थमिदं यावत्यः पोता हृद्यं स्पृशन्ति यासु माषो मञ्जति तावतीरप आचामेत्त्रिश्चतुर्वा । यत्र मन्त्रव-दाचमनं विहितं तत्र तेन सह चतुः । अन्यत्र त्रिरिति विकल्पः ॥ ३५॥

(आचमन करते समय) पिवत्र स्थान पर बैठकर, दाहिनी बाँह को दोनों घुटनों के बीच में करके, यज्ञोपवीत को यथास्थान रखकर, कलाई तक हाथों को घोकर और मौन होकर तीन चार बार इतने जल से आचमन करे, जितना जल (पीने पर) हृदय तक पहुँच सके ॥ ३५॥

#### द्धिः परिमृज्यते ॥ ३६ ॥

प्रतियोगं सोदकेन पाणिनौष्ठयोः परिमार्जनम् ॥ ३६ ॥ प्रत्येक वार दोनों ओठों को हाथ में जल लेकर पीछे ॥ ३६ ॥

### पादौ चाभ्युत्तेत् ॥ ३७ ॥

चकाराच्छिरश्च ॥ ३७॥ दोनों पैग्नें (और शिर) पर जल क्रिड़के ॥ ३७॥

## खानि चोपस्पृशेच्छीर्षएयानि ॥ ३८ ॥

शीर्षे भवानि शीर्षण्यानि । शिरोभवानीति यावत् । खानीन्द्रियाणि । तान्युपसपृशेत् । अत्र चकारः प्रतीन्द्रियोपस्पर्शनार्थः ॥ ३८ ॥

श्चिर की इन्द्रियों (नेत्र, कान, मुख, नासिका-छिद्रों) में प्रत्येक का स्पर्श करे।। ३८।।

## मूर्धनि च दद्यात् ॥ ३९ ॥

चकारान्नाभौ मूर्धनि च सर्वाभिरङ्गुलोभिरुपस्पृशेदित्यर्थः ॥ ३९ ॥ ( नामि और ) सिर का सभी अंगुलियों से स्वर्श करे ॥ ३९ ॥

#### सुप्त्वा भुक्त्वा ज्ञुत्वा च पुनः ॥ ४० ॥ स्वापादिनिमित्ते पुनर्द्धिराचामेदिति यावत् ॥ ४० ॥

सोने, मोजन करने और छींकने के बाद दो बार आचमन करना चाहिए॥ ४०॥

## दन्तश्लिष्टेषु दन्तवदन्यत्र जिह्वाभिमशनात्।। ४१ ॥

दन्तिरुष्टेषूच्छिष्टलेपेषु जिह्वाभिमश्चनादन्यत्र दन्तवन्नाशुचि-त्वम् ॥ ४१ ॥

दाँतों के बीच अटके हुए भोजन के उच्छिष्ट कणों में जीभ से न छू जा सकने वाले उच्छिष्ठकण दाँतों के समान ही अपवित्र नहीं होते ॥ ४१ ॥ तत्रापि ---

#### प्राक्च्युतेरित्येके ॥ ४२ ॥

सत्यिप जिह्वाभिमर्शने यावल्लेपाः स्वस्थानान्न च्यवन्ते तावन्ना-शुचित्वमिति ॥ ४२ ॥

कुछ विद्वानों के मत से दाँतों में अटके हुए उन्छिष्ट कण जीभ से छुए जाने योग्य होने पर भी दाँतों से गिरने के पूर्व तक अपवित्र नहीं होते।। ४२।।

## च्युतेष्वास्नाववद्विद्यान्निगिरन्नेव तच्छुचिः ॥ ४३ ॥

आस्राव आस्यजलम् । निगरणमन्तः प्रवेशनम् । च्युतेषु निगिरन्नेयत-च्छुचिरिति वक्तव्य आस्नावविद्वद्यादिति वचनमास्रावे च निगरणादेव द्युचिरिति सूचनार्थम् ॥ ४३ ॥

( दांतों में अटके हुए अन्छिष्ट कण के ) दांतों से निकलने पर उन्हें बार के समान समझना चाहिए, और उनको निगलने से ही ग्रुद्धि होती है।। ४३॥

# न ग्रुख्या विषुष उच्छिष्टं कुर्वन्ति । न चेदङ्गे निपतन्ति ॥४४॥

मुखे भवा मुख्याः। विष्ठुष आस्नावबिन्दवः। भून्यादिषु पतिता नोच्छिष्टतां नयन्ति ॥ ४४ ॥

मुख के छार की बूँदें (गिरने पर किसी पदार्थ को, जूठा या अशुद्ध नहीं बनातीं । शरीर के किसी अंग पर गिरती हैं तो भी उसे उच्छिष्ट नहीं करती हैं ॥ ४४ ॥

## लेपगन्धापकर्षणं शौचममेध्यस्य ॥ ४५ ॥

वसा शुक्रमसृद्धाःजा मूत्रविटकणविण्नखाः ।

इलेब्माश्रु दूषिका स्वेदो द्वादशैते नृणां मलाः ॥ इति मनुः। एतत्सवममेध्यशब्देन विवक्षितम्। अस्य यावता गन्धो लेपश्चाप-ऋष्यतेऽपनीयते वावता शौचमिति। तत्र यस्य मलस्य गन्धमात्रं तस्य तद्यक्षणम्। यस्य गन्धो लेपश्च तस्य तदुभयापकर्षणम्।। ४४॥

श्ररीर के मलों (से दूषित पदार्थ) की शुद्धि उनके लेप और गन्य की दूर करने से होती है। । ४५ ।।

## तद्भिः पूर्वं मृदा च ॥ ४६ ॥

तत्पूर्वं गन्धवन्मलापकवणमङ्गिर्त्तेपगन्धवन्मलापकवणं मृदा चाङ्गि-श्चेति । इदं हस्तपादादेरमेध्यलिप्तस्य शौचम् । तैजसादिषु विशेषस्य पूर्व-मुक्तत्वात् ॥ ४६ ॥ तब पहले (गन्धवाले मल को) जल से और (गन्ध तथा लेप वाले मल को) मिट्टी एवं जल से दूर किया जाता है।। ४६॥

# म्त्रपुरीषस्नेहविस्नसनाभ्यवहारसंयोगेषु च ॥ ४७॥

चकारः पूर्वोक्तसमुचये। स्नेहो रेतः। मृत्रपुरीषस्नेहानां विस्नंसनं निरसनम्। अभ्यवहारमन्यवहार्यद्रव्यं तेन संयोगः। एषु निमित्तेषु पूर्ववन्मृदा चाद्भिः शौचमिति॥ ४७॥

मूत्र, पुरीष और वीर्य के त्याग से तथा व्यवहार में न लाई जानेवाली दूषित वस्तुओं के संयोग से होनेवाली अशुद्धि पूर्वोक्त विधि से अर्थात् मिट्टी और जल से दूर होती है।। ४७॥

# यत्र चाऽऽम्नायो विद्यात् ॥ ४८ ॥

यत्र विषये यच्छौचमाम्नाये विद्ध्यात्तव तदेव भवति । यथा चमसानामुच्छिष्टित्रानां मार्जालोयाद्भिः प्रक्षालनमिति ॥ ४८॥

वेद में जिस विषय में जैसी शुद्धि का विभान किया गया है उसी विधि से शुद्धि करनी चाहिए।। ४८॥

अथ गुरूपसदनविधि:—

पाणिना सन्यम्रपसंगृह्यानङ्गुष्ठमधीहि भो इत्यामन्त्रयेद् गुरुं तत्र चन्नुर्मनः-प्राणोपस्पर्शनं दमैं: ॥ ४९ ॥

पाणिना स्वेन दक्षिणेन । सन्यमिति विशेषप्रहणाइक्षिणेनेति गम्यते ।
गुरोः सन्यं पादमनङ्गुष्ठमङ्गुष्ठवर्जं गृहोत्वाऽधीहि भी इति गुरुमामन्त्रयेत् । तत्र गुरौ मनश्रक्षुषो च निधायाविहतः स्यादिति । प्राणाः शोर्षण्यानोन्द्रियाणि । तेषामात्मीयानामाचमनोक्तक्रमेण दभेरपस्पर्शनं कर्तव्यं
माणवकेन ॥ ४९॥

बहाचारी अपने दाहिने हाथ से (गुरु के) बायें पैर को अंगूठा छोड़ते हुए पकड़े और 'अधीहि भो: (श्रीमन्, मुझे पढ़ावें) ऐसा कहकर गुरु को आमन्त्रित करें। वहां गुरु की ओर अपने नेत्र एवं मन लगाकर प्राणों (सिर की इन्द्रियों) का दुश से स्पर्श करे।। ४९।।

### प्राणायामास्त्रयः पश्चदशमात्राः ॥ ५०॥

कार्या इति शेषः । जानुपार्श्वतः परिमृज्य त्रुटिमेकां कुर्यात्सैका मात्रा । ताः पञ्चदशः पूर्यन्ते यावता कालेन तावन्तं कालं प्राणवायुं धारयेत्स एकः प्राणायामः । ते त्रयः कार्याः । मनुः - सन्याहृतिकां सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह ।

त्रिः पठेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते ॥ इति ॥ ५० ॥ पन्द्रह मात्रा (समय तक) का प्राणायाम करना चाहिए। ( घुटनीं की

यन्द्रह मात्रा (समय तक) का प्राणायाम करना चाहिए। (धुटना का बगल से सटाकर एक बार चुटकी बजाने में जो समय लगता है वह एक मात्रा का काल होता है।। ५०।।

#### प्राक्कूलेष्वासनं च ॥ ५१ ॥

प्रागमेषु दर्भेष्वासनं चकारात्कर्तव्यमिति शेषः ॥ ५१ ॥

जिनके अग्रमाग पूर्व की ओर हों ऐसे कुशों को आसन बनाना चाहिए॥ ५१॥

ॐपूर्वा व्याहृतयः पञ्च सत्यान्ताः ॥ ५२ ॥

व्याहृतिसाम भूभु वः स्वः सत्यं पुरुष इति पञ्च। अत्र तु पुरुष-व्याहृतिश्चतुर्थी सत्यव्याहृतिः पञ्चमी वक्तव्या। ताश्च प्रत्येकं प्रणवपूर्वा वक्तव्याः ॥ ५२॥

(प्रत्येक के) पहले 🥙 जोड़कर सत्यम् तक (भूः, भुवः, स्वः, पुरुष और सत्यम् ) पाँच व्याद्धतियाँ होती हैं।। ५२।।

गुरोः पादोपसंग्रहणं प्रातः ॥ ५३ ॥

अहरहः प्रातर्गुरोः पादोपसंत्रहणं कार्यम् । मनुः—ज्यत्यस्तपाणिना कार्यमुपसंत्रहणं गुरोः ।

सब्येन सब्यः स्प्रष्टच्यो दक्षिणेन तु दक्षिणः ॥ इति ॥ ५३ ॥

प्रतिदिन प्रातःकाल गुरु का चरण छूना चाहिए ॥ ५३॥

ब्रह्मानुवचने चाऽऽद्यन्तयोः ॥ ५४ ॥

ब्रह्म वेदः । अनुवचनमध्यापनम् । तत्राऽऽद्यन्तयोश्च गुरुपादोप-संप्रहणं कार्यम् ॥ ५४ ॥

बेद का पाठ होने पर (पाठ आरम्भ होने के ) पहले और अन्त में गुरू का चरण छुये।। ५४॥

अनुज्ञात उपविशेत् प्राङ्मुखो दिचणतः शिष्य उदङ्मुखो वा ॥ ५५ ॥

आचार्यणानुज्ञातस्तदक्षिणतः प्राङ्मुख उदङ्गुखो वोपविशेत्। कार्यानुगुणो विकल्पः।। ५५ ॥ आचार्य की आज्ञा पाकर (ब्रह्मचारी) उनकी दाहिनी ओर पूर्व की ओर मुख करके अथवा उत्तर की ओर मुख करके बैठे।। ५५।।

# सावित्री चानुवचनम् ॥ ५६ ॥

तत्सवितुर्वरेण्यमित्येषा नत्वन्या सवितृदेवत्या । सा वाऽनुवचनं प्रत्यध्ययनं पठनीयेति ॥ ५६॥

प्रतिदिन के अध्ययन के समय सावित्री मन्त्र का ('ॐ तत्सिवितुवरेण्यं भगां देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्' सवितृ देवता के इसी मन्त्र का किसी दूसरे मन्त्र का नहीं ) उच्चारण करे। । ५६।।

## आदितो ब्रह्मण आदाने ॥ ५७॥

पाणिना सव्यमुपसंगृह्योत्यादि सावित्र्यनुव बनान्तं यदुकं तदिदं ब्रह्मणो वेदस्य गुरोः सकाशादादित आदानकाले कतव्यम्। उपनयना-दनन्तरं सावित्र्युपदेशकाले च, प्रत्यहं तु तत्र चक्षुमेनस्त्वम्। प्रातरध्य-यनाद्यन्तयोश्च गुरोः पादोपसंग्रहणमनुज्ञातोपवेशनं च कर्तव्यम्॥ ५७॥

गुरु से वेद का ज्ञान ग्रहण करते समय (गुरु के बायें पैर को दाहिने हाथ से छूने से लेकर सावित्री मन्त्र के उच्चारण तक के पूर्वीक्त कार्य) आरम्भ से करना चाहिए।। ४७॥

# <sup>ॐ</sup> कारोऽन्यत्रापि ॥ ५८ ॥

सावित्र्यनुवचनादन्यत्राप्योकारो वक्तत्र्यः । प्रत्यहमध्ययनकाळ इत्यर्थः ॥ ५५ ॥

( सावित्री मन्त्र के उचारण के साथ ॐ का उचारण करने के अतिरिक्त ) अन्यत्र (प्रतिदिन अध्ययन के समय ) ॐ का उचारण करना चाहिए ॥ ५८ ॥

# अन्तरागमने पुनरुपसदनम् ॥ ५६ ॥

गुरोः शिष्यस्य च मध्ये गमनमन्तरागमनम् । यस्य कस्याप्यन्तरागमने पुनरुपसद्नं कर्तव्यम् । पाणिना सव्यमित्याद्योकारेऽन्यत्रापीत्यन्त-सुपसद्नम् ॥ ५९ ॥

( गुरु और शिष्य के ) बीच में किसी भी प्राणी के आ जाने पर पुनः गुरु के चरण स्पर्श ( आदि पूर्वोक्त कर्म ) करने होते हैं।। ५९॥

श्वनकुलसर्पमण्ड्कमार्जाराणां त्र्यहम्रुपवासो विप्रवासश्च ॥ ६०॥

श्वादोनामन्तरागमने त्र्यहमुपवासो विश्रवासम्ब कर्तव्यः। विश्रवास आचार्यकुळादन्यत्र वासः। मनुस्तु—

#### पशुमण्डूकमाजीरश्वसर्पनकुळेषु । च । अन्तरागमने विद्यादनध्यायमहर्निशम् ॥ इति ।

तद्धारणाध्ययनविषयम् । गौतमोयं तु प्रहणाध्ययनविषयम् ॥ ६० ॥

कुत्ता, नेवला साँप, मेदक और बिल्ली के (गुरु और शिष्य के बीच में) आ जाने पर शिष्य तीन दिन उपवास करें और गुरुकुल से पृथक् निवास करें ।। ६० ।।

### प्राणायामा घृतप्राशनं चेतरेषाम् ॥ ६१ ॥

इतरेषां श्वादिब्यतिरिक्तानां पश्वादीनामन्तरागमने प्राणायामास्त्रयः कार्यो घृतप्राशनं च कार्यम् । एतत्सर्वं शिष्यस्य प्रायश्चित्तं न गुरोः, उम-योरित्यपरे ॥ ६१ ॥

(उपर्युक्त प्राणियों के अतिरिक्त ) अन्य पशुओं के गुरु और शिष्य के बीच में आने पर शिष्य (तीन ) प्राणयाम करे और घी खावे। (कुछ शास्त्र-कारों के मतानुसार यह प्रायश्चित्त गुरु और शिष्य दोनों को ही करना चाहिए )॥ ६१ ॥

### रमशानाभ्यध्ययने चैवम् ॥ ६२ ॥

अभिरुपरिभावे इमशानस्योपर्यध्ययने चैवं प्रायश्चित्तम् । प्राणायामा घृतप्राशनं चेति । द्विरुक्तिरध्यायपरिसमाष्ट्यर्था ॥ ६२ ॥

इति श्रीगौतमीयवृत्तौ हरदत्तविरिचतायां मिताक्षरायां प्रथमप्रक्ते प्रथमोऽध्यायः ॥

इमशान के समीप अध्ययन करने पर भी यही प्रायश्चित्त (प्राणायाम और घृतप्राशन) करे।। ६२॥

गौतमधर्मसूत्र का प्रथम अध्याय समाप्त

# अथ दितीयोऽध्यायः

उपनीतप्रसङ्गेनानुपनीतधर्मा उच्यन्ते—

#### प्रागुपनयनात्कामचारः कामवादः कामभन्नः ॥ १ ॥

आषोडशाद् ब्राह्मणस्येत्यापत्कल्पोपनयनिषयम् । कामचार इच्छा-चरणम् । अपण्यान्यपि विक्रीणीयाच्छ्ववृत्त्याऽपि जीवेदिति । कामवादो-ऽच्छीछानृतादिवचनम् । कामभक्षो छञ्चनपयुषितान्नादिभक्षणं चतुःपञ्च-कृत्वो वा भोजनिमत्येतावद्यस्य स तथोक्तः । न तु ब्रह्महत्यासुरापाना-द्यतिप्रसङ्गः ॥ १ ॥

उपनयन होने के पूर्व (बालक) इच्छानुसार कार्य (न बेचने योग्य वस्तुओं का विकय आदि कर्म) कर सकता है; जैसा चाहे वैसा (अर्थात् श्राहलील या असत्य) बोल सकता है और इच्छानुसार (जैसे लहसुन, बासी, या चार-पाँच बार) भोजन कर सकता है।। १॥

#### श्रहुतात् ॥ २॥

हुतशेषं पुरोडाशादि । तदत्तीति हुतात् । तद्विपरोतोऽहुतात् । अनुप-नीतो हुतं नाद्यादिति ॥ २ ॥

जिसका यज्ञोपवीत न हुआ हो वह हवन के उपरान्त अवशिष्ट (पुरोडाश्च आदि ) का भोजन न करे।। २।।

## ब्रह्मचारी ॥ ३॥

कामचारादेरयमपवादः । आषोडशादित्युक्तत्वात्स्रीषु प्रसङ्गयोग्यता-ऽस्त्यतो ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः स्यादिति । तथा च स्मृत्यन्तरे—

प्रायश्चित्तं विलुप्तमवकीर्णित्रतेन शुद्धमुपनयेत्र सप्तदशमत कथ्बे त्रात्यावकीर्णित्रताभ्यामिति ॥ ३॥

(यज्ञोपवीत के पूर्व भी बालक) ब्रह्मचारी रहे (अर्थात् इन्द्रियों पर संयम रखे, स्त्रीप्रसंग न करे) ॥ ३॥

# यथोपपादितमूत्रपुरीषो भवति ॥ ४ ॥

मूत्रपुरोषे यथोपपद्येते यस्य स तथोक्तः प्राङ्मुखादिरिप कुर्यात्। न भूमावनन्तर्घायेत्यादिस्थाननियमोऽपि नास्ति॥ ४॥ जिस दंग से सुविधा हो उस दंग से मूत्र और पुरीष का त्याग कर सकता है।। ४।।

नास्याऽऽचमनकल्पो विद्यते ॥ ४ ॥

कल्पनिषेधादाचमनमनुज्ञातं स्त्रीशूद्रवत्॥ ५॥

उस ( अनुपनीत बालक ) के लिए आचमन का विधान नहीं है ॥ ४ ॥

श्रन्यत्रापमार्जनप्रधावनावीच्रग्रेभ्यः ॥ ६ ॥

अपमार्जनादोनि वर्जियत्वाऽऽचमनकल्पो नास्ति । अपमार्जनादि-कमस्तीति यावत् । यद्यप्यपमार्जनादोन्याचमनकल्पे नान्तर्भवन्ति तथापि पर्युदासमुखेन तानि विधीयन्ते । अत्र (त्राप )मार्जनं सोदकेन पाणिना परिमार्जनमुच्छिष्टादिलिप्तस्य । प्रधावनममेध्यादिलिप्तस्याद्भि-मृदा च श्लालनम् । अवीक्षणं रजस्वलादिस्पृष्टस्य । इदमत्यन्तवालविषयम् षड्वर्षादृध्वं स्नानिमच्छन्ति । अस्यानुपनोतस्यैतावदुक्तमात्रकामचारा-दिव्यतिकमे प्रायश्चित्तमस्ति । तत्र समृत्यन्तरे—

अशीतिर्यस्य वर्षाणि बालो वाडण्यूनषोडशः । प्रायश्चित्तार्धमहेन्ति स्त्रियो व्याधित एव च ॥ ऊनैकादशवर्षस्य पञ्चवर्षात्परस्य च । चरेद्गुरुः सुहृच्चैव प्रायश्चित्तं विशुद्धये ॥ अतो बालतरस्यास्य नापराधो न पातकम् । राजदण्डश्च तस्यातः प्रायश्चित्तं च नेष्यते ॥ इति ॥ ६ ॥

भोजनीपरान्त उच्छिष्ट को घोने, मल आदि दूषित पदार्थों के लेप और गन्ध को दूर करने और राज्य कादि के स्पर्श से छुद्धि करने के अतिरिक्त अन्य किसी आचमन का विधान अनुपनीत बालक के लिए नहीं है। इ ॥

# न तदुपस्पर्शनादशौचम्।। ७।।

तदुपस्पर्शनात्तस्याक्रतोपनयनस्योदक्यादिस्प्रष्टस्याप्युपस्पर्शनादशौचं न स्यात्। स्पृष्टास्पृष्टिरुपस्पर्शनम्। तेन स्नानं न कर्तव्यम्। भुक्तोच्छिष्टस्य क्रुतमूत्रपुरीष[स्य] स्पर्शनादिप नाऽऽचमनम्। इदमपि षड्वर्षात्प्रागेव। किमर्थं तिर्हे तस्य शौचं विहितम्। न तावदनुष्टानार्थं नापि स्पर्शयोग्य-तार्थम्। अक्रतशौचस्यापि स्पर्शयोग्यत्वात्। रक्षणार्थमिति त्रमः। तथा च स्मृत्यन्तरम्—

बाळस्य पञ्चमाद्वर्षाद्रक्षार्थं शौचमाचरेत् । इति ॥ ५ ॥ उसके (अनुपनीत बालक के छः वर्षं की अवस्था से पहले) रवस्वता २ गौ० स्त्री द्वारा छूप जाने, भोजन के उपरान्त जूठे हाथ होने या मृत्र और मलत्याग करने से अग्रुद्ध होने पर भी ) स्पर्श से अशोच नहीं होता ॥ ७ ॥

# नत्वेत्रैनमग्निहवनबलिहरणयोनियुञ्ज्यात् ॥ ८॥

एनमनुपनोतमग्निह्वन औपासनहोमादौ बिछहरणे वैश्वदेवादौ न नियुद्ध्यान्न नियुद्धोतेति यावत् । तुशब्दादुक्ताद्दन्यत्रापि समन्त्रके कर्मण न नियुद्धोतेति । एवकारोऽवधारणे । अथाऽऽश्वछायनः—''पाणिग्रहणादि गृद्धां परिचरेत्स्वयं पत्न्यपि वा पुत्रः कुमार्यन्तेवासी वा'' इति । छन्दो-गाश्च पत्नो जुहुयादिति पत्नीकमार्याचनुज्ञातेऽस्मिन्पक्षे नत्वेवन-मित्यर्थः ॥ ५ ॥

इस (अनुपनीत बालक) को औपासन होम आदि में और वैश्वदेव आदि बलिकमें में न लगावे।। ८।।

### न ब्रह्माभिन्याहारयेदन्यत्र स्वधानिनयनात् ॥ ९ ॥

ब्रह्म वेदः । एनमनुपनीतं ब्रह्म नाभिन्याहारयेन्नोञ्चारयेत् । किमविशेषणेति नेत्याह । अन्यत्र स्वधानिनयनात् । पित्रयस्य सर्वस्य कर्मण उपलक्षणम् । अन्यत्रोदककर्मस्वधापितृसंयुक्तेभ्य इति वासिष्ठे दर्शनात् । अगृहीताक्षरः पुत्रः पित्रोः संस्कारमईतीत्यादि च । अन्यस्यासंभवे सर्वे पित्रयंक्षकर्मं तदानीं मन्त्रान्याहियत्वाऽसौ कारियतन्यः ॥ ६ ॥

स्वधा ( उदकदान आदि श्राद्ध ) कर्म को छोड़कर इस अनुपनीत बालक से वेदमंत्रों का उच्चारण नहीं करानां चाहिए ॥ ९ ॥

#### उपनयनादनियमः ॥ १० ॥

अग्नीत्धनादियों नियमो वस्यते स उपनयनादिरेव । अनुपनीताधि-कारेण विच्छित्रत्वादुपनीताधिकारार्थमिद् न् ।। १० ।।

आगे (अग्नीन्धन आदि जो) नियम बताये जाँयगे वे उपनयन से आरम्भ होते हैं।। १०॥

# उक्तं ब्रह्मचर्यम् ॥ ११ ॥

अनुपनीतस्य यदुक्तं ब्रह्मचर्यं तदुपनीतस्यापि समानम्। ननु च स्त्रीप्रेक्षणालम्भने इति निषेधो वक्ष्यते। तथाऽपि स्मरणकोर्तनादि-निषेधार्थमिदम्॥ ११॥

अतुपनीत बालक के लिए जिस ब्रह्मचर्य का नियम बताया गया है वह इपनीत बालक के लिये भी समझना चाहिए ॥ ११:॥

# अग्नीन्धनभैत्तचरणे ॥ १२ ॥

अग्नीन्धनं समिद्धोम । भिक्षाणां समूहो भेक्षम् । तदर्धं प्रतिगृहं चरणं भैक्षचरणम् । ते प्रत्यहं कर्तव्ये । तत्र मनुः—

दूरादाहृत्य समिधः संनिद्ध्यादिहायसि । सायं प्रातश्च जुहुयात्ताभिरग्निमतन्द्रितः ॥ अकृत्वा भैक्षचरणमसमिध्य च पावकम् । अनातुरः सप्तरात्रमवकीर्णिव्रतं चरेत् ॥ इति ।

आपस्तम्बस्तु — सायमेवाग्निपूजेत्येक इति ॥ १२॥

(प्रतिदिन) अग्निकर्म अर्थात् समिधाओं से होम और भिक्षाचरण करे॥ १२॥

सत्यवचनम् ॥ १३ ॥

उपनीतेन सत्यमेव वक्तव्यम् ॥ १३॥ उपनीत को सत्य ही बोछना चाहिए ॥ १३॥

अपाम्रपस्पर्शनम् ॥ १४ ॥

उपस्पर्शनं स्नानम् । तद्प्यहरहः कर्तव्यम् ॥ १४॥ जल से प्रतिदिन स्नान करे ॥ १४॥

## एके गोदानादि ॥ १५॥

गोदानं नाम षोडरो वर्षे कर्तव्यं त्रतम्। तद्व्रतेषु द्वितीयम्। छन्दोगानामेक आचार्या गोदानादि स्नानमिच्छन्ति न ततः प्राग्दीक्षि-तवदस्यापि ब्रह्मचर्यदेश्चानियुक्तत्वात् । नित्यस्नानस्यायं प्रतिपेधः। नैमित्तिकं तु कर्तव्यं, तत्र दण्डवदा प्रवनम्। नाप्सु स्नायनाः स्नाया-दित्यापस्तम्बस्मरणात्॥ १५॥

छन्दोगों के कुछ आचार्य गोदान (सोलहवें वर्ष में किये जाने वाले केश और रमश्रु के काटने के संस्कार ) के बाद से उपनीत व्यक्ति के लिये स्नान कर्म विहित करते हैं ॥ १५ ॥

#### बहिःसंध्यत्वं च ॥ १६ ॥

सायंत्रातर्हें संध्ये यस्य यामाद्वहिभेवतः स बहिःसंध्यस्तस्य भावः र यामाद्वहिरेव संध्योपासनं कर्तव्यमिति ॥ १६॥

गांव से बाहर ही (उपनीत व्यक्ति) सीयं एवं प्रातः की सन्ध्याएँ करे।। १६॥

तत्कदा कथं चेत्याइ-

तिष्ठेत्पूर्वामासीतोत्तरां सज्योतिष्याज्योतिषो दर्शनाद्धा-ग्यतः ॥ १७ ॥

प्रातःसंध्यां तिष्ठेत्सायंसंध्यामासीत । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । स्थानासनयोग्गप्तकमोपसंहारौ कथयति—सञ्चोतिषि काळे समारभ्याऽऽज्यो-तिरन्तरदर्शनात् । प्रातनश्चत्रज्योतिरारभ्याऽऽसूर्यज्योतिदर्शनात्सायमादि-त्यज्योतिरारभ्याऽऽनश्चत्रदर्शनादिति । तावन्तं कालं वाग्यतश्च स्यात् । तथा च मनु:—

पूर्वो संध्यां जपंस्तिष्ठेत्सावित्रीमाऽर्कदर्शनात्। पश्चिमां तु समासीत सम्यगृक्षविभावनात्॥ इति॥ १७॥

प्रातः सन्ध्या में नक्षन्नों के दिखाई पड़ते रहने के समय से छेकर सूर्योदय के समय तक खड़ा होवे और सायं सन्ध्या में सूर्यं की ज्योति दिखाई पड़ते रहने के समय से छेकर नक्षत्रों के दिखाई पड़ने के समय तक बैठे और मीन होकर (सन्ध्योपासन) करे॥ १७॥

## नाऽऽदित्यमीचेत ॥ १८॥

ब्रह्मचारिणोऽयं सदाऽऽदित्यदर्शने प्रतिषेधः । स्नातकस्य तु— मानवी०—नेक्षेतोद्यन्तमादित्यं नास्तं यान्तं कदाचन । नोपरक्तं न वारिस्थं न मध्यं नमसो गतम् ॥ इति ॥१८॥ ब्रह्मचारी कदापि सूर्यं को न देखे ॥ १८॥

वर्जयेन्मधुमांसगन्धमाल्यदिवास्वप्नाञ्जनाभ्यञ्जनयानोपान-च्छत्रकामकोधलोभमोहवादवादनस्नानदन्तधावनहर्षनृत्यगीतपरि-वादभयानि ॥ १९ ॥

मध्वादोनि वर्जयेत्। मधु माक्षिकम्। मांसं मृगादेः। गन्धश्चन्द्रनादिः। माल्यानि पुष्पाणि। दिवास्वप्नो दिवानिद्रा। अञ्जनमङ्णोः। अभ्यञ्जनं तैलाभ्यङ्गः। यानं शकटादि। उपानच्छत्रे प्रसिद्धे। कामः स्त्रीसङ्गः। क्रोधः कोपः। लोभो द्रव्याभिलाषः। मोहो विवेकशून्यता। वादो
बहुजल्पः। वादनं वीणादीनाम्। स्नानं सुखार्थमुष्णतोयादिना कण्ठादधः
प्रक्षालनम्। दन्तधावनं दन्तमलापकर्षणम्। हर्षोऽभिमतलाभाचितोद्रेकः।
नृत्यगीते प्रसिद्धे। परिवादः परदोषकथनम्। भयं भयहेतुः कान्तारप्रवेशादिः। इदं हर्षेऽपि द्रष्टव्यम्॥ १९॥

(ब्रह्मचारी को) मधु, (मृग आदि का) मांस, (चन्दन आदि) गन्ब, पुष्प, दिन में शयन, आंखों में अञ्जन लगाना, शरीर के अंगों में तेल या सुगन्धित लेप लगाना, रथ या गाड़ी की सवारी, जूता, छाता, काम, कोघ, लोम (द्रव्य आदि की इच्छा), मोह (विवेकशून्यता), अधिक भाषण, वीणा आदि का वादन, आनन्द के लिये स्नान, दन्तधावन, हर्ष प्रकट करना, नृत्य, गोत, परनिन्दा और भय के कर्म (जैसे बोर वन में प्रवेश)—हन सबका परित्याग करना चाहिए।। १९॥

## गुरुदर्शने कराठप्रावृतावसिकथकापाश्रयणपादप्रसारणानि ॥

गुरवः पित्राचार्याद्यः । तेषां दर्शनयोग्ये देशे कण्ठप्रावृतादोनि वर्ज-येत् । कण्ठप्रावृतं कण्ठप्रावरणं वस्त्रादिना । अवसक्त्रियका, गु( ऊ )रौ पादमारोप्यावस्थानम् । अपाश्रयणं कुडचस्तम्भाद्याश्रित्याऽऽसनम् । पादप्रसारणं प्रसिद्धम् । गुरुजनसकाशे विनयसंकोचेन तिष्ठेदित्यथः ॥ २०॥

गुरु ( पिता, आचार्य आदि श्रेष्ठ जनों ) के सम्मुख कण्ड दकना, गुरु की ओर पैर करके बैठना (या जाँच पर पैर स्वकर बैठना), दीवाळ या खम्मे आदि का सहारा लेकर बैठना तथा पैर फैळाना ( वर्षित है ) ॥ २० ॥

# निष्ठीवितहसितविष्क( जु )म्भितावस्कोटनानि ॥ २१ ॥

वर्जयेदिति । निष्ठोवितं कण्ठाच्छ्लेष्मणः सशब्दं बहिर्निरसनम् । हिसतं हासः । विजृम्भितं जृम्भिका । अवस्फोटनमङ्गुलीनां सशब्दग्रप-मर्दनम् ॥ २१ ॥

खखारना, इँसना, जम्हाई लेना और अंगुलियों की चटखाना वे कार्य भी गुरु के समक्ष न करे ॥ २१ ॥

# स्त्रीप्रेचणालम्भने मैथुनशङ्कायाम् ॥ २२ ॥

स्त्रीणां प्रेक्षणमवयवशो निरूपणं न याद्दिछकं दर्शनम्। आलम्भनं स्पर्शनं ते अपि वर्जयेत्। मैथुनशङ्कायामिति वचनाद्वालवृद्धातुरासु स्वयं च तथाविधस्य न दोषः॥ २२॥

मैथुन की शंका हो तो स्त्री (के अर्ज़ों) की ओर (कामुकतापूर्वक) दृष्टि-पात और उनका स्पर्श न करे अर्थात् सहसा दृष्टि पढ़ जाने और मैथुन की शंका न होने पर छोटी बच्ची, ख़द्धा या रोगिणी को देखने एवं स्पर्श करने में दोष नहीं है।। २२॥

## द्यृतं हीनसेवामदत्तादानं हिंसाम् ॥ २३ ॥

चूतं वर्जयेदिति । द्विविधं [ चूतम् ] प्राण्यप्राणिभेदात् । प्राणिचूतं मेषयुद्धाद्यप्राणिचूतमक्षकोडादि । हीनसेवां होनस्य सेवामधोजातिप्रभृतेः । होना चासौ सेवा च शौचादिजलाहरणम् । अदत्तादानं केनाप्यदत्तस्यो-त्सृष्टस्याप्यस्वामिकस्याऽऽदानम् । हिंसा प्राणिपोडा ॥ २३ ॥

र्जुआ, निम्नजाति के व्यक्ति की सेवा (अथवा निम्नकोटि की सेवादृति), विना दी हुई वस्तु का ग्रहण और प्राणियों की हिंसा न करे।। २३॥

## व्याचार्यतत्पुत्रस्रीदीचितनामानि ॥ २४ ॥

आचार्यस्य तत्पुत्रस्य तत्स्त्रया दोक्षितस्य नामानि वर्जयेत्। परोक्षेऽ-प्यौपाधिकनामग्रहणं कर्तेत्र्यमिति ॥ २४ ॥

आचार्य, उनके पुत्र, उनकी परनी तथा (यज्ञ में दीक्षणीया इष्टि करके ) दीक्षा छेने वाले के नाम नहीं लेने चाहिए ॥ २४॥

.... मधुमांसाद्येतत्पर्यन्तं वर्जयेदिति क्रियान्वयोऽस्यापि स्त्रस्य---

## शुक्लवाचो मद्यं नित्यं ब्राह्मणः ॥ २५ ॥

ब्राह्मणः ग्रुक्ला अइलीलाः परोद्वेगकारिण्यः । मद्यं मदकरं द्रव्यम् । तास्र्य तच्च नित्यं वर्जयेत् । नित्यं ब्राह्मण इति वचनात् क्षत्त्रियवैद्ययोर्गृह-स्थयोः पृष्टीव्यतिरिक्तमद्योपयोगे न प्रत्यवाय इति ॥ २५ ॥

बाह्मण अश्लील या दूसरे को कछ देने वाले वचन एवं मादक द्रव्यों के सेवन का नित्य ही (अर्थात् सर्वेदा) परित्याग करे।। २५।।

💯 अधःशय्यासनी पूर्वीत्थायी जघन्यसंवेशी ॥ २६ ॥

अस्यार्थी मानवे स्पष्ट:—

नीचं शय्यासनं चास्य नित्यं स्याद्गुरुसंनिधौ । उत्तिष्ठेत्प्रथमं, चास्यं चरमं चैवं संविशेत् ॥ इति ॥ २६ ॥

ब्रह्मचारी गुरु की शब्या की अपेक्षा नीची शब्या पर सोवे, गुरु के आसन की अपेक्षा नीचे आसन पर बैठे, गुरु के जागने से पहले ही उठे और उनके सोने के बाद सोवे ॥ २६॥

#### **क्षित्रं है । १५ कि वाग्बाहृद्रसंयतः ॥ २७ ॥**

ि वाक्संयमो बहुप्रछापविरहः। बाहुसंयमो छोष्टमर्दनाद्यभावः। उदर-संयमो मितभोजनम् ॥ २७ ॥ वाणी, बाहुओं और पेट का संयम रखे ( अर्थात् अधिक न बोले, देला आदि न चलावे और परिमित भोजन करें )॥ २७॥

## नामगोत्रे गुरोः समानतो निर्दिशेत् ॥ २८ ॥

आत्मनो नामगोत्रे गुरोः समानतो निर्दिशेत् । समानतो यथावदप-लापरहितमित्यर्थः । अपर आह—गुरोर्नामगोत्रे समानतः सम्यगानतः प्रह्वो भूत्वा निर्दिशेदिति ॥ २८ ॥

गुरु को अपना नाम और गोत्र उचित रूप में शुद्धता के साथ ( अथवा मली भाँति नम्रता के साथ ) बतावे ॥ २८॥

# अचिंते श्रेयसि चैवम् ॥ २९ ॥

अर्चितो छोके पूजितः। श्रेयान्विद्यादिभिरधिकः। तयोरप्येवमैव सम्यगानत इति। अत्र स्मृत्यन्तरम् —

आचार्यं चैव तत्पुत्रं तद्भार्यो दीक्षितं गुरुम् । वितरं वा पितृत्यं च मातुलं मातरं तथा ॥ हितैषिणं च विद्धांसं खग्रुरं पितमेव च । न मूयात्रामतो विद्धानमातुत्र्य भगिनी तथा ॥

अचिते श्रेयसि चेत्येवंशब्दो यच यावच्च गुरावुक्तं तत्सर्वमतिदि-शति । तेन शय्यासनादिकमिष तयोः संनिधौ नोचं भवतीति ॥ २६ ॥

पूज्य और (विद्या आदि में ) श्रेष्ठ जनों को भी (इसी प्रकार अपना नाम और गोत्र बतावे )।। २९॥

## शय्यासनस्थानानि विहाय प्रतिश्रवणम् ॥ ३० ॥ 👸 🥬

गुरावाज्ञापयति सति प्रतिश्रवणं प्रतिवृच्नं कुर्वेद्शय्यासनस्थानानि विहायाभिगच्छन्कुर्यात् ॥ ३०॥

गुरु के आजा देने पर (या कुछ कहने पर ) शब्या, आसन और स्थान से उठकर उत्तर देना चाहिए ॥ ३०॥

#### श्रमिक्रमणं वचनाददृष्टेन ॥ ३१ ॥

यदि वहिःस्थितो गुरुरपद्यन्तेव शिष्यं व्रवीति तदा शिष्येणाभि-क्रमणमुपसपेणं कर्तव्यं न पुनरदृष्टोऽस्मीत्यनादरः कर्तव्यः ॥ ३१॥

(यदि गुरु अन्यत्र से कुछ कहें तो उनके) दिखलाई न पड़ते रहने पर शिष्य को उनके समीप जाना चाहिए ॥ ३१॥

# श्रधःस्थानासनस्तिर्यग्वातसेवायां गुरुदर्शने चोत्तिष्ठेत् ॥ ३२ ॥

यदा गुरुनींचैः स्थानमासनं चाधितिष्ठति स्वयमुच्चैःस्थानासन-स्थस्तदा गुरुं दृष्ट्योत्तिष्ठेत्। तिर्थंग्वातसेवायां मृत्रपुरीषोत्सर्गादौ च गुरुं दृष्ट्योत्तिष्ठेत्। चकारः पूर्वापेक्षया समुच्चयार्थः॥ ३२॥

गुर को (अपनी अपेक्षा) नीचे स्थान या आसन पर स्थित और मूत्र या मल्ह्याग के समय गुरु को देखकर खड़े हो जाना चाहिए।। ३२॥

#### गच्छन्तमनुवजेत् ॥ ३३ ॥

गच्छन्तं गुरुमनुगच्छेत् ॥ ३३ ॥ ( गुरु के ) चलने पर उनके पीछे पीछे चले ॥ ३३ ॥

### कर्म विज्ञाप्याऽऽख्याय ॥ ३४ ॥

यिकि चिद्रस्य शिष्यस्य कर्तव्यं तस्य निष्कृतिरिदं करिष्यामीत्या-चार्याय विज्ञाप्य यच्चाऽऽचार्यो (यों )पियकमुद्कुम्भहरणादि तत्स्वय-मेव ज्ञात्वा कृत्वा च तस्मै कृतमित्याख्याय वर्तितव्यमित्यर्थः ॥ ३४ ॥

जो कर्मकरना हो उसे तथाजो कुछ, कार्यकर चुका हो उसे गुरु को बतलावे॥ ३४॥

# **त्राह्**तोऽध्यायी ॥ ३५ ॥

गुरुणाऽऽहूतः सम्नधीयीत न तु स्वयं चोद्येदिति ॥ ३५ ॥ गुरु के बुळाने पर अध्ययन के ळिये जाये (उन्हें स्वयं प्रेरित न करें)॥ ३५॥

#### युक्तः प्रियहितयोः ॥ ३६ ॥

आचार्यस्य यत्त्रियं हितं च तत्र युक्तस्तत्परः स्यात् । त्रियं तत्काळ-प्रीतिकरम् । हितं काळान्तरे \* तत्करम् ॥ ३६॥

आचार्य को प्रसन्न करने वाले एवं उनका हित करने वाले कर्मों में तत्पर रहे॥ ३६॥

## तद्भार्यापुत्रेषु चैवम् ॥ ३७॥

तस्याऽऽचार्यस्य भार्यापुत्राश्च तेषु चैवमाचार्यवद्वतितव्यम् ॥ ३७ ॥ आचार्यं की पत्नी एवं उनके पुत्रों से (आचार्यं के) समान ही व्यवहार करे ॥ ३७ ॥ अस्यापवाद:-

नोच्छिष्टाशनस्नापनप्रसाधनपादप्रचालनोन्मर्दनोपसंग्रह-णानि ॥ ३८ ॥

षिद्धष्टाशनं मुक्तशेषाशनम् । स्नापनं स्नानोयादिभिः शिरोङ्गमर्दन-पूर्वकमभिषेकः । प्रसाधनमलंकरणम् । पादप्रक्षालनं प्रसिद्धम् । उन्मर्दन-मभ्यङ्गशरीरसंवाहनादि । उपसंप्रहणं व्यत्यस्तपाणिनेत्यादि पूर्वोक्तम् । एतानि गुरोभीर्यापुत्रेषु च न कर्तव्यानि । अत एवाऽऽचार्ये कर्तव्यानीति सिद्धम् ॥ ३८ ॥

(किन्तु गुरु की पत्नी एवं उनके पुत्रों के विषय में ) उनका जूठा भोजन करना, उन्हें (जल से शिर आदि को मलते हुए ) स्नान कराना, अलंकृत करना, पैर घोना, शरीर दवाना और (पूर्वोक्त उपसंग्रहण की विधि से ) दाहिने हाथ से दाहिने और वाएँ हाथ से बायें पैर को लूकर प्रणाम करना—ये कार्य न करें ॥ ३८॥

अथोपसंग्रहणस्य प्रतिप्रसवः--

## वित्रोध्योपसंग्रहणं गुरुमार्याणाम् ॥ ३९ ॥

विप्रोध्य प्रवासं गत्वा प्रत्यागतेन गुरुभार्याणामुषसंग्रहणं कार्यम् ॥ ३९ ॥

यात्रा से लौटकर आने पर (पूर्वोक्त उपसंग्रहण के नियमानुसार) गुर की पत्नियों के चरण का स्पर्श करे।। ३९॥

#### <sup>तत्रापि—</sup> नैके युवतीनां व्यवहारप्राप्तेन ॥ ४० ॥

एके त्वाचार्या युवतीनां गुरुभार्याणां व्यवहारश्राप्तेन षोडशवर्षश्रायेण शिष्येण विश्रोध्याप्युपसंग्रहणं न कार्यमिति मन्यन्ते ॥ ४० ॥

कतिपय आचार्यों का मत है कि (यात्रा से छोटकर आने पर भी) युवक (प्रायः सोलह वर्ष की आयु वाले) शिष्य को युवती गुरुपत्नियों का चरण नहीं छूना चाहिए॥ ४०॥

अग्नीन्धनभैक्षचरण इत्युक्तम् । तत्राग्नीन्धनस्य प्रतिगृह्यं व्यवस्थितत्वात्साधा-रणभैक्षचरणे विधिमा**इ**—

सार्ववर्णिकमैच्यचरणमभिशस्तपतितवर्जम् ॥ ४१ ॥

सर्वेषु वर्णेषु भवं सार्ववर्णिकम्। अभिशस्तान्पतितांश्च वर्जियत्वा सर्वेषु वर्णेषु भैक्ष्यं चरितव्यम्। अभिशस्ता उपपातिकनः॥ ४१॥ पातकी और पतित (अपने कर्म से च्युत ) व्यक्तियों को छोड़कर सभी वर्णों (के ग्रहस्यों के घर ) से मिक्षा मांगकर छाये।। ४१।।

श्रादिमध्यान्तेषु भवच्छब्दः प्रयोज्यो वर्णानुक्रमेण ॥४२॥

भिक्षां देहीति पदद्वयस्याऽऽदिमध्यानतेषु वर्णक्रमेण भवच्छव्दः संबुद्धयन्तः प्रयोक्तव्यः । स्त्रीषु स्त्रीलिङ्गः । ब्राह्मणस्य भवन्मिक्षां देहि । ब्राह्मण्यां भवति भिक्षां देहि । क्षत्त्रियस्य भिक्षां भवन्देहि । भिक्षां भवति देहि । वैश्यस्य भिक्षां देहि भवन् । भिक्षां देहि भवति ॥ ४२ ॥

(भिक्षा माँगते समय भिक्षा देने वाले के ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य ) वर्ण के अनुसार 'भिक्षा देहि' इन पदों के आदि, मध्य, या अन्त में 'भवत्' (स्त्री हो तो 'भवति') शब्द का प्रयोग करे ॥ ४२ ॥

## त्राचार्यज्ञातिगुरु [ स्वे ] ष्वलाभेऽन्यत्र ॥ ४३ ॥

आचार्य उक्तः । ज्ञातिः पितृत्यादिः सपिण्डः । गुरुमीतुलादिः । स्वमात्मोयमहणप् । अन्यत्र भिक्षाया अभावे, आचार्योदिगृहेषु भैद्यं चरित्वयम् ॥ ४३ ॥

अन्यत्र भिक्षा न मिलने पर आचार्य, अपने सिपएड जनों, गुरुजनों (मामा आदि ) के या अपने घर से भिक्षा मांगे ॥ ४३ ॥

## तेषां पूर्व पूर्व परिहरेत् ॥ ४४ ॥

तेषामाचार्यादीनां यो यः प्रथमनिर्देष्टस्तं तं परिहरेत्। अन्यन् त्रालाभे स्वगृहे, तत्रालाभे गुरुषु, तत्रालाभे ज्ञातिषु, तत्रालाभ आचार्य-गृह इति ॥ ४४ ॥

इनमें क्रमशः पहले पहले बाले को बचावे ( अर्थात् अन्यत्र भिक्षा न मिलने पर अपने घर से माँगे; वहाँ न मिलने पर गुरुजनों के यहाँ माँगे; वहाँ भी न मिलने पर सिपण्डजनों के यहाँ माँगे और कहीं न मिले तब गुरु के घर से भिक्षा माँगे। ४४।।

## निवेद्य गुरवेऽनुज्ञातो भुज्जीत ॥ ४५ ॥

इदमानीतं भैक्यिमिति गुरवे निवेद्य तदनुज्ञातो भुञ्जीत । यदि गुरुः स्वयं गृह्णीयात्ततोऽन्यदाहरेत् ॥ ४५ ॥

मिली हुई भिक्षा की गुंर के सम्मुख प्रस्तुत कर और उनकी आज्ञा मिलने पर ही उसका भोजन करे। (यदि गुरु उसे स्वयं प्रहण करें तो दूसरी भिक्षा माँगकर लानी चाहिए—मिताक्षरा)॥ ४५॥

## असंनिधौ तद्भार्योपुत्रसब्रह्मचारिभ्यः ॥ ४६ ॥

आचार्यासंनिधाने तद्भार्यादिभ्यो यथासंभवं निवेद्य तैरनुज्ञातो भुर्ज्जात ॥ ४६ ॥

गुरु के कहीं दूर होने पर उनकी पत्नी, उनके पुत्र या अपने साथ के ब्रह्मचारियों के समक्ष रखकर (उनका अनुमात मिलने पर मिक्षान का मोजन करें)॥ ४६॥

## वाग्यतस्तृष्यन्नलोलुप्यमानः संनिधायोदकम् ॥ ४७ ॥

यावद्भुक्ति वाचंयमः। तृष्यन्नन्नदर्शनेन हृष्यन्। अलोलुप्य-मानोऽतिस्पृहामकुर्वन् । संनिधायान्तर्भावितण्यर्थः । संनिधाप्येति । उदकमुदकभाजनमिति ॥ ४०॥

(भोजन करते समय ) मौन रहे, प्रसन्न रहे, लालच न करे और जलका पात्र अपने निकट रखे।। ४७॥

शिष्यशासनप्रकारमाइ-

## शिष्यशिष्टिरवधेन ॥ ४८॥

वधस्ताडनम् । अताडयता गुरुणा भत्सैनादिभिः शिष्यः शास्यः ॥४८॥
गुरु शिष्य को बिना मारे पीटे केवल उसकी भत्सैना करके अनुशासित
रखे ॥ ४८॥

# श्रशक्तौ रञ्जुवेणुविदलाभ्यां तनुभ्याम् ॥ ४९ ॥

यदि भत्सेनादिभिः शासितुमशक्यस्ततो रज्ज्वा तन्वा, तनुना वेणुः विद्छेन वेति । द्वंद्वनिर्दिष्टयोरपि विकल्पो रज्ज्वा वेणुद्छेन वेति मानवे द्वानात् । ताभ्यां दुर्बछाभ्यां ताडियत्वाऽपि शासनीयः ॥ ४९ ॥

यदि भत्सेना से ( उद्दर्श शिष्य ) वशा में न रहे तो पतली उस्सी या बाँस की पतली छड़ी से मारकर ( अनुशासित रखे ) || ४९ ||

### श्रन्येन ध्नन् राज्ञा शास्यः ॥ ५० ॥

हस्तादिना क्रोधवशेन ताडयन्राज्ञा शास्य आचार्यः। एवं शिष्यस्य गुरुकुळे वास उक्तः ।। ४०॥

अन्य किसी प्रकार से (क्रोधवश होकर हाथ आदि से शिष्य को ) मारने पर (आचार्य) राजा द्वारा दण्डनीय होता है ॥ ५०॥ कियन्तं कालमित्यत आह —

## द्वादश वर्षाएयेकवेदे ब्रह्मचर्यं चरेत् ॥ ५१ ॥

यद्यप्येकैकस्य वेदस्य बह्नयः शाखाः। एकतिंशतिधा बह्नव्य एकशतं यज्जः शाखाः सहस्रवत्मी सामवेदो नवधाऽऽथवंणो वेद इति । तथाऽपि तत्र तत्र वेदे पूर्वेरध्ययनानुष्ठानाभ्यां परिगृहोता यावती शाखा तावत्यत्र वेद्शब्देन विवक्षिता। य एकं वेदमधीते स द्वादश वर्षाणि गुरुकुळे ब्रह्मचर्यं चरेत्।। ४१।।

एक वेद के अध्ययन के लिए बारह वर्ष तक ब्रह्मचर्य का आचरण करे।। ५१॥

#### प्रतिद्वादश वा सर्वेषु ॥ ५२ ॥

यस्तु चतुरो वेदानध्येतुं शक्तः स प्रतिद्वादश प्रतिवेदे द्वादश वर्षा-णीत्यर्थः । यथाऽऽहाऽऽपस्तम्बः—

उपेतस्याऽऽचार्यकुले ब्रह्मचारिवासोऽष्टाचत्वारिंशद्वत्सराणीति ॥५२॥ अथवा यदि चारो वेदों का अध्ययन करने में समर्थ हो तो प्रत्येक वेद के लिये बारह वर्ष तक गुरुकुल में निवास करे॥ ५२॥

#### ग्रहणान्तं वा ॥ ५३ ॥

यावता कालेनेको वेदो हो त्रयश्चतुरो वा प्रहीतुं राक्यास्तावन्तं कालमिति ॥ ५३ ॥

अथवा जितने समय में (एक, दो, तीन या चारों वेद का) महण कर सके उतने समय तक ब्रह्मचर्याक्षम में रहे ॥ ५३॥

### विद्यान्ते गुरुरर्थेन निमन्त्र्यः ॥ ५४ ॥

विद्यासमाप्तौ गुरुरर्थेन प्रयोजनेन निमन्त्रयः प्रष्टव्यः । गुरो, इदं धन-माहराणीति ॥ ५४ ॥

विद्याध्ययन समाप्त कर लेने पर गुरु से (गुरुदक्षिणा) धन के विषय में पूछे।। १४।।

#### कृत्वाऽनुज्ञातस्य वा स्नानम् ॥ ५५ ॥

तत आहरेत्याचार्योक्तं कृत्वा स्नानं कर्तव्यम् । वत्स त्वद्गुणैरेवाह-मस्मि तोषितो धनेनालमिति तेनानुज्ञातस्य वा. स्नानं समावर्तमं कर्त-ध्यमिति ॥ ५५ ॥ (गुरु की आज्ञानुसार गुरुदक्षिणा प्रदान) करके अथवा उनके द्वार प्रसन्नतापूर्वक (बिना दक्षिणा लिये ही) आज्ञा दी जाने पर समावर्तन स्नान करे।। ५५।।

श्राचार्यः श्रेष्ठो गुरूणां मातेत्येके [ मातेत्येके ]॥ ५६॥

गुरुणां पित्रादीनां मध्य उक्तळक्षण आचार्यः श्रेष्ठः । स हि विद्यातस्तं जनयति तच्छ्रेष्ठं जन्म । तेनानेकगुरुसमवाये स एव प्रथमं पूज्यः । एके त्वाचार्या माता श्रेष्ठेति मन्यन्ते । तथा च वसिष्ठः—

उपाध्यायादशाऽऽचार्य आचार्याणां शतं पिता । पितुर्दशगुणं माता गौरवेणातिरिच्यते ॥

आपस्तम्बोऽपि-

माता पुत्रत्वस्य भूयाँसि कमीण्यारभते तस्याँ शुश्रूषा नित्या पतिताया-मपि। द्विरुक्तिरध्यायपरिसमाष्ट्यशी॥ ५६॥

> इति श्रीगौतमीयवृत्तौ हरदत्तविरचितायां मिताक्षरायां प्रथमपदने द्वितीयोऽध्यायः ॥

पिता आदि पूज्य जनों में आचार्य श्रेष्ठ होता है; किन्तु कविपय आचार्यों का मत है कि माता (सभी पूज्य जनों में ) श्रेष्ठ होती है। । ५६॥

गौतमधर्मसूत्र के प्रथम प्रश्न में द्वितीय अध्याय समाप्त ॥

# अथ प्रथमप्रश्ने तृतीयोऽध्यायः

# तस्याऽऽश्रमविकल्पमेके ब्रुवते ॥ १ ॥

तस्यैवमधीतवेदस्य ब्रह्मचारिणो वक्ष्यमाणाश्चत्वार आश्रमा विकल्प्यन्त इत्येक आचार्या ब्रुवते । अन्ये तु समुच्चीयन्त इति । तत्राऽऽपस्तम्बः—

तेषु सर्वेषु यथोपदेशमञ्चमी वर्तमानः क्षेमं गच्छतोति। बुद्ध्वा कर्माणि यत्कामयेत तदारभेतेति च। तथा च ब्रह्मचर्याश्रममुक्त्वा "अत एव ब्रह्मचर्यवान्त्रव्रजति" इति बौधायनः।

मनुना तु समुच्चयो दर्शितः—

ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्। अनुपाकृत्य मोक्षं तु त्रजमानः पतत्यधः॥ सर्वेऽपि क्रमशस्त्वेते यथाशास्त्रं निषेविताः। यथोक्तकारिणं विष्रं नयन्ति परमां गतिम्। इति॥१॥

कितियय आचार्यों का मत है कि उस (वेद का अध्ययन पूरा कर छेने वाछे) ब्रह्मचारी को (चारों आश्रमों में से) किसी भी आश्रम को स्वीकार करने की छूट होती है।। १।।

के पुनस्त आश्रमाः--

# ब्रह्मचारी गृहस्थो भिज्जवैंखानसः ॥ २ ॥

यद्ययसौ पूर्वेमिप ब्रह्मचर्याश्रम उक्तस्तथाऽपि प्रिपित्सतनैष्ठिकश्रह्म-चारित्वमत्र विवक्षितम् । भिक्षुः संन्यासी । वैखानसो वानप्रस्थः । वैखानसप्रोक्तेन मार्गेण वर्तत इति । तेन स आश्रमः प्राधान्येन दर्शितः । शास्त्रान्तरेषु वैखानसस्तृतीयो भिक्षुश्चतुर्थं भाश्रमः । इह तु क्रमभेदः प्रागुक्तास्त्रय आश्रमिण इत्यत्र वैखानसवर्जनार्थः ॥ २ ॥

(वेदाध्ययन समाप्त करने के उपरान्त) ब्रह्मचारी, ग्रहस्थ, संन्यासी या वानप्रस्थ का जीवन आरम्भ कर सकता है (यहाँ प्रधानता के मेद से संन्यास को वानप्रस्थ के पहले रखा गया है)।। २॥

# तेषां गृहस्थो योनिरप्रजनत्वादितरेषाम् ॥ ३ ॥

तेषां चतुर्वं त्याश्रमेषु वर्तमानानां गृहस्थो योनिरुपस (त्प) त्तिस्थान्तम् । गृहस्थेनैवोत्पादिताश्चतुर्भिराश्रमैरिधिकियन्ते । गृहस्थव्यतिरिक्तान्श्रमस्थानां प्रजोत्पादनस्य निषिद्धत्वात् । तत्र शातातपः—

चण्डालाः प्रत्यवसिताः परित्राजकतापसाः । तेषां जातान्यपत्यानि चण्डालैः सह वासयेत् ॥ इति ॥ ३ ॥

इन आश्रमों में (स्थित पुरुषों का) गृहस्थाश्रम ही उत्पतिस्थान है; क्योंकि गृहस्थाश्रम के अतिरिक्त अन्य आश्रमों में सन्तान-उत्पत्ति की व्यवस्था नहीं है ॥ ३ ॥

इदानीमाश्रमधर्मान्वस्थन्यथमिनिर्देष्टस्य ब्रह्मचारिण आह— तत्रोक्तं ब्रह्मचारिणः ॥ ४ ॥

तत्र तेषां मध्ये ब्रह्मचारिणो नैश्चिकस्य यदुपकुर्वाणस्योपनयनादिनि-यम इत्यारभ्योक्तं तदेवास्यापोत्युक्तं भवति ॥ ४ ॥

इन आश्रमों में ब्रह्मचारी के नियम पहले बता दिये गये हैं (अर्थात् नैष्ठिक ब्रह्मचारी को उन्हीं नियमों का पालन करना चाहिए)।। ४॥

तत्र विशेषः-

श्राचार्याधीनत्वमान्तम् ॥ ५ ॥

आन्तमादेहपातम्। आचार्यकुळ एव तच्छुश्रूषया वर्तेत ॥ ५॥

नैष्ठिक ब्रह्मचारी जीवनपर्यन्त आचार्य के अधीन (गुरुकुल में निवास करते हुए एवं आचार्य की सेवा करते हुए) रहे ॥ ५॥

गुरोः कर्मशेषेण जपेत् ॥ ६ ॥

आचार्ये प्रकृते गुरुशब्दः पित्रोरपि प्रहणार्थः । ततस्राऽऽचार्यं पितरौ च शुक्रूषमाणस्तद्व्यतिरिक्ते काले जपेद्वेदमधीयीत । न तु स्वाधीनो भवेत् ॥ ६॥

आचार्य (और माता-पिता) की सेवा के उपरान्त शेष समय में जप करें ॥ ६ ॥

गुर्वभावे तद्पत्यवृत्तिस्तद्भावे वृद्धे सब्रह्मचारिण्यग्नौ वा ॥ ७ ॥

अपनार्ये या वृत्तिरभिहिता सा तदभावे तत्पुत्रे, तत्पुत्राभावे वृद्धे विद्यया वयसा वाऽधिके, वृद्धाभावे तथाभूते सब्बद्धाचारिणि, सब्बद्धाचार्य-भावेऽग्नौ वा कर्तव्या। समिदाधानादिभिरग्नौ वृत्तिः॥ ७॥

हुई के न होने पर उनके प्रति बताई गई वृत्ति का आचरण उनके पुत्र के प्रति करे; उनके पुत्र के अभाव में (विद्या में या आयु में ) श्रेष्ठ व्यक्ति के प्रति और उसके अभाव में अपने सहास्यायी ब्रह्मचारी के प्रति उस दृत्ति का आचरण करे और उसके भी अभाव में अग्नि में (सिमधाओं का हवन आदि कर्म द्वारा ) वृत्ति करे ॥ ७॥

#### एवंवृत्तो ब्रह्मलोकमवाप्नोति जितेन्द्रियः ॥ ८॥

स्पष्टोऽर्थः । जितेन्द्रियस्यं मनुना दर्शितम्— श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा ध्यात्वा च यो नरः । न हृष्यति ग्छायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥ ८॥

इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करके इस प्रकार आचरण करने वाला नैष्ठिक ब्रह्म-चारी ब्रह्मलोक प्राप्त करता है।। ८।।

#### उत्तरेषां चैतद्विरोधि ॥ ६ ॥

उत्तरेषामप्याश्रमाणामिस्मन्वृत्ते यद्विरुद्धं तत्समानम्। यथा स्ता-दिवर्जनम्। विरुद्धं यथा—अग्निकार्यं प्रव्रज्ञितस्य, गुरुकुळवासो वैसा-नसस्य, ब्रह्मचर्यं गृहस्थस्येत्यपरा वृत्तिः। उत्तरेषां चाऽऽश्रमाणां धर्मजा-तमेतस्य द्रष्टव्यम्। किमविशेषेण। न एतद्विरोधि। एतद्गश्रमधर्मावि-रोधि न म्लेच्छाशुच्यधार्मिकैः सह संभाषेतेत्येवमाद्यस्यापि भवति॥ ९॥

ब्रह्मचर्य के बाद के आश्रमों में भी ब्रह्मचर्याश्रम के जो आवरण प्रतिकूल नहीं हैं वे समान रूप से विहित हैं ॥ ९ ॥

बहुवक्तव्यत्वात्क्रमपासमपि ग्रहस्थमुद्धाङ्घ्य भिक्षोर्धर्मानाह-

## श्रनिचयो भिद्धः ॥ १०॥

निचयो द्रव्यसंग्रहस्तद्रहितः स्यात् ॥ १०॥ संन्यासी को (द्रव्य आदि का) संग्रह नहीं करना चाहिए॥ १०॥

# ऊर्घ्वरेताः ॥ ११ ॥

उत्तरेषां चैतद्विरोधीति जितेन्द्रियत्वे सिद्धेऽपि पुनरूर्ध्वरेता इति रेतसः स्रोतोभङ्गो यथा भवेत्तथा प्रयतेतेत्येवमर्थम् ॥ ११ ॥

(संन्यासी को ) ऊर्ध्वरेता होना चाहिए (अर्थात् वीर्यमंग नहीं होने देना चाहिए )।। ११ ॥

# ध्रुवशीलो वर्षासु ॥ १२ ॥

वर्षाशब्दो नित्यं बहुवचनान्तः । वर्षतौ सति ध्रुवशोछः स्यादेकत्र तिष्ठेदिति ॥ १२ ॥

वर्षाऋदु में एक स्थान पर ही निवास करे ॥ १२॥

## भिचार्थी ग्राममियात् ॥ १३ ॥

भिक्षाकाल एव यामं प्रविशेत्। शेषकालं देवालयादौ वृक्षमूलेषु वा वसेत्।। १३ ॥

भिक्षा माँगने के लिये ( हो ) गाँव में जाये ॥ १३ ॥

## जघन्यमनिवृत्तं चरेत् ॥ १४ ॥

भिक्षाकाळे यद्गृहमनुपपत्त्या विळम्बितं न तद्भृयस्तदहः प्रविशेत्। तत्र मनुः—

विधूमे सन्नमुसले न्यङ्गारेऽभुक्तवज्ञने । वृत्ते शरावसंपाते भिक्षां नित्यं यतिश्चरेत् ॥ १४ ॥

भिक्षा के समय किसी घर में देर हो जाय तो विना छीटे ही भिक्षा ग्रहण करे (दुवारा न जावे)।। १४।।

#### निवृत्ताशीः ॥ १५॥

अधिकभिक्षालाभार्थं गृहेष्वाशीर्वोदपरो न स्यात् ॥ १५ ॥ अधिक भिक्षा के लोम से आधीर्वाद नहीं देना चाहिए ॥ १४ ॥

# वाक्च छु:कर्मसंयतः ॥ १६॥

वाक्संयमो मौनम । चक्षुःसंयमः पाद्विक्षेपप्रदेशाद्वयत्र चक्षुषोरप्र-वर्तनम् । कर्मसंयमो भिक्षोश्चोद्तिकर्मानतिक्रमः । अत्र वाक्संयमविरोधे तु स्मृत्यन्तरम्—

> धर्मयोगं पथिप्रदनं स्वाध्यायं च तथैव च । भिक्षार्थं देहिबचनं न निन्दति यतेरिष ॥ इति ॥ १६ ॥

वाणी, नेत्र और कर्म में संयम करे ( अर्थात् अधिक न बोले, इघर उघर न देखे और विहित कर्म के आंतरिक कर्म न करे )।। १६।।

# कौपीनाच्छादनार्थे वासो विश्वयात् ॥ १७ ॥

कौपोनिमिति गुह्मप्रदेशस्य नाम । तदाच्छाद्यते यावता तावदेव वासों विभृयात् । अधिकं तु प्रावरणादि न विभृयात् ॥ १७ ॥ केवल गुप्त अंगों के आच्छादन भर के लिये पर्याप्त वस्त्र घारण करे ॥१७॥

#### प्रहीसमेके निर्सिज्य ॥ १८॥

एके मन्यन्ते तद्धि कौपोनाच्छाद्नं प्रहीणं जीर्णं तथाऽन्येस्त्यक्तं प्रक्षाल्य विभ्रयात् ॥ १८ ॥

३ गौ० घ०

कुछ आचार्यों का मत है कि वह कौषीन वस्त्र (छंगोटी ) भी पुराना हो और (दूसरे द्वारा त्यक्त हो तो ) उसे घोकर पहने ॥ १८ ॥

# नावित्रयुक्तमोषधिवनस्पतीनामङ्गस्रपाददीत ॥ १६ ॥

वृक्षलतादोनामङ्गं फलपत्राद्यविष्रयुक्तं ततोऽप्रच्युतं नोपाददीत न गृह्णोयात् । स्वयं पतितं तु गृह्णोयात् ।। १९ ।।

अपने आप न गिरे हुए ( अर्थात् गिराये गये ) ओषधियों और वृक्ष एवं लताओं के पत्ते, फूल, फल, मूल या शाखा आदि को ग्रहण न करे।। १९ ॥

# न द्वितीयामपर्तु रात्रिं श्रामे वसेत् ॥ २०॥

यत्र वर्षतौ धुवशीळतोका तमृतुं वर्जयित्वा, ऋत्वन्तरेषु यत्रैकां रात्रिमुष्तिस्तत्र यामे न द्वितीयां वसेत्। प्रामैकरात्रः स्यादिति ॥ २०॥

(वर्षात्रहतु के अतिरिक्त अन्य ऋतु में ) जिस गाँव में एक रात्रि निवास करे उसमें दूसरी रात्रि न रहे।। २०।।

#### मुग्दः शिखी वा ॥ २१ ॥

सर्वानेव केशान्सह शिखया वापयेत्। शिखावर्जं वापयेद्वा। मुण्डः शिखी वेति विकल्पेनेकदण्डित्रदण्डमहणविकल्पोऽप्युक्तः । अत्र अतिस्वती—

अग्नेरिव शिखा नान्या यस्य ज्ञानमयी शिखा।
स शिखीत्युच्यते विद्वान्नेतरे केशघारिणः ॥ इति ।
सशिखं वषनं कृत्वा वृद्धः सूत्रं त्यजेद् बुधः ।
एकदण्डं गृहीत्वा च भिक्षुधर्मं समाचरेत् ॥
शिखी यज्ञापवीती च यद्वा सम्यक्ष्रवोधितः ।
त्रिद्ण्डग्रहणं कृत्वा भिक्षुधर्मं समाचरेत् ॥ २१॥

संन्यासी (शिखा सहित ) सभी केशों को मुँडाकर रखे अथवा शिखा छोडकर सिर मुडाये ॥ २१॥

## वर्जयेद् बीजवधम् ॥ २२ ॥

बीजानि बोह्यादीनि तेषां वधो मुसलादिनाऽवघातस्तं न कुर्यात्। तेन तण्डुलस्यौदनोकरणमण्युपलक्षितम्। पकान्नस्यैव स्वामित्वादस्य॥२२॥

्र ( ब्रीहि आदि ) बीजों को नक्टे। (केवल पकाये हुए अब की भिक्षा ग्रहण करे। )॥ २२॥

## समो भूतेषु हिंसानुग्रहयोः ॥ २३ ॥

हिंसायामनुष्रहे च भूतेषु समो यो हिनस्ति यो वाऽनुगृह्णाति तत्र तत्र निर्विकार इति ॥ २३ ॥

पीड़ा पहुँचा पर या अनुग्रह करने पर (पीड़ा पहुँचानेवाछे और अनुग्रह करनेवाछे) प्राणियों के प्रति एक समान व्यवहार रखे॥ २३॥

#### श्रनारम्भी ॥ २४ ॥

ऐहिकं पारित्रकं च न कंचिदारम्भं कुर्यात् । यथाऽऽहाऽऽपरतम्बः— अनिहोऽनमुत्रश्चरेदिति ॥ २४॥

ऐहिक और पार्शत्रक किसी कर्म को आरम्भ न करें।। २४।।

अथ वैखानसस्याऽऽह-

वैखानसो वने मूलफलाशी तपःशीलः ॥ २५ ॥

वैखानसो वानप्रस्थो वने वसन्मूळानि फळानि च प्रकानि वाऽ-इनीयात्र पुनरोदनम्। तपः कायपरिशोषणम्। तत्रश्च मूळफळान्यपि स्वल्पान्येवाइनीयादिति ॥ २४ ॥

वानप्रस्थ वन में निवास करे, मूल और फल खाये और तपस्या करता रहे॥ २४॥

#### श्रावसकेनाग्निमाधाय ॥ २६ ॥

श्रावणकं नाम वैखानसं शास्त्रम् । तदुक्तेन प्रकारेणाग्निमाधाय सायं श्रातजुहुर्यादिति शेषः ॥ २६॥

श्रावणकशास्त्र के अनुसार अग्नि का आधान करके सायं एवं पात:काळ व्हवन करे।। २६॥

## श्रग्राम्यभोजी ॥ २७॥

फलमूलान्यपि प्राम्याणि न भुङ्जोत ।। २०।। ग्राम की कोई वस्तु (फल-मूल भी ) न खाये। २७॥

देविपत्मनुष्यभूतिष्युजकः ॥ २८ ॥ चन्यैरेव फल्प्मूलैरहरहः पञ्च महायज्ञान्कुर्यात् । अत्र मनुः— आरण्यैर्विविधेर्मेध्यैः शाकमूल्फलेन वा । एतानेत्र महायज्ञान्त्रिवेपेद्विधिपूर्वकम् ॥ इति ॥ २८ ॥ देव, पितर, अतिथि, भूत और ऋषि की (प्रतिदिन) पूजा करें (अर्थात् पञ्चमहायज्ञ करें )।। २८।।

# सर्वातिथिः प्रतिषिद्धवर्जम् ॥ २९ ॥

य एनमुपागच्छन्ति ते सर्व (वेंड )स्यातिथयः । न पुनर्बोह्मणस्यान-तिथिरब्राह्मण इत्ययं नियमोऽस्ति । तत्रापि स्तेनपतितादीन्वर्जये-त्प्रतिषिद्धवर्जम् ॥ २९ ॥

निषिद्ध (चोर, पतित आदि ) को छोड़कर सभी व्यक्ति वानप्रस्थ के अतिथि होते हैं॥ २९॥

## वैष्कमप्युपयुज्जीत ॥ ३० ॥

विष्का दुष्टमृगा व्याघादयस्तैर्हतं मांसं वैष्कं तद्प्युपयुक्षीत । अपि शब्दो गौणार्थः । फलमूलाद्यभावे तद्पि भक्ष्यमिति । तत्रापि पक्ष पक्ष्यनखा भक्ष्या इत्येतद्वाऽतिरिक्तं वर्जियत्वा । प्रतिषिद्धवर्जिमिति पदं काकाक्षित्यायेनोभयत्र संबध्यते ॥ ३० ॥

(फल-मूल के अभाव में) व्याघ्र आदि हिंस पशुओं द्वारा मारे गये जीवों का मांस खा सकता है (किन्तु जिन पशुओं के यांस का निषेध किया गया है उनके मांस का भक्षण न करे)।। ३०॥

## न फालकृष्टमधितिष्ठेत् ॥ ३१ ॥ अरण्ये वसन्द्रलेन कृष्टं प्रदेशं नाधिवसेत् ॥ ३१ ॥ ( वन में रहते हुए ) इल से जोते गये खेत में न जाये ॥ ३१ ॥

## ग्रामं च न प्रविशेत् ॥ ३२ ॥

वने वसतोऽपि याद्दच्छिकोपम्रामप्रवेशो निषिद्धः ॥ ३२॥ ग्राम में भी प्रवेश न करे ॥ ३२॥

#### जटिलश्रीराजिनवासाः ॥ ३३ ॥

जटिलः केशरमश्रुलोमनखधारो । चीरं दर्भादिनिर्मितं वासः। अजिनमुत्तरोयम् । तथा च स्मृत्यन्तरे व्यवस्थादर्शनात् ॥ ३३॥

जटा (केश, दाढी-मूँछ, नख) बढ़ाये रखे, (दर्भ आदि से निर्मित) वस्त्र पहने और मुगचर्म (का उत्तरीय) धारण करे ॥ ३३ ॥

#### नातिसंवत्सरं भ्रञ्जीत ॥ ३४ ॥

संवत्सरमतिकान्तमतिसंवत्सरं तदारण्यमपि न।इनोयात् । अत्र मनुः--

त्यजेदाश्वयुजे मासि ह्युत्पन्नं पूर्वसंचितम्। जीर्णानि चैव वासांसि पुष्पमूलफलानि च॥ इति ॥ ३४॥ एक वर्ष से अधिक समय तक कोई रखी हुई वस्तु भी न खाये॥३४॥ उक्ता आश्रमास्तेषां विकल्पसमुचयाविष दर्शितौ। तेषां प्राधान्यं दर्शयति—

ऐकाश्रम्यं त्वाचार्याः प्रत्यचिधानाद् गार्हस्थ्यस्य गार्हस्थ्यस्य ॥ ३४ ॥

तुशब्दो विशेषवाची। सर्वेषु वेदशास्त्रेतिहासपुराणेषु गृहस्थधमी एवाप्रिहोत्रादयः प्राचुर्येण विधीयन्ते। ततः सर्व एवाऽचार्या गार्हस्थ्यस्यै-काश्रम्यं प्राधान्यं मन्यन्ते। तत्राशक्तानामितराश्रमधर्मा विधीयन्ते। प्रत्यक्षविधानादितराश्रमाणां प्रत्यक्षेणोपजीव्यत्वात्। द्विकक्तिव्यी-स्थाता।। ३५।।

इति श्रीगौतमयीवृत्तौ हरहत्तविरचितायां मिताक्षरायां प्रथमप्रक्ते तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

सभी आचार एक ही आश्रम (ग्रहस्याश्रम को प्रधान रूप से) मानते हैं, क्योंकि वही अन्य सभी आश्रमों का उपश्रीव्य है। (अर्थात् उसी पर सभी आश्रम आश्रत हैं)। अथवा-इस ग्रहस्थाश्रम में अशक्त व्यक्तियों के लिए ही दूसरे आश्रमों का विधान है।। ३५।।

# अथ चतुर्थोऽध्यायः।

गृहस्थधर्मा उच्यन्ते—

गृहस्थः सद्दशीं भार्यो विन्देतानन्यपूर्वो यवीयसीम् ॥ १ ॥ गृहस्थ इति भाविसंज्ञाव्यपदेशः । अथवा गृहस्थस्य ये धर्मास्ते विवाहात्मागिप स्नातकस्यापि समा इति दर्शनार्थं च । जात्या कुलेन च सद्दशीम् । अन्यस्मै वाचाऽप्यदत्ताम् । अवरवयसीमेवंभूतां भार्यो विन्दे-तोद्वहेत् ॥ १॥

ग्रहस्य ( जाति और कुछ में ) अपने समान, पहले वाग्दान द्वारा भी किसी को न दो गई तथा अपने से कम आयु की पत्नी से विवाह करे।। १॥

#### असमानप्रवरैविवाहः ॥ २ ॥

समान एकः प्रवरो येषां तैः सह न विवाहः । तद्यथा हरितकुत्स-पिक्कशाङ्खदर्भ हैमकभवानामाङ्गिरसाम्बरीपयौवनाश्वेति । हारीतः कौत्सीं नोद्रहेदित्यादिप्रवरमपञ्च आपस्तम्बाये द्रष्टव्यः ॥ २ ॥

भिन्न प्रवर वालों में ही विवाह होना चाहिए ॥ २ ॥

ऊर्ध्व सप्तमात्पित्वन्धुभ्यो बीजिनश्च मात्वन्धुभ्यः पश्चमात्॥ ३॥

पितरमारभ्य तद्बन्धुवर्गे गण्यमाने सप्तमाच्छिरस ऊर्ध्व जातां कन्यकामुद्रहेत्। मातरमारभ्य तद्बन्धुवर्गे गण्यमाने पद्धमाच्छिरस ऊर्ध्व जातामुद्रहेत्। बोजिनश्च सप्तमाद्र्ध्वमिति चकारास्सिध्यति। यथा क्षेत्री वन्ध्यो रुग्णो वा देवरं प्रार्थयते मम क्षेत्रे पुत्रमुत्पाद्येति। यद्वा संतानक्षये विधवां गुरवो नियुक्षते, दृष्टं विचित्रवोर्यक्षेत्रे सत्यवतीवाक्या- द्वासो घृतराष्ट्रादीनुत्पादितवानिति। यथाऽऽह याज्ञवल्क्यः—

अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः । डमयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च धर्मतः ॥ इति ।

तद्विषयमेतद् बीजिनश्चेति ॥ ३ ॥

पिता से लेकर उनके बन्धुवर्ग में सात पीटी से ऊपर की, बीजी (= नियोग विधि से उत्पन्न करने वाला पिता से भिन्न पुरुष) के वंद्य में भी सात पीटी से ऊपर की तथा माता से आरम्भ कर उसके बन्धुवर्ग में पांच पीढी से उपर की कन्या से विवाह कर सकता है।। ३॥

अथ विवाहमेदा:--

# त्राक्षो विद्याचारित्रवन्धुशीलसंपन्नाय दद्यादाच्छाद्यालं कृताम् ॥ ४ ॥

विद्या वेदविद्या । चारित्रं चोदितकर्मानुष्ठानम् बन्धवो ज्ञातयो मानुला दयश्च । शीलं विहितेषु श्रद्धा । एतैर्गुणेः संपन्नाय चक्कयुगलेनाऽच्छाद्य यथाविभवमलंकृतां कन्यां दद्यात् । एवंविधस्य विवाहस्य ब्राह्मसंज्ञा ॥४॥

वेद के विद्वान्, उत्तम आचरण वाले, अपने तथा मातृपक्ष के बान्धवों से सम्पन्न एवं शीलवान् वर को दो वस्त्रों से सजाई गयी तथा आभूषण से अलंकृत कन्या प्रदान करने पर ब्राह्म विवाह कहलाता है।। ४॥

# संयोगमन्त्रः प्राजापत्ये सह धर्मश्रर्यतामिति ॥ ५ ॥

प्राजापत्यसंज्ञके विवाहे सह धर्मश्चर्यतामिति प्रदानसन्त्रः यद्यपि ब्राह्मादिष्विप सह धर्मचर्या भवित तथाऽप्याऽन्तादनया सह धर्मश्चरितव्यः नाऽऽश्रमान्तरं प्रवेष्टव्यं नापि स्त्रयन्तरमुपयन्तव्यमिति मन्त्रेण समयः कियते । एष ब्राह्मादेः प्राजापत्यस्य विशेषः । आच्छाद्यालंकृतामिति समानम् ॥ ५॥

प्राजापत्य विवाह में 'सहधर्मध्चर्यताम्' ( तुम दोनों एक साथ रहकर एहस्था-अम के धर्म का पालन करों ) मन्त्र के साथ कन्या प्रदान की जाती है। (ब्राह्म-विवाह से प्राजापत्य में यह विशेषता है कि उपर्युक्त मन्त्र वर और कन्या को केवल रहस्थाअम धर्म का पालन करने एवं वर को दूसरा विवाह न करने का आदेश देता है )।। प्र।।

## त्रार्षे गोमिथुनं कन्यावते दद्यात् ॥ ६ ॥

आर्षसंज्ञके विवाहे गोमिथुनं स्नोपुरूपं कन्यावते दद्याद्वरस्तद्वनधुर्वा कश्चित्। आच्छाद्यालंकृतामिति समानम् ॥ ६॥

आर्ष विवाह में (वर अथवा वर के बन्धुजन) कन्या के अभिभावक को दो गायें देते हैं ॥ ६॥

# श्चन्तर्वेद्युत्विजे दानं दैवोऽलंकृत्य ॥ ७ ॥

अन्तर्वेदि, वेद्यां दक्षिणाकाल ऋत्विजे कर्म कुर्वते यदलंकृत्य कन्याया

द्वानं स देवो विवाहः । आच्छाद्यालंकृतामिति । प्रकृते पुनरलंकृत्येति वचनं वरस्याप्यङ्गुळीयकादिभिरलंकारार्थम् ॥ ७॥

(यज्ञ के समय) वेदी पर (दक्षिणा के अवसर पर) यज्ञकर्म कराने वाळे अप्टिव्ज को आभूषण से अलंकृत करके कन्या प्रदान करने पर दैव विवाह कहलाता है।। ७॥

## इच्छन्त्याः स्वयं संयोगो गान्धर्वः ॥ ८ ॥

इच्छन्त्या वध्वा इच्छतो वरस्य संयोगो, गान्धवी विवाहः। स्वय-मिति वचनाद्वरेच्छा गम्यते ॥ ८॥

चाइने वाली कन्या के साथ (वर का) स्वयं अपनी इच्छा से सम्बन्ध कर छेना गान्धर्व विवाह कहलाता है।। ८।।

#### वित्तेनाऽऽनतिः स्त्रीमतामासुरः॥ ९॥

यत्र स्त्रीमतां कन्यावतां पित्रादोनां वित्तेन धनप्रदानेनाऽऽनितरार्जवं कियते स आसुरो विवाहः । अत्र याज्ञवल्क्यः—

आसुरो द्रविणादानादिति । मनुश्च-

ज्ञातिभ्यो द्रविणं दस्वा कन्याये च स्वशक्तितः । कन्याप्रदानं स्वाच्छन्द्यादासुरो धम उच्यते ॥ स्रोमतामिति वचनात्र केवलं कन्याये धनप्रदानमासुरत्वनिबन्धनम् तथा च स्मृत्यन्तरम्—

यासां नाऽऽददते ग्रुल्कं ज्ञातयो न स विक्रयः। अर्हणं तत्कुमारीणामानृशंस्यान्न केवछम्।। इति ॥ ९॥

(कन्या के अभिभावकों को) धन देकर अपने वशा में करके कन्या का महण करने पर आसुर विवाह होता है।। ९।।

#### प्रसद्याऽऽदानाद्राच्सः ॥ १० ॥

बलात्कारेण कन्यावतो निर्जित्य यदादानं स राक्षसो विवाहः ॥१०॥ बलपूर्वक (कन्या के अभिभावकों को परास्त करके) कन्या का अपहरण कर छेने पर राक्षस विवाह होता है ॥ १०॥

#### असंविज्ञातोपसंगमात्पैशाचः ॥ ११ ॥

सुप्ता मत्ता प्रमत्ता वा यत्रासंविज्ञातमुपगम्यते स पैशाचो विवाहः ॥ ११॥ सोई हुई, मूर्ज्छित या प्रमत्त कन्या के साथ संगम पैशाच विवाह होता है ।। ११॥

एवमष्टौ विवाहा उक्तारतेषु-

#### चत्वारो धम्याः प्रथमाः ॥ १२ ॥

आदितस्रत्वारो विचाहाः सर्ववर्णीनां धम्यी धमीदनपेताः प्रशस्ता भवन्ति ॥ १२ ॥

(इनमें) प्रथम चार प्रकार के विवाह सभी वर्णों के लिए धर्मीविहित हैं॥ १२॥

#### पडित्येके ।। १३ ॥

एके स्मर्तारः षड्घम्यां इत्याहुः । गान्धर्वासुरयोरपि धर्माद्नपेतत्व-मिच्छन्ति ॥ १३ ॥

कुछ स्मृतिकार प्रथम छः प्रकार के विवाहों को घर्मसंगत मानते हैं। (अर्थात् गान्धर्व और आसुर विवाह को भी धर्मानुकूल मानते हैं।)॥ १३॥

क्रयविवाहे क्षांत्त्रयादिषु स्त्रीषु ब्राह्मणादिस्यो जातानां पुत्राणां शास्त्रेषु संकेतितं संज्ञाभेदमाह—

श्रवुलोमा श्रनन्तरैकान्तरद्वचन्तरासु जाताः सवर्णाम्बष्टो-ग्रनिषाददौष्मन्तपारशवाः॥ १४ ॥

त्राह्मणस्यानन्तरा क्षत्त्रिया तस्यां जातः सवर्णः । क्षत्त्रियस्य वैद्या तस्यां तस्मादम्बष्ठः । वैद्यस्यानन्तरा द्यूदा तस्यां तस्मादुमः । त्राह्मणस्य-कान्तरा वैदया तस्यां तस्मान्निषादः । क्षत्त्रियस्यैकान्तरा द्यूदा तस्यां तस्माद्गैष्मन्तः त्राह्मणस्य द्वयन्तरा द्यूदा तस्यां तस्मात्पारदावः । प्रपञ्चो जातिनिर्णयस्य स्मृत्यन्तरे द्रष्टव्यः ॥ १४॥

अनुलोम विवाहों (उच्चवर्ण के पुरुष का अपने से निम्नवर्ण की स्त्री से विवाह ) में अनन्तर (अर्थात् अपने वर्ण से ठीक दूसरे निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह द्वारा जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिया, क्षत्रिय और वैश्या, वैश्य और शूद्रा के विवाह द्वारा ), एकान्तर (पुरुष और उससे निम्नवर्ण की स्त्री के वर्णों में वर्णक्रम से एक वर्ण का अन्तर हो, जैसे ब्राह्मण और वैश्या क्षत्रिय और शूद्रा के विवाह द्वारा ) तथा द्वचन्तर (ब्राह्मण और शूद्रा के ) विवाहों द्वारा कमशः सवर्ण, अम्बद्ध, उम्र, निषाद, दौष्मन्त और पारश्चव नाम के पुत्र उत्पन्न होते हैं ॥ १४॥

प्रातिलोम्येन जातानाह—

प्रतिलोमास्तु स्तमागधायोगवक्रतवैदेहकचएडालाः ॥१५॥

अनन्तरैकान्तरद्वयन्तरासु जाता इत्यनुवर्तते । क्षत्त्रियस्यानन्तरा ब्राह्मणी तस्यां तस्मात्सृतः । वैद्यस्यानन्तरा श्वत्त्रिया तस्यां तस्मान्तरा श्रित्त्रिया तस्यां तस्मान्तरा श्रित्त्रया तस्यां तस्मान्तरा ब्राह्मणी तस्यां तस्मात्कृतः । शूद्रस्यैकान्तरा श्रित्त्रया तस्यां तस्माद्वेदेन्ह्कः । शूद्रस्य द्वयन्तरा ब्राह्मणी तस्यां तस्मान्चण्डाल इति ॥ १५ ॥

इसी प्रकार प्रतिलोग ( पुरुष का अपने से उच्चवर्ण की स्त्री से ) विवाह में अनन्तर (क्षत्रिय और ब्राह्मणी, वैश्य और क्षत्रिया, शुद्र और वैश्या के विवाहों द्वारा), एकान्तर ( वैश्य और ब्राह्मणी, शुद्र और क्षत्रिया के विवाहों द्वारा ) तथा द्वयन्तर ( शुद्ध और ब्राह्मणी के । विवाहों द्वारा उद्ध्यक पुत्र कमश्चः स्त, मागध, आयोगव, कृत, वैदेहक और चण्डाल कहलाते हैं।। १५।।

अन्येषां सतेन तेषामेव प्रतिवर्णं संग्रह्म संज्ञाभेदानाह—

ब्राह्मएयजीजनत्पुत्रान्वर्गेभ्य श्रानुश्व्यीद् ब्राह्मणस्तमागध-चएडालान् ॥ १६ ॥

स्पष्टोऽर्थः । अत्राऽऽनुपूर्व्यग्रहणं वर्णक्रमविवक्षापरम् । नत्वनुळोम-

ब्राह्मणी ने वर्णंकमानुसार पुरुषों द्वारा (अर्थात् क्रमश: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रवर्ण के पुरुष से ) क्रमशः ब्राह्मण, सूत, मागध और चण्डाळ पुत्र उत्पन्न किये ॥ १६ ॥

तेभ्य एव चित्रया मूर्घावसिक्थ चित्रयधीवरपुल्कसांस्तेभ्य एव वैश्या भूजकराठमाहिष्यवैश्यवेदहान्पारशवयवनकरणश्रूद्रा-ञ्लूद्रेत्येके ॥ १७ ॥

एके स्मर्तार इत्युक्तकमेण बाह्यण्यजीजनदित्यारभ्य बाह्यणीक्षत्त्रिया-वैदयाज्ञुद्रासु ब्राह्मणादिवर्णभ्यः क्रमेण जातानां संक्राभेदान्मन्यन्ते ॥ १७ ॥

कुछ स्मृतिकारों के मतानुसार उन्हों (ब्राह्मण, धनिय, वेश्य और सूद्र पुरुषों) द्वारा धनिय वर्ण की स्त्री कमशः मूर्धावसिक्य, धित्रय, धीवर, पुरुषों के कौर उन्हों (ब्राह्मण, धनिय, वैश्य और सूद्र पुरुषों) से वेश्य वर्ण की स्त्री कमशः भूजकण्ठ, माहिष्य, वैश्य और वैदेहक कहलानेवाले पुत्रों को तथा सूद्र वर्ण की स्त्री कमशः पारशंव, यवन, करण और सूद्र पुत्रों को उत्पन्न करती है ॥ १७ ॥

वर्गान्तरगमनमुत्कर्षापकर्षाभ्यां सप्तमे पश्चमे वाऽऽ-चार्याः ॥ १८ ॥

मन्यन्त इति वाक्यशेषः। तेषामेव सवर्णादीनामनुलोमजातानामुत्कर्षेण पितृद्वारा सप्तमपुरुषादुरकृष्टवर्णान्तरप्राप्तिर्भवति। अपकर्षेण
मातृद्वारा पञ्चमपुरुषाद्पकृष्टवर्णान्तरप्राप्तिर्भवति। तद्यथा—ब्राह्मणेनोढायां
अस्त्रियायामुत्पादिता सवर्णा साऽपि ब्राह्मणेनोढा तस्यामुत्पादिता चेरयेवमा सप्तम्याः सप्तमी तु ब्राह्मणेनोढा यदपत्यं सूते तद्ब्राह्मणजातीयमेव
भवति। एवं ब्राह्मणेन अस्त्रियायामुत्पादितः पुत्रः सवर्णः सोऽपि अस्त्रियामुद्वाह्म पुत्रमुत्पादयति सोऽपि अस्त्रियामित्येवमापञ्चमस्तु
अस्त्रियायां यदपत्यमुत्पादयति तत्अस्त्रियजातीयमेव भवति। विकल्पस्यैवं
चार्थः। तत्रापि वर्णान्तरगमने वृत्तस्वाध्यायवादुलये सात पञ्चमेनोरकृष्टं
भवति। होनवृत्त्या पञ्चमेनापकृष्टं च भवतीति। एवं अस्त्रियस्य वैद्यायां
वैद्यस्य शूद्रायामपि द्रष्टव्यम्।। १८।।

आचार्यों का मत है कि सवर्ण आदि अनुलोम विवाह (उच्चवर्ण के पुरुष एवं निम्न वर्ण की स्त्री के विवाह ) से उत्परन वर्णसंकरों का पिता की सातवीं पीड़ी में वर्ण का उत्कर्ष और (हीन वर्ण की ) माता की पाँचवी पीड़ी में वर्ण का अपकर्ष हो जाता है।

( अर्थात् ब्राह्मण और क्षत्रिया के विवाह से उत्पन्न कन्या सवणों कहलाती है; उस सवणों कन्या का विवाह ब्राह्मण से हो, उनसे भी उत्पन्न कन्या का विवाह ब्राह्मण से हो; इसी प्रकार सातवों पीढ़ी में जो सन्तान उत्पन्न होगी वह ब्राह्मण वर्ण की होगी; इस प्रकार वर्ण का उत्कर्ष होता है। इसके विपरीत ब्राह्मण और क्षत्रिया के विवाह से उत्पन्न पुत्र सवर्ण होता है; वह यदि च्यत्रिया से विवाह करके पुत्र उत्पन्न करें और वह पुत्र भी क्षत्रिया से विवाह करे, इस प्रकार पाँचवीं पीढ़ी में जो सन्तान उत्पन्न होगी वह क्षत्रिय वर्ण की होगी और इस प्रकार वर्ण का अपकर्ष हो जायगा। इसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्या आदि के विवाहों से उत्पन्न सन्तान के विषय में भी समझना चाहिए।। १८।।

#### सृष्ट्यन्तरजातानां च ॥ १९ ॥

चातुर्वण्यमनन्तरेण चानुलोमजातानां सवर्णाम्बष्टादीना मध्युत्कर्षी-पक्षपिभ्यामन्योन्यवर्णान्तरममनं भवति । तद्यथा—सवर्णेनोढायामम्ब-ष्ठयामुत्पादिता दुद्दिता पुनः सवर्णेनोद्यते । तस्यामध्युत्पादिता सवर्णे-नेत्यासप्तमात्सप्तमी तु सवर्णेनोढा यदपत्यं स एव भवति । एवं सैवाम्ब-ष्ठेनोढायां दुद्दितरं सूते साऽप्यम्बष्टेनेति सप्तमी त्वम्बष्टेनोढा यदपत्य- मुत्पाद्यति सोऽम्बष्ट एव भवति । ( ? ) एवमम्बष्टयोरिप द्रष्टव्यम् ॥१९॥

चारों वणों के अनन्तर कम से अनुलोम विवाही द्वारा उत्पन्न सवर्ण, अम्बष्ठ, उम्र के वर्ण का भी उत्कर्ष और अपकर्ष उपर्युक्त विधि से कमशः सातवीं और पाँचवीं पीड़ी में परस्पर विवाह द्वारा होता है। (उदाहरण—सवर्ण से अम्बष्ठ वर्ण की स्त्री का विवाह हो; उनसे उत्पन्न कन्या का सवर्ण से विवाह हो इसी प्रकार सातवीं पीड़ी में जो सन्तान होगी वह सवर्ण होगी और उसके वर्ण का उत्कर्ष हो जायगा। इसके विपरीत यदि सवर्णा कन्या का अम्बष्ठ के साथ विवाह हो; उनसे उत्पन्न कन्या का भी अम्बष्ठ से विवाह हो तो इस प्रकार पाँचवीं पीड़ी में उत्पन्न सन्तान अम्बष्ठ होगी)॥ १९॥

### प्रतिलोमास्तु धर्महीनाः ॥ २०॥

प्रतिलोमाजाताः सूतादयो धर्महीना उपनयनादिधर्महीना । तत्र सूतस्यैकस्योपनयनमात्रं शास्त्रान्तरेऽङ्गीकृतम् ॥ २०॥

प्रतिलोम विवाहीं से उत्पन्न सन्तानीं (सूत, मागध, आयोगव, कृत, बेदेहक और चण्डाल ) के उपनयन आदि धर्म नहीं होते ॥ २० ॥

### शूद्रायां च॥ २१॥

आनुलोम्येनापि श्रूहायामुत्पन्नः पारशवादिर्धर्महीनः । एवं च सवणी-दीनामनुलोमानां सिद्धो धर्माङ्गोकारः । तथा च मनुः—

स्वजातिजात्यन्तरजाः षट् सुता द्विजधर्मिणः।

श्रद्धाणां तु सधर्माणः सर्वेऽपध्वंसजाः स्मृताः ॥ २१ ॥

अनुलोम विवाही द्वारा शुद्धा स्त्री से उत्पन्न (पारशव, यवन करण, शुद्ध ) सन्तान भी घर्महीन होती है।। २१॥

### श्रसमानायां तु शूद्रात्पतितवृत्तिः ॥ २२ ॥

ज्ञूदादसमानायां वैदयादिस्वियामुत्पादित आयोगवादिः पतितवृत्तिः पतितवृत्तिः पतितवृत्तिः पतितवृत्तिः पतितवृत्तिः । एवं च वेदयात्क्षित्रियायां क्षित्रियाद् ब्राह्मण्यां जातो न पतितवृत्तिः ॥ २२ ॥

शहर पुरुष द्वारा वैश्य आदि असमान वर्ण की क्रियों से उत्पन्न आयोगव आदि पुत्र पतित होते हैं (पतित के समान उनका दर्शन, स्वर्श और प्रतिग्रह वर्जित है)॥ २२॥

श्चन्त्यः पापिष्ठः ॥ २३ ॥

श्रुद्रादसमानाज्यनितेषु तेषु योऽन्त्यो ब्राह्मण्यां जातर्चण्डालः पापि-ष्ठोऽत्यन्तं वर्जनीयः । तथा च समृत्यन्तरम्— चण्डालमाजगोवालव्यजनान्परिहरेदिति ॥ २३ ॥

शूद्र पुरुष द्वारा असमान वर्ण की स्त्रियों से उत्पन्न पुत्रों में भी अन्तिम अर्थात् ब्राह्मणों से उत्पन्न पुत्र चण्डाल पापी होता है (और उसका दर्शन, स्पर्ध और प्रतिग्रह अत्यन्त वर्जित है)।। २३।।

अय प्रकृतान्वित्राहान् स्तौति-

#### पुनन्ति साधवः पुत्राः ॥ २४ ॥

अच्छा ( अस्मा )सु जाताः साधवः साधुवृत्तयः पुत्रा जनयितुः कुत्तं पुनन्ति ॥ २४ ॥

(उत्तम विवाह से उत्पन्न) सदाचारी पुत्र पिता के कुल को पवित्र करते हैं॥ २४॥

तत्र विशेषः--

### त्रिपुरुषमार्षात् ॥ २५ ॥

आर्षविवाहोदायां जातः पुत्रस्त्रोन्पुरुषान्पुनाति नरकादुद्धरित ॥ २५ ॥ आर्षं विवाह की विधि से परिणीता स्त्री से उत्सन्न पुत्र तीन पीदी के पुरुषों को पवित्र करते हैं ( अर्थात् उनका नरक से उद्धार करते हैं ॥ २५ ॥

# दश दैवाइशैव प्राजापत्यात् ॥ २६ ॥

उपसमस्तमपि पुरुषपद्मत्र दशशब्देन संबध्यते । एवकारो निर्धा-रणपरः ॥ २६ ॥

दैविववाह से उत्पन्न पुत्र दस पीढ़ियों को और प्राजापत्य विवाह से उत्पन्न पुत्र भी दस पीढ़ियों को पवित्र करते हैं ॥ २६ ॥

# दश पूर्वान्दश परानात्मानं च ब्राह्मीपुत्रो ब्राह्मीपुत्रः ॥ २७ ॥

त्राह्मविवाहेनोढा त्राह्मी तस्यां जातः पुत्रः पित्रादीन्दश पूर्वान्दश परान्मविष्यतः पुत्रादीश्च दशाऽऽत्मानं चैकविंशं पुनाति । तस्माद् ब्राह्मो विवाहः प्रशस्ततमः ॥ २७ ॥

# इति श्रोगौतमोयवृत्तौ हरदत्तविरचिनायां मिताक्षरायां प्रथमप्रदने चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

ब्राह्मविवाह से उत्पन्न पुत्र अपने से पहले की दस पीढ़ियों, अपने आगे की दस पीढ़ियों के पुरुषों को तथा स्वयं अपने को (इस प्रकार इक्कीस पीढ़ियों को ) पवित्र करता है। (इसलिए ब्राह्मविवाह सभी विवाहों में श्रेष्ठ है)।

### अथ प्रथमप्रश्ने पञ्चमोऽध्यायः

गर्भाधानकालं प्रस्तौति-

#### ऋताबुपेयात् ॥ १ ॥

रजोदर्शनादारभ्य षोडशाहोरात्रा ऋतुः स्नीणां गर्भग्रहणकाळस्तत्रो-पगच्छेद्वार्थान् । तत्राऽऽपस्तम्बीये विशेषः—

चतुर्थीप्रभृत्याषोडशीमुत्तरामुत्तरां युग्मां प्रजानिःश्रेयसमृतुगमन-मित्युपिद्यान्ति ।

मानवं तु-

ऋतुः स्वामाविकः स्त्रीणां राज्ञयः षोडश स्मृताः। चतुर्भिरितरैः सार्धमहोभिः सद्विगहितैः।। तासामाद्याव्यतस्तु निन्दा एकादशी तु या। त्रयोदशी च शेषानु प्रशस्ता दश रात्रयः।। अमावास्यामष्टमौ च पौर्णमासी चतुर्दशीम्। बद्यचारी भवेश्वत्यमण्यृतौ स्नातको द्विजः।। इति।

याज्ञवल्क्यस्तु —

एवं गच्छन्छियं क्षामां मघां मूलं च वर्जयेत् । युग्मासु पुत्रा जायन्ते क्रियोऽयुग्मासु रात्रिषु ॥ इति च ।

तिद्ह पोडशसु रात्रिष्वादितस्तिस्तः सक्था वर्जाः । इतरासु गच्छेदिति सर्वस्मृतिचोदितिविषेधान्यरित्यक्य मन्छन्मुत्कृष्टं पुत्रं जनयति । द्वेषादिना ऋतावनुपयन्त्रत्यवेयादिति । तथा च देवलः—

> यः स्वदारानृतुस्नातान्स्वस्थः सन्नोपगच्छति । भ्रूणहत्यामवाप्नोति गर्भे प्राप्तं विनाइय सः ॥ इति ।

रमृत्यन्तर् च—

ऋतुस्नातां तु यो भार्यो संनिधौ नोपगच्छति। तस्या रजसि तं मासं पितरस्तस्य शेरते॥ इति।

अयं तु रागतः प्राप्तत्वे सत्यप्यकरणे प्रत्यवायश्रवणाद्विधिश्च भवति । ऋतावेवोपेयादेवेति कस्य चनमतेन नियमश्च भवति ॥ १॥

ऋतुकाल में पत्नी के समीप ( सम्भोग के लिए ) गमन करे ॥ १ ॥

भाचार्यस्तु परिसंख्यानं च प्रतिपादयति— सर्वत्र वा प्रतिषिद्धवर्जम् ॥ २ ॥

सर्वेषु वा कालेषूपेयाद्यतावनृतौ च प्रतिषिद्धदिवसानवर्जयित्वा। यथाकामी भवेद्धाऽपि स्त्रीणां वरमनुस्मरन्। इति।।

वरश्च-काममा विजनितोः संभवामेति । यद्प्यात्मनो जितेन्द्रियत्वे सत्यिप धर्मदाराः सर्वदा रक्षणीया इति स्मर्यते । अप्रमत्ता रक्षत तन्तुमेनं मा वः क्षेत्रे परवीजानि वाष्मुरिति ॥ २॥

अथवा निषिद्ध दिनों को छोड़कर किसी भी समय में संभोग कर सकता है।। २॥

अथ पञ्च महायशाः--

### देवपितृमनुष्यभूतपिपूजकः । १३॥

अत्र पूजकराज्दो देवादिषु प्रत्येकं संबध्यते । द्वंद्वान्त्यं श्रूयमाणं प्रत्येकमभिसंबध्यते । गृहस्थो नित्यं देवादिपूजकः स्यात् । तव देवपूजा वैश्वदेवसकछहोमाद्यग्निकार्यं च । पितृपूजां मनुराह—

एकमण्यारायेद्विप्तं पित्रथे पाञ्चयाज्ञिके। न चैवात्राऽरायेत्कंचिद्वैश्वदेवं प्रति द्विजम् ॥ इति। दद्यादहरहः श्राद्धमन्नाद्येनोदकेन च। पयोम्खफ्छैर्वोऽपि पितृभ्यः प्रीतिमावहन् ॥ इति च।

मनुष्यपूजाऽतिथिपूजा। भूतपूजा बिलहरणम् । ऋषिपूजा ब्रह्मयज्ञः । ऋषिपज्ञा ब्रह्मयज्ञ इति पर्योयः ॥ ३ ॥

देव, पितरों, मनुष्य, भूत तथा ऋषियों की निस्य पूजा करे ॥ ३ ॥ ते च प्रतिपाद्यन्ते । अत्र क्रमो न विवक्षितः । ब्रह्मसम्बद्ध-

#### नित्यस्वाध्यायः ॥ ४ ॥

बहुत्रीहिरयम् । तत्प्रकारश्च ब्रह्मयज्ञेन यक्ष्यमाण इत्यारभ्य तैतिरीय-केऽभिहितः । अत्र नित्यशब्दाद् ब्रह्मयज्ञव्यतिरिक्तकाळेऽपि यथावसर-मधीयीतेति दर्शितम् ॥ ४॥

प्रतिदिन (अवसर के अनुसार) वेदीं का अध्ययन करें। (इसे ऋषियज्ञ ऱ्या ब्रह्मयज्ञ कहते हैं।)॥४॥

वितृयज्ञस्तु--

पितृस्यश्चोद्कदानं यथोत्साहमन्यत् ॥ ५ ॥ पितृभ्यो नित्यमुदकं दद्यात् । अन्यद्भोजनफलमुळादि यथोत्साहं यथाशक्ति दद्यात् । अत्र चकारान्नित्यं देवर्षीणामपि तर्पणं कर्तेव्यमिति दर्शितम् । तत्र मनुबंद्यचारिणं प्रकृत्याऽऽह—

नित्यं स्नात्त्रा शुचिः कुर्यादेवर्षिपितृतर्पणम् ॥ इति ।

कात्यायनः--

देवतानां पितॄणां च जले द्याञ्जलाञ्जलिम् । असंस्कृतप्रमीतानां स्थले द्याञ्जलाञ्जलिम् ॥ इति ।

भृगु:--

े नोद्केषु न पात्रेषु न क्रुद्धो नैकपाणिना । नोपतिष्ठति तत्त्रोयं यद् भूम्यां न प्रदीयते ।।

उश्ना-

आपो देवगणाः सर्व आपः पितृगणाः समृताः । तस्मादप्तु जलं देयं पितृणां दत्तमक्षयम् ॥ इति ।

भृगुः प्रकारान्तरमाह—

नाभिमात्रे जले स्थित्वा चिन्तयन्नूर्ध्वमानसः । आगच्छन्तु मे पितर इमं गृह्धन्त्वपोऽञ्जलिम् ॥ त्रिक्षिरञ्जलिमाकाशमुचैरुचतरं बुधः । उक्त्वा चोक्त्व। क्षिपन् वारि वाग्यतो दक्षिणामुखः ॥इति॥॥॥

पितरों के लिए जल दे और अपनी शक्ति के अनुसार अन्य पदार्थ (भोजन, फल आदि) प्रदान करें। (इसे पितृयज्ञ कहते हैं)।। ५॥

देवयज्ञस्याग्निकार्यमूळत्वादग्निपरिग्रहकालं साबदाह—

# भार्यादिरग्निर्दायादिवी ॥ ६ ॥

भायोशन्देन विकाहो छक्ष्यते । यस्मित्रग्नौ भायोद्धाते तमग्निमारभ्य वा यस्मित्रहनि पितृश्चात्रादिभिद्ययिभागः क्रियते तदहरारभ्य वा सायमुपक्रममग्नि परिचरेत् । दायविभागात्पूर्व पितुन्येष्ठश्चातुर्वो कर्म-ण्युपजीवतो न प्रत्यवायः ॥ ६ ॥

जिस अग्नि में विवाह के समय कर्म किये जाते हैं उससे प्रारम्भ करके अथवा पिता या भाइयों से बँटवारे के समय से प्रारम्भ करके साथ एवं प्रातः काल अग्नि कर्म करें।। ६ ॥

#### तस्मिन्गृह्याणि कर्माणि ॥ ७॥

तस्मिन्निवंपरिगृहीतेऽग्नौ गृह्ये मनुष्यभूतानि षुंसवनादोनि कर्माणि कर्तव्यानीति ॥ १ ॥

उस (विवाह अथवा दायकाल की) अग्नि में सभी एश कर्म ( मनुष्य-यज्ञ, भूतयज्ञ, पुंसवन आदि ) करे ॥ ७॥

### देवपितृमनुष्ययज्ञाः स्वाध्यायश्च बलिकर्म ॥ ८ ॥

तस्मिन्नित्यनुवर्तते । तत्र देवयज्ञस्याग्निसंबन्धः प्रसिद्धः । पितृमनुष्य-भूतयज्ञानां तु तदर्थमन्नमस्मिनगृह्यामो पच्यत इति । ब्रह्मयज्ञस्याग्नि-संबन्ध उशनसा पक्षे दर्शितः—अग्निसमीप इत्येकेषामिति । अपरिगृही-ताग्नेरपि पद्धमहायज्ञविधानादेते छौकिकेऽग्नौ कर्तव्याः ॥ ॥ ॥

उसी अग्नि में देवयज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्ययज्ञ के कर्म और स्वाध्याय तथा बिलकर्म करे।। ८॥

अय देवयज्ञवैश्वदेवप्रयोगमाह—

अग्नाविग्नर्धन्वन्तरिविश्वे देवाः प्रजापतिः स्विष्टकृदिति होमः ॥ ६ ॥

अत्र 'जुहोतिचोदनाः स्वाहाकारप्रदानाः'' इत्यापस्तम्बस्मरणाद्धोम-शब्देन स्वाहाकार उक्तः । अग्न्यादिभिः स्वाहाकारान्तरग्नौ जुहुयात् । स्वष्टक्रचाग्न्यपपदो द्रष्टव्यः । होमत्वादेवाग्निसिद्धावग्नाविति वचनं बिह्ररणवद् भूमौ न कर्तव्यमिति वचनार्थम् । तस्माद्धोमधर्मः स्वाहा-कारो बिह्रहरणेष्वपि भवति । तथा चाऽऽद्यवलायनः—

स्वाहेत्यथ बलिहरणिमति।

आपस्तम्बोयानां स्वाहाकारान्ता एव मनत्राः पठिताः ॥ ९ ॥

अग्नि में अग्नि, धन्वन्तरि, विश्वे देवा, प्रजापति और स्विष्टकृत् के लिये (प्रत्येक के साथ 'स्वाहा' जोड़कर ) होम करे ॥ ९ ॥

अथ भूतयज्ञबिल्हरणमाह—

# दिग्देवताम्यश्च यथास्त्रम् ॥ १० ॥

यस्या देवताया या दिक्तस्यां दिशि तस्यौ देवतायै बिह्हर्त्वच्यः । इन्द्राय स्वाहेतीशानपर्यन्तं प्रागादि प्रदक्षिणं कर्त्तव्यम् ॥ १० ॥

जिस देवता की जो दिशा हो उस दिशा में उस देवता के लिए बलिइरण करना चाहिए ॥ १०॥

हार्षु महद्भयः ॥ ११ ॥

गृहस्य यावत्यो द्वारस्तासु महद्भ्यः स्वाहेति बलिहरणम् ॥ ११॥ घर के सभी द्वारो पर ('महद्भ्यः स्वाहा' कहते हुए) पूर्व्यों को बलि दे॥ ११॥ ४ गी० घ०

#### गृहदेवताम्यः प्रविश्य ॥ १२ ॥

अन्तः प्रविदय गृहद्विताभ्यः स्वाहेति बिछहरणम् । प्रविदयेति वचनाद् द्वारबहिष्ठेन म कर्तव्यम् ॥ १२ ॥

भर के भीतर प्रवेश करके ('गृहदेवताम्यः स्वाहा' कहते हुए ) गृहदेव-ताओं के लिए बल्हिरण करे ॥ १२ ॥

#### ब्रह्मणे मध्ये ॥ १३ ॥

गृहस्य मध्ये ब्रह्मणे स्वाहेति बल्हित्वयः। दिग्देवताभ्यश्चेति चकारा-रपृथिवी वायुः प्रजापतिविश्वे देवा इति सूत्रकारोक्तदेवताभ्यश्च ब्रह्मणो-ऽनन्तरं बल्हित्वयः ॥ १३ ॥

घर के मध्य में ('ब्रह्मणे स्वाह्म' कहकर) ब्रह्मा के लिए बलि. ब्रह्मन करें 11 १३ में

श्राकाशायेत्यन्तरिचे बलिरुत्चेप्यः ॥ १४ ॥

विश्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो बिलराकाश उत्किपेत्। दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नक्तंचारिभ्य एव च ॥ इति मनुः॥१४॥ ( आकाशाय खाहा कहते हुए ) आकाश के लिए अन्तरिक्ष में बिल फेंक दे ॥ १४॥

# नक्तंचरेभ्यश्च सायम् ॥ १४ ॥

सायं बल्हिर्णेऽयं विशेषः। नक्तंचरेश्यः स्वाहेति बल्हिर्हर्नच्यः। अकारात्पूर्वोक्ताभ्यश्र भन्नति॥१५॥

सायंकाल के बलिहरण में ( 'नक्तंत्रहेश्य: स्वाहा' कहकर ) शांत्रि में विचारण करने वाले प्रणियों के लिए बलि दे ॥ १५॥

# स्वस्ति वाच्य भिचादानमञ्जूर्तम् ॥ १६ ॥

बिह्नस्णानन्तरं भिक्षादानं कर्त्वयम् । स्वस्त्रमस्त्रति स्वस्तिवचन-सुक्तवा भिक्षोहस्ते पूर्वमपो दत्त्वा चेति । परित्राजके विशेषः—

यतिहरते जलं दत्त्वा भेक्षं दत्त्वा पुनर्जलम् ।

भैक्षं पर्वतमात्रं स्यात्तज्जलं सागरोपमम् ॥ इति ।

एतद्भिक्षादानमितिथिपूजाभावे ममुख्ययज्ञः स्यात्। एते पद्भ महा-यज्ञा महायज्ञवर्जाः कर्तव्याः सायं प्रातश्च । कस्मात्।

अश्व सार्वं आतः सिद्धस्य हिन्दुस्य ज्ञुहुयादित्याश्वलायनस्मरणात् । सार्यं प्रातर्भूतमित्युक्त इत्यादिकात्यायनसूत्रवचनाच ॥ १६॥ बिलहरण के बाद भिक्किक के हाथ में पहुँछे जल देकर फिर ('स्वस्त्युस्तु' कहते हुए ) स्विस्ति वाचन करके भिक्षा देनी चाहिए ॥ १६ ॥

### ददातिषु चैवं ध्रम्येषु ॥ १७ ॥

ददातयी दानानि यानि दानानि धर्म्याणि न अयादिनिमित्तानि तेषु चैवमप्पूर्वदानमिति ॥ १७ ॥

धर्मानुसार दिये जाने वाले दानों में भी इसी प्रकार (पहले हाथ पर जल देकर) दान किया जाता है॥ १७ ॥

दानप्रसङ्गात्फलविशेषमन्ह-

समद्विगुणसाहस्रानन्त्यानि कलान्यत्राक्षस्त्राक्षस्त्रोत्रय-वेदपारगेभ्यः ॥ १८॥

अत्राह्मणः क्षत्त्रियादिः । त्राह्मणी जातिमात्रम् । श्रोत्रियोऽधीतवेदः । साङ्गं सकल्पं सरहस्यं चाधीतवैदां वेदपारगः । एभ्यो दत्तं यथाक्रमं समिद्वगुणसाहस्रमानन्त्यं च फलं ददाति ।

तथा च मनुः—

समम्बाह्मणे दानं द्विगुणं बाह्मणबुवे । श्रोविये शतसाहस्रमनन्तं वेदप्रारमे ॥ इति ॥ १८ ॥

अमाह्मण (ब्रह्मणेतर क्षत्रिम आह्रि), ब्राह्मण, ओत्रिय (जिसने नेद का अध्ययन किया है) और नेद विद्या में पारंगत व्यक्ति की दात देने पर सम्बद्धाः समान, दुखुना, सीगुना और अनन्त फळ की म्राप्ति होती है ॥ १८॥

दानप्रसङ्खाद्यत्रावदयदेयमदाने न्व प्रत्यकायस्तं विष्यस्थः

गुर्वर्थनिवेशौषधार्थवृत्तिचीणयच्यमाणाध्ययनाव्वसंयोग-वैश्वजितेषु द्रव्यसंविभागो बहिर्वेदि ॥ १९ ॥

यही दक्षिणाकाले सदस्येभ्यो यहानं तदन्तर्वेदि । ततोऽन्यत्र बहि-वेदि । द्रव्यसंविभागो हिरण्यादेदीनम् । तद्गुवीदिविषयेऽवद्दं दानं कर्तव्यम् । अधीतवेदस्य दक्षिणाय गुर्वथम् । निवेशोषधार्थं निवेशो विवाहः । स च प्रथमस्तद्रथम् । औषधार्थं रुग्णस्य भेषतार्थम् । वृत्त्या तदहर्जीवनेन हीनो वृत्तिक्षीणः । यहत्यमाणो यहां करिष्यन् । अध्ययना-ध्वसंयोगः । अध्ययनेन संयोगो यह्य सोऽध्ययनसंयोगः । अध्वना संयोगो यस्य सोऽध्वसंयोगः । बहुन्नोहिः । वृत्तिकार्ण्यम् द्वात्। । सर्वस्वदाकेन निर्देश्यः । एतैर्याचिकार्यस्य स्थानिक हिर्द्यम् द्वात्।

(Mon Dolhi

1/DEL

45320

अद्दत्प्रत्यवेयादिति । बहिर्वेदिमहणेन सदीक्षितिवषयमिद्मन्तर्वेयन्ये-भयोऽपि देयम् ॥ १९॥

( वेद के अध्ययन के उपरान्त ) गुरु के लिए, विवाह के लिए, रोगी की औषध के लिए, हीन वृत्ति वाले के लिए, यज्ञ करने वाले के लिए, अध्ययन करने वाले के लिए, मार्ग में चलने वाले के लिए, और विश्वजित यज्ञ करने वाले के लिए इनके माँगने पर अवश्य ही बहिवेदि ( यज्ञ की दक्षिणा के समय दिये जाने वाले दान से भिन्न प्रकार का ) दान देना चाहिए ॥ १६ ॥

### भिन्नमारोषु कृतान्नमितरेषु ॥ २०॥

इतरेषुक्तव्यतिरिक्तेषु भिक्षमाणेषु कृतान्नं पकान्नमवद्यं देयम् । द्रव्यादेरदाने न दोषः । कृतान्नविषयेऽपि वसिष्ठः —

अत्रता ह्यनधीयाना यत्र भैक्षचरा द्विजाः। तं प्रामं दण्डयेद्वाजा चोरदण्डव्रतो हि सः ॥ इति ॥ २०॥ उपर्युक्त व्यक्तियों के अतिरिक्त भी माँगने वाले व्यक्तियों को पकाया हुआ अन्न देना चाहिए ॥ २०॥

अथ दानापवादः--

# प्रतिश्रुत्याप्यधर्मसंयुक्ताय न दद्यात् ॥ २१ ॥

दारयामीति प्रतिश्रत्याप्यधर्मसंयुक्तविषये न दद्यात् । यदि तेन दृज्येणाधर्मसंयुक्तं वेदयागमनाद्यसौ करिष्यतीति विजानीयात् । अधर्म-संयुक्त इति वचनादन्यत्र प्रतिश्रुतमददत्प्रत्यवेयादिति दर्शयति ॥ २१ ॥

पहले देने का वचन देकर भी अधार्मिक कार्य के लिए दान नहीं देना चाहिए।। २१।।

प्रतिश्रवणविषये विशेषमाह—

क्रुद्धहृष्टभीतार्तलुब्धबालस्थविरम्हमत्तोन्मत्तवाक्यान्यनृता-न्यपातकानि ॥ २२ ॥

कुद्धादिवाक्यान्यनृतान्ययथार्थान्यप्यपातकानि न पापं जनयन्ति । कुद्धः क्रोधाविष्टः । हृष्टो हर्षाविष्टः । भीतो भयाविष्टः । एतेषां गुणान्तरैः राविष्टत्वाद्वाक्यमप्रमाणम् । तस्मात्प्रतिश्रुत्यादानेऽपि तेषामदोषः ॥२२॥

कोधी, अत्यन्त प्रसन्न, भयाकुल, रोगी, लोभी, बालक, अत्यन्त वृद्ध, मृद्ध, मत और उन्मत्त व्यक्ति के वचन झूठे होने पर भी पाप नहीं उत्पन्न करते। (अतः उनके वचन देने के बाद दान न देने पर भी वे पापी नहीं होते हैं।)

अथ गृहस्यपूर्वभोज्यानाह-

# भोजयेत्र्वमितिथिकुमारच्याधितगर्भिणीस्ववासिनीस्थविरा-

अतिथिर्वक्ष्यमाणः । कुमारा बालाः । व्याधितः संजातव्याधिः । गर्भिण्यः प्रसिद्धाः । स्ववासिन्यो दुहितरो भगिन्यश्च । स्थविरा बृद्धाः । जघन्याः परिचारकाद्यः । एतानात्मनः पूर्व भोजयेत्पश्चात्स्वयं भुक्षोत । जघन्यानां पृथकपद्दवं तेषामानन्तर्यसूचनार्थम् ॥ २३ ॥

अतिथि, बालक, रोगी, गर्भवती स्त्री, घर में रहने वाली पुत्रियों और बहनों, बृद्धों और सेवकों को ग्रहस्थ अपने से पहले भोजन करावे॥ २३॥

#### श्राचार्यपितृसखीनां च निवेद्य वचनक्रिया ॥ २४ ॥

यदि भोजनकाल भाचार्याद्य आगच्छेयुस्तदा सिद्धमन्नं तेभ्यो निवेद्य तदन्नक्रिया तदिच्छातः कर्तव्या । न तेषु संनिहितेषु स्वतन्त्रो भवेदित्यर्थः ॥ २४॥

( भोजन के समय ) आचार्य, पिता और मित्र के आ जाने पर उन्हें पका हुआ अन्न निवेदित करके उनके आदेश के अनुसार कार्य करे ॥ २४॥

ऋत्विगाचार्यश्वशुरिपतृव्यमातुलानामुपस्थाने मधुपर्कः ॥२५॥ ऋत्विगादिषु गृहमागतेषु भधुपर्को देयः॥ २५॥

ऋत्विज, आचार्य, श्रशुर, चाचा और मामा के आने पर उनको मधुपर्क देना चाहिए॥ २५॥

# ं संवत्सरे पुनः ॥ २६॥

पूजितास्ते यदि संवत्सरात्पुनरागच्छेयुः पुनरपि मधुपर्की देयो नार्वोगिति ॥ २६ ॥

यदि वे एक वर्ष के बाद पुनः आवें तो उनको पुनः मधुपर्क देना चाहिए। (वर्ष के मीतर आने पर नहीं )॥ २६॥

### यज्ञविवाहयोरर्वाक् ॥ २७ ॥

संवत्सरादर्वागिप यज्ञविवाहयोरागतेभ्यस्तेभ्यो मधुपर्को देयः। मधुपर्कविधिर्गृद्योक्तो द्रष्टव्यः॥ २७॥

यज्ञ और विवाह के समय वर्ष के भीतर आने पर भी उन्हें मधुपर्क देना चाहिए ॥ २७ ॥

#### राज्ञश्र श्रोत्रियस्य ॥ २८॥

श्रीत्रियस्य सती राज्ञश्रीर्व मधुपकी देया। २म ॥ श्रीत्रिय राजा को भी मधुपक दे॥ २८॥

#### अश्रोत्रियस्याऽऽसनोदके ॥ २६ ॥

अश्रोत्रियस्य राज्ञ आसनीदकमात्रेण पूजन मधुपर्कः ॥ २६ ॥ अश्रोत्रिय (जो वेदबानी न हो ) राजा को आसन और जल देकर सरकार करे ॥ २६ ॥

श्रोतियस्य तु पाद्यमध्यमन्नविशेषांश्च प्रकारयेत् ॥ ३०॥ तुशब्दो न ब्राह्मणं व्यावतैयति । श्रोतियस्य ब्राह्मणस्यातिथेः पाद्यं पादोदकम् । अर्ध्यं फळोपहारताम्बूळादि । अन्नविशेषाः पायसापूपाद-यस्तांश्च प्रकर्षेण कारयेत्समर्थः ॥ ३०॥

श्रोत्रिय ब्राह्मण को पैर घोने के लिए जल, अर्ध्य (फल, ताम्बूल आदि) और विशेष अन्न (खीर, पुआ आदि) देकर विशेष रूप से सत्कार करे ॥३०॥ असमर्थस्तु—

### निस्यं वा संस्कारविशिष्टम् ॥ ३१ ॥

यदस्य गृहे नित्यं विद्यमानं तदेव मरीचजीरकादिसंस्कारविशिष्टं साध्येत्॥ ३१॥

अथवा (विशेष भोजन न करा सके तो ) घर में नित्य जी भोजन बनता हीं उसे ( मरीच, जीरा आदि से छीक बघारकर ) विशेष स्वादयुक्त बनाकर बाह्मण को खिलावे ॥ ३१॥

# मध्यतोऽन्नदानमवैद्ये साधुष्ट्रचे ॥ ३२ ॥

यस्त्वतिथिर्विद्यारिहतोऽपि साधुवृत्तो भवति तस्मिन्नुपस्थिते मध्य-मेन संस्कारेणान्नं देयम् ॥ ३२ ॥

को अतिथि विद्याहीन होने पर भी सदाचारी हो उसे मध्यम कोटि का भोजन कराये।। ३२।।

# विपरीतेषु तृणोदकभृमिस्वागतमन्ततः पूजाऽनत्याशश्च ॥३३॥

विपरीतो विद्यायुक्तोऽपि न साधुवृत्तः । तस्मिन्निहाऽऽस्यतामिति भूमि तणमासनमुद्दकं च द्द्यात् । स्वागतमन्ततोऽनन्तरं स्वागतं च प्रयुद्धीत । संभाषणेन पूजा कर्तव्या । अनत्याशस्त्र । अत्याशः पायसा-पूपादिविशिष्टकमस्तदन्यो मध्यमरीत्या कर्तव्यः । आशोऽशनमिति यावत् ॥ ३३ ॥

इसके विपरीत प्रकार के (विद्या से युक्त होते हुए भी तुराचारी) अतिथि को तृण, जल, स्थाम देकर स्वागत के वचनों से उसका सत्कार करे; संभाषण से पूजा करे और मध्यम कोंटि का मोजन करावे॥ ३३॥

शय्यासनावसथानुत्रज्योपासनानि सद्दक्श्रेयसोः समा-नानि ॥ ३४ ॥

योऽतिथिर्विद्यावृत्तादिनाऽऽत्मना सदृशो यश्च श्रेयांस्तयोर्द्वयोर-प्यात्मना तुल्यानि श्य्यासनादोनि देयानि। आवस्थो गृहे स्थानविशेषः। अनुत्रज्योपासनयोरात्मन्यसंभवात्तृल्यत्वं न सम्भवति ते अपि कार्ये इत्यर्थः॥ ३४॥

जो अतिथि विद्या, वृत्ति आदि में अपने समान हो और जो अपने से श्रेष्ठ हो उन दोनों प्रकार के अतिथियों को अपने समान शय्या, आसन और घर में निवास स्थान दे; उसके पीकु-पीछे चले और समीप में उपस्थित रहे॥ ३४॥

#### अल्पशोऽपि हीने ॥ ३५ ॥

आत्मना किंचिद्रूनेऽप्यतिथावागते समान्येव शण्यादोनि देयानी-रयेके। वयं तु त्रमः। होनेऽविथावागतेऽल्पशोऽपि शज्यादोनि देयानि न तु होन इति कृत्वाऽत्यन्तल्येपः कर्तव्यः॥ ३५॥

अपने से कुछ ही हीन अतिथि के आने पर भी समान ही शब्या आदि दे। रिफ्री।

अतिथिङक्षणमाइ —

श्रममानप्रामोऽतिथिरैकरात्रिकाऽधिवृत्तस्योपस्थायी ।।।३६॥

असमानमामोऽन्यमामवासी। ऐकरात्रिक एकां रात्रि वसतोत्यैकः रात्रिकः। बृक्षाणामुपरि यदा सूर्यः सोऽधिष्टक्षसूर्यः काळा मध्याहः। अथ वा बृक्षाणामुपरि सूर्यरदमयो यदा भवन्ति स काळः सायं वा। तस्मन्काळ डपस्थिनोऽनिथिः सर्वथा मान्यतमः॥ ३६॥

दूसरे ग्राम में रहनेवाले, केवल एक रात्रि निवास करनेवाले और दूशीं के ऊपर सूर्य के अधिष्ठित रहने के समय (मध्याह्न या सायंकाल के समय) आने वाले को अतिथि कहते हैं।। ३६।।

# क्रशलानामयारोग्याणामनुप्रश्नः ॥ ३७ ॥

ब्राह्मणादिषु त्रिषु वर्णेषु पथ्यादिसङ्गतेषु कुशलादीनामानुपूर्व्येण प्रदनः कर्तव्यः । अपि कुशलमायुष्मन्निति ब्राह्मणः प्रष्टव्यः । अप्यनामयं तत्रभवत इति क्षत्त्रियः । अप्यरोगो भवानिति वैदयः ॥ ३७ ॥ बाह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के अतिथियों से क्रमशः कुशल, अनामय और आरोग्य का प्रश्न करे (अर्थात् ब्राह्मण से 'कुशलमायुष्मन्', क्षत्रिय से 'अपि अनामय तत्रभवतः' तथा वैश्य से 'अप्यरोगो भवान' पूछे )।। ३७॥

### अन्त्यं शूद्रस्य ॥ ३८॥

कुरालादिषु यदन्त्यं तच्लूद्रस्य प्रयोक्तव्यमप्यरोगोऽसोति ॥ ३८ ॥ उपर्युक्त प्रश्नों मे अन्तिम (आरोग्य का ) द्वुशल प्रश्न श्रुद्र से भी पूछे (जैसे — 'अप्यरोगोऽसि'।)॥ ३८॥

#### ब्राह्मण्स्यानतिथिरब्राह्मणः ॥ ३९ ॥

अन्नाह्मणः क्षत्त्रियादिर्नाह्मणस्यातिथिर्न भवति । पूर्वोक्ता अतिथि-धर्मान्तत्र न प्रयोज्याः । केवलमुद्कान्नदानादिनाऽङ्कोकार्यः ॥ ३९॥

अबाह्मण (क्षत्रिय आदि ) बाह्मण के अतिथि नहीं होते हैं। (अर्थात् बाह्मण अबाह्मण के आने पर उनके लिये पूर्वोक्त अतिथिपूजा न करके उन्हें केवल जल और मोजन दें)॥ ३९॥

# यज्ञे संवृतश्चेत् ॥ ४० ॥

यज्ञकाल आहु( हू )तश्चेदितिथिवत्पूज्यः ॥ ४०॥
अब्राह्मण (क्षत्रिय आदि ) यज्ञ के समय बुलाये गये हों तो उनकी
पूजा अतिथि के समान करनी चाहिए॥ ४०॥
तित्रापि—

### भोजनं तु चत्रियस्योर्ध्वं ब्राह्मर्शेभ्यः ॥ ४१ ॥

तस्यातिथिपक्षेऽपि ब्राह्मणेषु भुक्तवत्सु पश्चाद्भोजनं देयम् ॥ ४१ ॥ ब्राह्मणों को भोजन कराने के उपरान्त ही क्षत्रिय अतिथि को भोजन देना चाहिए ॥ ४१ ॥

श्रन्यान्मृत्यैः सहाऽऽनृशंस्यार्थमानृशंस्यार्थम् ॥ ४२ ॥

अन्याक्त्रद्वादोनातिथ्यकाल आगतान्भृत्यैः कर्मकरादिभिः सह सति विभवे भोजयेत्। यद्यपि तेषामितिथित्वं न भवति तथाऽप्यानृशंस्यार्थम्। नृशंसता प्रत्यक्षकौर्यं तदाहित्याय। आनृशंस्यं परो धर्म इत्यानृशंस्यमपि परो धर्म एवेति [ अभ्यासोऽध्यायसमाप्त्यर्थः ] ॥ ४२ ॥

इति श्रीगौतमीयवृत्तौ हरदत्तविरवितायां मिताक्षरायां प्रथमप्रदत्ते पक्षमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

आतिथ्य के समय आये हुए अन्य शुद्धों आदि को सेवकों के साथ द्या के कारण भोजन कराना चाहिए॥ ४२॥

# श्रथ प्रथमप्रश्ने षष्ठोऽध्यायः।

उक्ताऽतिथिपूजा । अन्येषामपि पूजाप्रकारमाह—

# पादोपसंग्रहणं समवायेऽन्वहम् ॥ १ ॥

वक्ष्यमाणानां मात्रादीनां समवाये संगमे प्रतिदिनं पादोपसंग्रहणं कार्यम्। व्यत्यस्तपाणिना कार्यमिति पूर्वोक्तप्रकारेण।। १।।

प्रतिदिन माता पिता आदि से मिलने पर ( न्यत्यस्तपाणि विधि से ) उनका चरण छूना चाहिए ॥ १ ॥

#### श्रभिगम्य तु विप्रोष्य ॥ २ ॥

तुराब्दः प्रकृतव्यावृत्तौ । विप्रोध्य स्वयं विष्रवासं कृत्वा तेषां विष्रवासे वा ते मातृपित्रादयो यत्राऽऽस्थितास्तत्राभिगम्य पादोपसंग्रहणं कार्य-मिति ॥ २॥

अपने या उनके प्रवास से वापस आने पर माता-पिता आदि श्रेष्ठ जन कहाँ भी हों वहाँ जाकर उनके चरण छूने चाहिए॥ २॥

्तन्मातृवित्रादीनाइ —

मातृपितृतद्बन्धूनां पूर्वजानां विद्यागुरूणां तद्गुरूणां च ॥ ३॥

मातापितरौ प्रसिद्धौ। तद्बन्घवो मातुल्लमातृष्वसृपितृज्यपितृष्व-स्नाद्यः। पूर्वजा ज्येष्टभ्रातरः। विद्यागुरव आचार्योपाध्यायाद्यः। तद्-गुरव आचार्यादयः। तद्विषयं पूर्वसूत्रद्वयमिति॥ ३॥

माता, पिता, उनके बन्धुओं ( मामा, मौसी, चाचा, चाची, बुआ ), ज्येष्ठ भाइयों, गुक्ओं और उनके गुक्जनों के चरण छूने चाहिए ॥ ३॥

#### संनिपाते परस्य ॥ ४ ॥

मात्रादीनां युगपत्संनिपाते समागमे परस्योत्क्रष्टस्य प्रथममुपसंग्रहणं कार्यम्। आचार्यः श्रेष्ठो गुरूणां मातेत्येक इत्युत्कषः पूर्वोक्तः। आप-स्तन्त्रेन तु

आचार्यप्राचार्यसंनिपाते प्राचार्यायोपसंगृह्योपसंजिघृक्षेदाचार्यमित्या-दिनोपसंग्रहणमुक्तम् ॥ ४॥ माता आदि इन सभी श्रेष्ठ जनों से एक साथ मेंट होने पर इनमें सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति का चरण सर्वप्रथम छूना चाहिए।। ४॥

अभिवादनविधिमाह—

#### स्वनाम श्रोच्याहमयमित्यभिवादो इसमवाये ॥ ५ ॥

यः प्रत्यभिवादनाभिज्ञस्तेन संगमे स्वनाम प्रोच्य व्यावहारिकं प्रसिद्धं नाम प्रोच्याहमयमिति प्रकर्षेणोचैरक्त्वाऽभिवादः कार्यः। अभिवादोऽ-भिवादनं ण्यन्तादेरच्। एत्रं चार्यज्ञानां ज्ञातवरसमवायेऽभिवादनक्रमेणा-यमहमिति स्वनाम गुद्धं प्रोच्याभिवादनं कार्यम्। हीनव्यतिरिक्ताभिवाद्य-विषयम्। तद्यथा—अभिवादये हरदक्तरामी नामाहमस्म भो इति। तत्र प्रत्यभिवादनविधिर्मनुना दिशितः—

आयुष्मास्मव सौम्येति वाच्यो विप्रोऽभिवादने । अकारश्चास्य नाम्नोऽन्ते वाच्यः पूर्वाक्षरः प्छतः॥

अस्यार्थः । विप्रशब्देन ब्राह्मणविषयमिदम् । अभिवाद्यिता विष्र आयुष्मान्भव सौन्येति बाच्यः । अस्य नाम्नोऽन्ते पूर्वाक्षरप्छतोऽकारश्च वाच्यः । पूर्वाक्षरप्छत इत्यकारस्य विशेषणम् । यस्मात्पूर्वमक्षरं प्छतकृषं स तथोक्तः । अक्षरमित्यचोऽभिधानम् । अकारात्पूर्वो योऽच् स प्छतो वाच्यः । तेन व्यञ्जनव्यवधानेऽपि भवति । आयुष्मान्भव सौन्य हरदत्ता ३ भू । व्यञ्जनव्यवधानेन यथाऽऽयुष्मान्भव सौन्याग्निचि ३ द । इति प्रयोगः ।

विशिष्ठातु संध्यक्षरे विशेषमाह—आमन्त्रिते योऽन्त्यः स्वरः स प्ळवते संध्यक्षरमप्रगृह्यमाहुः [ इ ] आउभावं चाऽऽपद्यत इति ।

एचोऽप्रगृह्यस्याद्राद्धूते पूर्वस्यार्धस्यादुत्तरस्येदुताविति वैयाकरणः। तत्रान्तेऽकारे प्रयुक्ते तयोद्धविवि संहितायामिति यकारककारी। आयु-बमान्भव सौम्य पिनाकपाणा३येति विष्णा३वेति च प्रयोगः। अज्ञसमवाय इति पक्षे नायमभिवादनप्रकारः। तत्र स्मृत्यन्तरम्—

> अविद्वांसः प्रत्यभिवादें नाम्नो ये न प्छतिं विदुः । कामं तेषु तु विप्रोष्य स्त्रीष्विवायमहं वदेत् ॥ इति ।

यथा स्त्रीषूक्तप्रकारं विना तादात्मिकैन देशमाषादिना येन केनापि शब्देनामिवादनं तद्वत्तेष्वपि मवति । अभिवादनमिति सामान्योप- छक्षणम् । प्रकारवर्जितस्य स्त्रथादिप्रयुक्तस्याप्यभिधानात् । अभिवादन- प्रकारे त्वापस्तम्वः—दक्षिणं बाहुं श्रीत्रसमं प्रसार्य बाह्यणोऽभिवादयी- तोरःसमं राजन्यो मध्यसमं वैदयो नीचैः शुद्धः प्राञ्जिखिति ॥ ५॥

अभिवादन को जानने वाले श्रेष्ठ व्यक्ति से मिलने पर अपने नाम का उच्चारण करते हुए 'यह मैं अमुक हूँ' ऐसा कहकर अभिवादन किया जाता है।। ५॥

# स्त्रीपुर्योगेऽभिवादतोऽनियममेकै ॥ ६ ॥

स्त्रीपुंगोगे जायापतिसमवायेऽभिवादतः सार्वविभक्तिकस्त्रसिः । अभिवादने प्राप्तेऽनियममेके मन्यन्ते । यद्यपि भर्ता प्रत्यभिवादह्यस्त-याऽपि तद्भिवादने भाषाया नियमं नेच्छन्ति । अभिवादयेऽहमियमित्या-दिक्रमो नियमस्तं नेच्छन्ति । सामान्याभिवादनमात्रमेव । एवं च भाषया भर्तुरहरहन्मस्कारः कार्यः । एक इति वचनाद्रोतमस्य पक्षे नियम एवं ॥ ६॥

कुछ आचार्यों का मत है कि पति और पत्नी के परस्पर मिलने पर उनके लिए अभिवादन का कोई नियम नहीं होता ॥ ६॥

नावित्रोध्य स्त्रीगाममातृपितृच्यभायीभगिनीनाम् ॥ ७॥

समवायेऽन्वहमित्यस्यापवादोऽयम् । मातृपितृ व्यभायोभौगनी व्य-तिरिक्तानां स्त्रीणामविशोषयोपसंग्रहणमभिवादनं च न कार्यम् । किंतु विशोष्य प्रत्यागमन एव कार्यम् । मात्रादीनां त्वविशोष्यापि प्रत्यहम् । तथा च समृत्यन्तरम्

> खपसंग्रहणं कुर्योद्धगिभ्या मातुरेव च । तथा पितृव्यभायीणां समवायेऽन्वहं द्विजः॥ इति ॥ ७ ॥

कहीं प्रवास से लोटकर न आया हो तो माता, चाची और बड़ी बहुनों के अतिरिक्त दूसरी स्त्रियों के निकट जाकर चरणस्पर्श अभिवादन न करे।। ७॥

# नोपसंग्रहणं आतमार्याणां स्वसृणाम् ॥ = ॥

विशोष्य प्रत्यागतेनाऽऽसामुपसंग्रहणं न कार्यम् । अभिवादनं तु भवत्येव । तत्रात्यन्तगुरुस्थानीयानां मातुळान्यादीनामुपसंग्रहणगन्यासा-मभिवादनमिति ॥ ८॥

यात्रा से लीटकर आने पर भी भाभियों और छोटी बहर्नों के निकट जाकर उनका चरणस्पर्श न करें (केवल अभिवादन करें )।। 🖛 ।।

ऋत्विक्छ्वश्चरपितृब्यमातुलानां तु यवीयसां प्रत्युत्थान-मभिवाद्याः॥ ९॥ ऋत्विगादीनामात्मनो यवीयसां प्रत्युत्थानमात्रेण पूजा कार्यो न पुनस्तेऽभिवाद्याः॥ ९॥

अपने से छोटी आयु के ऋत्विज्, स्वद्धर, चाचा और मामा के आगमन पर अपने आसन् से उठने पर ही अभिवादन हो जाता है।। ६।।

तथाऽन्यः पूर्वः पौरोऽशीतिकावरः शूद्रोऽप्यपत्यस-मेन ॥ १० ॥

ऋतियादयो यथा प्रत्युत्थेया नानिवाद्यास्तथाऽयमपि । अन्यस्ते-भ्योऽन्यः । पूर्वो वयसाऽधिकः । पौरः पुरवासो । वयसाऽधिकयेऽपि पुरवासादपकर्ष उक्तः । अशोतिरेवाशोतिका तयाऽवरोऽशीतिकावरः । न्यूनाशोतिक इत्यर्थः । एवंविधः शूद्रोऽप्यपत्यसमेन प्रत्युत्थेयो नाभि-वाद्यः । अपत्यसमेनेत्यत्यन्तयवोयस्ता दर्शिता । शूद्रप्रहणमवरवर्णप-स्थलाम् । तत्रश्च शूद्रस्त्रिभिरपि वर्णवेदयो द्वाभ्यां श्वत्त्रियस्तु ब्राह्मणेनेति सिध्यति ॥ १०॥

(अपने से अल्ग आयु वाले ऋत्विज् ऋदि के समान ही) अधिक आयु वाले पुरवासी, अस्सी वर्ष से कम आयु के शुद्र के आने पर उनके पुत्र के समान आयु वाले व्यक्ति को अपने स्थान से उठकर स्वागत करना चाहिए (अभिवादन नहीं करना चाहिए)।। १०॥

### त्रवरोऽप्यार्यः शूद्रेण ॥ ११ ॥

न्यूनाशीतिकेन शुद्रेणावरोऽत्यार्यो यवीयानत्यार्यश्चैवर्णिकः प्रत्युःथेयो नाभिवादाः। अत्रापि शुद्रमहणमवरवर्णोपळक्षणम् । तत्त्र्यः शुद्रेण त्रयो वर्णाः । वैद्येन द्वौ । श्चत्त्रियेण ब्राह्मणः इत्यवरयवसः प्रत्युःथेया नाभि-वाद्या इति सिध्यति ।। ११ ॥

( अस्सी वर्ष से कम आयु वाले ) ग्रुद्ध को अल्प आयु वाले द्विज्ञ के आने पर उठ जाना चाहिए ( अभिवादन नहीं करना चाहिए ) ।। ११ ।।

# नाम वाऽस्य वर्जयेत्।। १२।।

अस्येत्यत्र वीप्सालोपः । अस्यास्योत्कृष्टोत्कृष्टस्यापकृष्टो न नाम गृह्णोयात् । किं त्वौपचारिकं नाम गृह्णोयात् ॥ १२ ॥

अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के नाम का उचारण नहीं करना चाहिए ॥ १२॥

#### राज्ञश्वाजपः प्रेष्यः ॥ १३ ॥

अजपोऽश्रोत्रियः । प्रेष्यः प्रेषकरः । स उत्कृष्टवर्णो ब्राह्मणोऽपि राज्ञो-ऽभिषिक्तस्य नाम वर्जयेत् ॥ १३ ॥ उत्कृष्ट वर्ण का अथवा ब्राह्मण होते हुए भी अश्रोत्रिय दूत राजा का नाम न ले ॥ १३॥

भो भवित्रिति वयस्यः समानेऽहिन जातः ॥ १४ ॥

वयसा तुल्यो वयस्यः। समानेऽहिन जातः। अत्राहःशब्दः संवत्सर-वाचकः। एकस्मिन्संवत्सरे जातः स भो भवन्नित्यनयोरन्यतरेण शब्देन संभाष्यः॥ १४॥

एक ही दिन अथवा एक ही वर्ष में उत्पन्न हुए समवयस्क व्यक्ति को 'भो' अथवा 'भवन' शब्द से बुलाया जाता है।। १४॥

दशवर्षवृद्धः पौरः पश्चभिः कलाभरः श्रोत्रियश्चारण-स्निभिः ॥ १५ ॥

पुरे वसन्गुणहोनो दशवर्षवृद्धश्च तत्रापि कलाभरश्चतुःषष्टिकलास्वन्य-तमया जीवनपञ्चिभिवंषेवृद्धश्च । श्रोत्रियोऽधीतवेदः । चारणः सहाध्यायी । एते सर्वेऽपि भो भवन्निति संभाष्याः । आपस्तम्बस्तु सर्वत्राभिवादन-मिच्छति—

दशवर्षं पौरसख्यं पञ्चवर्षं तु चारणम् । त्रिवर्षपूर्वः श्रोत्रियोऽभिवादनमहति ॥ इति ॥ १५ ॥

अपने से दस वर्ष बड़े पुरवासी, किसी कला द्वारा जीविका निर्वाह करने बाले अपने से पाँच वर्ष तक बड़े व्यक्ति को, तीन वर्ष बड़े श्रोत्रिय और चारण (समान वेदशाखा का अध्ययन करने वाले) को भी 'भो' या 'भवन्' कहकर सम्बोधित किया जाना है।। १५॥

#### राजन्यवैश्यकर्मा विद्याहीनाः ॥ १६ ॥

कर्मशब्दः प्रत्येकमभिसंबन्धते । राजन्यकर्मा वैदयकर्मा । ब्राह्मणोऽपि राजन्यकर्मणा वैदयकर्मणा वा जीवन्नत्यन्तवृद्धोऽि भो भवन्निति संभाष्यः । विद्याहोन्ध्य वृद्धोऽपि विद्याधिकेन तथा भाष्यः ।। १६ ॥

क्षत्रिय और वैश्य के कमों से जीविका चलाने वाले अत्यन्त वृद्ध होते हुए। भी विद्याहीन ब्राह्मण को 'भो' या 'भवन' कहकर संबोधित करें ॥ १६॥

### दीचितश्र प्राक्क्यात् ॥ १७ ॥

वयस्यविषयमिदम् । दीक्षितश्च वयस्यः सोमक्रयात्पूर्वं तथा भाष्यः । ततः परं वृद्धवन्मान्यः । उत्तमाश्रमविषय उशनाः—श्रोत्रियवत्प्राशितः सर्वेषां गुरुभेवतोति ॥ १७ ॥ यज्ञ में दीक्षा छैने वाले समवयस्क व्यक्ति की सोमक्रय के पूर्व 'भो' या 'भवन्' से संबोधित करना चाहिए (सोमक्रय के बाद उनका सम्मान वृद्ध पुरुष के समान किया जाता है ) ॥ १७ ॥

वित्तवन्धुकर्मजातिविद्यावयांसि मान्यानि प्रवली-यांसि ॥ १८ ॥

वित्तादीनां साक्षान्मान्यत्वासंभवात्तद्वन्तो मान्या इत्युपछक्ष्यन्ते । वित्तवानाह्यः । बन्धुमान्विशिष्टैः सोद्योद्भिर्युक्तः । कर्मवान्यथोक्तः कर्मकारो । जातिमानभिजनयुक्तः । विद्या वानधीतवैदशास्तः । वयस्वान्व-यस्राह्मिकः । स्तादृशा अतादृशैर्मान्याः । परस्वाद्यमवादे तु प्राः परो वलीयान्त्रथममान्यः । मान्येऽभिवादनादिसंमानः ॥ १६॥

घनवान खाकि, भाई बन्धु आहि जनों से सुक्त, यथीक कर्म करने वाले, उत्तम बाति वाले, बेद और शाजों के शाजा तथा अपने से अधिक आयु वाले व्यक्ति सान्य होते हैं। इनमें बाद वाला क्रस्याः अपने पहले बाले से अधिक सम्माननीय होता है (मान्य व्यक्तियों का अभिवादन करना चाहिए)॥ १८॥

# श्रुतं तु सर्वेभ्यो गरीयः ॥ १९ ॥

श्रुतं मन्त्रब्राह्मणविभागेन वेदार्थपरिज्ञानम्। तत्सर्वेभ्यो वित्तादिभ्यो गंभीयो गुरुवरम्। पूर्वसूत्रे परबलीयांसीवि श्रुत्तव्यरमुपन्यस्तं तद्व्या-वृत्त्वर्थे प्रथमसूत्रम् ॥ १९ ॥

वेद का ज्ञाता ( उपर्युक्त धनवान आदि ) सबसे श्रंष्ठ होता है ॥ १९ ॥ कुतः पुनः श्रुतं सर्वेभ्यो गरीय इत्यत आह —

तन्मूलस्वाद्धर्यस्य श्रुतेश्च ॥ २० ॥

श्रुतमूछमनुष्ठानमृत्रो धर्मे इति श्रुतेश्वाध्यनुन्धिश्वसंप्रदायो मृत्रम् । तस्माच्छ्रुतस्य गरीयस्त्वम् । श्रुतस्य गरीयस्त्वं छान्दोग्वे प्रतिपादितम् ब्राह्मणं शेशवं भवति शिशुर्वे आङ्गिरसी मन्त्रकृतां मन्त्र- कृदासी दिति । मनुद्धि

अध्याप्रयामास पितृ विश्व शुराङ्गिरसः कविः।
पुत्रका इति होवाच ज्ञानेन परिगृह्य तान्।। इति ॥ २०॥
क्योंकि धर्म और श्रुति का मूळ श्रुत अर्थात् वेदज्ञान ही है ॥ २०॥
चिक्रिदशसीस्थानु श्रुति का मूळ श्रुत अर्थात् वेदज्ञान ही है ॥ २०॥
चिक्र चक्रवच्छकटादि । तत्स्थश्रकिस्थः। दशस्यां दशायां स्थियो

दशमीस्थो वृद्धः । अनुत्राह्यो रोगार्तः । वधूर्गर्भिणो । स्नातको विद्याव्रत-रनातः । राजाऽभिषिक्तः । पथि संगम एतेभ्योऽन्यैः पन्था देयः ॥ २१ ॥

पहिये वाली सवाधी (रथ आहि) पर बैठे हुए व्यक्ति, दश्चमी दशा में स्थित चृद्ध पुरुष, रोगी, गर्भवती स्त्री, स्नातक और राजा के लिए रास्ता दे देना चाहिए ( अर्थात् इनके मार्ग में झाने पर मार्ग छोड़ कर इट जावा चाहिए और उन्हें जाने देना चाहिए।)।। २१॥

तत्र विशेषः--

राज्ञा तु श्रोत्रियाय श्रोत्रियाय ॥ २२ ॥

श्रोत्रियसमागमे राज्ञैव पन्था देय: । अध्यासोऽध्यायस-मार्यर्थः॥ २२ ॥

> इति श्रीगीतमीयवृत्तौ हरदत्त्वविरिश्वतायां मिलाश्वरायां प्रथमप्रदत्ते षष्ठोऽश्व्याचः ॥ ६ ॥

श्रोत्रिय स्त्रक्ति के किए राजा को यस्ता है देना नाहिए।। २२॥

# अथ प्रथमप्रश्ने सप्तमोऽध्यायः।

श्रुतं तु सर्वेभ्यो गरीय इति विद्याप्राधान्यमुक्तम् । सा विद्या ब्राह्मणादधि-गन्तन्येति प्रथमः कल्पः । तदभावे विद्याया अवश्याधिगन्तन्यत्वादापत्कल्पमाह—

#### श्रापत्कल्पो ब्राह्मणस्याब्राह्मणाद्विद्योपयोगः ॥ १ ॥

अङ्गानि वेदाश्चलारो मीमांसा न्यायविस्तरः । पुराणं धर्मशास्त्रं च विद्या होताश्चतुर्दश ॥

डपयोगो नियमपूर्वकं प्रहणम् । अन्नाह्मणः क्षत्त्रियो वैश्यश्च तस्माद्-न्नाह्मणेन विद्योपयोगः कार्यः स आपत्कल्पः । आपद्विधिन्नोह्मणस्येत्युपछ-क्षणम् । तेन क्षत्त्रियेणापि वैश्याद्विद्योपयोगः कार्य इति सिध्यति । आप-त्कल्प इत्यध्यायपरिसमाप्तेरिकियते ।। १ ।।

ब्राह्मण का ब्राह्मणेतर (क्षत्रिय या वैश्य ) से विद्याग्रहण करना आपत्कालीन नियम है ॥ १ ॥

### अनुगमनं शुश्रृषा ॥ २ ॥

तत्र यावद्ध्ययनकालमनुगमनमेव शुश्रूषा नान्यत्पादसंवाहनादि ॥२॥ इस प्रकार के अध्ययन के समय ब्राह्मण द्वारा (अब्राह्मण) गुरु के पीछे पीछे चलना ही गुरुसेवा है ॥ २ ॥

# समाप्ते ब्राह्मणो गुरुः ॥ ३ ॥

समाप्ते त्वध्ययने ब्राह्मण एव गुरुः ॥ ३ ॥ अध्ययन समाप्त होने पर ब्राह्मण ही गुरु होता है ॥ ३ ॥

# याजनाध्यापनत्रतिग्रहाः सर्वेषाम् ॥ ४ ॥ /

याजनादयो ब्राह्मणस्य वृत्तयस्ता आपित् सर्वेषामनुज्ञायन्ते न तु ब्राह्मणस्यैवेति । अपर आह—आपित् सर्वे याजयितव्याः सर्वेऽध्याप्याः सर्वेतस्य प्रतिमाह्यं न तु गर्हादोषोऽस्तीति । तथा च मनुः—

> नाध्यापनाद्याजनाद्वा गर्हिताद्वा प्रतिप्रहात्। दोषो भवति विप्राणां ज्वलनाम्बुसमो हि सः ॥ इति ॥ ४॥

यह कराना, अध्यापन और दान लेना (ब्राह्मण के कर्म) आपत्काल में सबके लिए (सभी वर्णों के लिए) विहित हैं। अथवा आपत्काल में ब्राह्मण सभी का (अयोग्य व्यक्ति का भी) यज्ञ करा सकता है, सबको पढ़ा सकता है और सबका दान छे सकता है। । ।।

### पूर्वः पूर्वी गुरुः ॥ ५ ॥

एतेषां याजनादीनां यो यः पृविनिर्दिष्टः स स उत्तरस्माद्गुरुर्ज्ञेयः । आपिद् प्रतिष्रहेण जीवेत्तदसंभवेऽध्यापनेन तदसंभवे याजनेनेति ॥ ५॥

इन (याजन, अध्यापन और प्रतिग्रह कमों) में क्रमशः पहले निर्दिष्ट कर्म अपने उत्तरवर्ता कर्म की अपेक्षा बड़ा होता है। (आपित काल में पहले दान लेकर जीविका चलानी चाहिए, उससे जीविका न चले तो अध्यापन करे और उससे भी जीविका न चले तो याजन द्वारा जीविका निर्वाह करे।। ५।।

#### तदलामे चत्त्रवृत्तिः ॥ ६ ॥

इदं ब्राह्मणविषयम् । गर्हितयाजनादेरप्यलाभे क्षःत्रवृत्तिः स्यात् । ब्राह्मणः सेवादिना जोवेत् । अपदि निवृत्तायां नारदः—

आपदं ब्राह्मणस्तीत्वी क्षत्त्रवृत्त्या भृते जने ।

ज्रस्मुजेत्क्षात्त्रवृत्ति तां कृत्वा पावनमात्मनः ॥ इति ॥६॥

उपर्युक्त निन्दित याजन आदि कर्म से भी जीविका न चल सके तो ब्राह्मण चृत्रिय का कर्म करके जीवन निर्वाह करे ॥ ६॥

#### तदलामे वैश्यवृत्तिः ॥ ७ ॥ 🖊

क्षत्त्रवृत्तेरप्यलाभे वैद्यवृत्त्याऽपि जीवेद्वाह्मणः। अलाभग्रहणं वृत्तिसंकरो मा भूदिति। क्षत्त्रियस्य वैद्यवृत्त्युपजीवनं दण्डापूपन्यायेन सिद्धम्।। ७।।

क्षत्रिय के कर्मों द्वारा भी कोई लाभ न हो तो वैश्य की वृत्ति अपनाकर जीवन निर्वाह करे।। ७।।

#### तस्यापएयम् ॥ ८ ॥

तस्य वैदयवृत्तेर्वाह्मणस्यापण्येन विकेयं वक्ष्यते । तस्येति वचनाःक्ष-त्रियस्य वैदयवृत्त्युपजीविनो वक्ष्यमाणमपण्यं न भवति ॥ ॥

आपत्काल में वैश्य वृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाले ब्राह्मण को आगे निर्दिष्ट वस्तुएँ नहीं बेचनी चाहिए ॥ ८॥

### गन्धरसकुतान्नतिल्याणचौमाजिनानि ॥ ९ ॥

गन्धश्चन्दनादिः। रसस्तैळवृतळवणगुडादिः। कृतान्नं मोदकापू-पादि । तिळाः प्रसिद्धाः । शाणं शर्णावकारो गोण्यादिः । क्षौमं क्षुमोद्-

५ गौ० घ०

भूतं पट्टबस्नविशेषः । अजिनं चर्म कटादि । एतान्यविक्रेयाणि । शाण-क्षौमयोर्विकारनिषेधात्पक्रतेरप्रतिषेधः ॥ ९ ॥

गन्ध (चन्दन आदि), रस (तेल, घी, नमक, गुड़ आदि), बना हुआ भोजन (लड्डू आदि), तिल, सन से बने हुए पदार्थ, रेशमी वस्त्र, मृगचर्म और चटाई आदि अविकेय होते हैं ॥ ९॥

#### रक्तनिर्णिक्ते वाससी ॥ १० ॥

ः रक्तं छाक्षादिना विकृतम् । निर्णिक्तं रजकादिना घौतम् । एवंभूते अपि वाससी अपण्ये ।। १० ॥

लाक्षा आदि रंगों से रंगे हुए और घोबी द्वारा घोए गये वस्त्र वैश्यवृत्ति वाला ब्राह्मण न बेचे ॥ १०॥

# चीरं सविकारम् ॥ ११ ॥

दध्यादिभिर्विकारैः सह क्षीरमपण्यम् ॥ ११ ॥

दही, घी आदि विकार के साथ दूध भी (वैश्यवृत्ति वाला ब्राह्मण न बेचे )।। ११।।

# मूलफलपुष्पौषधमधुमांसतृगोदकापथ्यानि ॥ १२ ॥

मूळमाद्रेकहरिद्रादि । फलं पूर्गादि । पुष्पं चम्पकादि । औषधं पिष्प-रुयादि । मधु माक्षिकम् । मासतृणोदकाति प्रसिद्धाति । अपथ्यं विषादि । एतान्यपण्यानि । रसशब्देन पूर्वमेव निषिद्धेऽपि पुनर्मधुम्रहणं सर्वथा वृत्ति-रशक्ताविद्यादि । से निषेधार्थम् ॥ १२ ॥

मूल ( अदरख, इल्दी आदि ), फल ( पूरा आदि ), ( चम्पक आदि ) फूल, औषघ, मधु, मांस, तृण, जल और विष आदि अपथ्य पदार्थ ( वैश्यवृत्ति वाले ब्राह्मण को नहीं बेचने चाहिए ) ।। १२ ।।

#### पशवश्च हिंसासंयोगे ॥ १३ ॥

पशवोऽजादयः । हिंसासंयोगे सौनिकादिभ्यो हिंसार्थे न विक्रेयाः ॥ १२ ॥

हिंसा के लिए ( बकरा आदि ) पशु भी न बेचे ॥ १३ ॥

# पुरुषवशाकुमारीवेहतश्च नित्यम् ॥ १४ ॥

पुरुषा दासाद्यः। वशा वन्ध्या गौः। कुमारी वत्सतरी। वेहद्गर्भोप-घातितो। एते नित्यमपण्याः। नित्यमित्युक्तत्वार्द्धिसासयोगादन्यत्राणि निषेधः । अपर आह—इह नित्यम्रहणात्पूर्वेषु तिलादिष्वनित्यः प्रतिषेध इति । तत्र वसिष्ठः—

कामं वा स्वयमुत्पाद्य तिलान्विकीणोरन् । इति ॥ १४॥

दास, दासी, वन्ध्या गाय, बिछया तथा गर्भ गिरा देने वाली गाय का विकय कभी भी (वैश्यवृत्ति वाला ब्राह्मण ) न करे ॥ १४॥

### भूमित्रीहियवाजाव्यश्वऋषभधेन्वनडुहश्रैके ॥ १५ ॥

भृमिगुँहम् । ब्रोहियवाजाव्यश्वाः प्रसिद्धाः । ऋषभः सेचनसमर्थी गौः । धेनुः सक्तत्प्रसृता । अनङ्वाननावाहनयोग्यो बळोवदः । एते चापण्या इत्येके मन्यन्ते । एकशब्दाद्धयं त्वनुजानोमः । अत्राप्यजाविष्रहणं हिंसासंयोगविषयपरम् ॥ १५ ॥

कुछ आचार्यों का मत है कि भूमि, घान, जौ, बकरी, घोड़ा, साँड, एक बार ब्याई हुई गाय और वैल का विकय न करें ॥ १५॥

#### नियमस्तु ॥ १६ ॥

नियमो विनिमयः परिवर्तनं तुशब्देन नियमोऽनुज्ञायत इति ॥१६॥ किन्तु उपर्युक्त अविक्रेय पदार्थी का विनिमय (अदल बदल) कर सकता है॥१६॥

#### रसानां रसैः ॥ १७ ॥

तैल्रघृतगुडादोनां रसेरेव विनिमयः कार्यः । तद्यथा— तैलं दत्त्वा घृतं ब्राह्ममिति रसेः समतो होनतो वेति वसिष्ठः ॥ १७॥ रसों (तेल, घी, गुड आदि पदार्थों) का विनिमय रस से ही हो सकता है ॥ १७॥

#### पशूनां च ॥ १८ ॥

पश्रूनां चतुष्पदां पशुभिर्विनिमयः कार्यः ॥ १८ ॥ पशुओं का विनिमय भी पशुओं से ही करना चाहिए ॥ १८ ॥

#### न लवगकुतान्नयोः ॥ १९॥

छवणस्य कृतान्नस्य च विनिमयोऽपि प्रतिषिद्धः ॥ १९ ॥ नमक और बनाये हुए भोजन का विनिमय भी वर्जित है ॥ १६ ॥

#### ि तिलानां च ॥ २०॥

तिलानां च विनिमयो न कार्यः। लवणकृतात्रतिलानां द्रव्यान्तरस्वो-

कारेण प्रदानं निषिद्धम् । समानद्रव्यविषये प्रवृत्त्यसंभवात् ॥ २०॥ तिल का भी विनिमय नहीं करना चाहिए ॥ २०॥

### समेनाऽऽमेन तु पक्वस्य संप्रत्यर्थे ॥ २१ ॥

समेन समपरिमाणेनाऽऽमेन तण्डुलेन संप्रत्यर्थे तादात्मि-कोपयोगार्थे पक्वान्नस्य नियमः कार्यः। मनुस्तु तिल्धान्येन तत्समा इति समेन धान्येन तिल्धानां नियममनुजानाति। अपण्यमिति विक्रयनिषेधात्सर्वत्र यावदुपयोगक्रये निषेधो न स्यात्। रसादोनामपि नियमशब्देन प्रदानमेव विवक्षितम्। अन्यथा त्वविद्यमानेन रसान्तरादे-द्वेठ्याण्यावृत्यसंभवात्॥ २१॥

समान परिमाण के विना पकाये हुए ( चावल आदि ) से पके हुए अक का ( वात्कालिक उपयोग के लिए ) विनिमय हो सकता है।। २१।।

#### सर्वथा वृत्तिरशक्तावशौद्रेण ॥ २२ ॥

उक्तेन प्रकारेण कुटुम्बधारणस्यासंभवोऽशक्तिः । तस्यां सत्यां सर्वथा वृक्तिः । प्रकारवचने थाल् , उक्तेन सर्वप्रकारेण निषिद्धेनापि जीवेत् । तत्रापि न शौद्रेण कर्मणा जीवेदिति ॥ २२ ॥

उपर्युक्त किसी भी प्रकार से जीविकानिर्वाह संभव न हो तो द्विज शूद्ध के कर्म के अविरिक्त किसी भी कर्म से जीवन चला सकता है।। २२।।

#### तदप्येके प्राणसंशये ॥ २३ ॥

ं एके त्वाचार्याः प्राणसंशये सति तद्पि शौद्रं कर्माप्यनुमन्यन्ते । यथाऽऽह व्यासः—

> धर्मार्थकाममोक्षाणां प्राणाः संस्थितिहेतवः। ताम्निष्नता किं न हतं रक्षता किं न रक्षितम् ॥ इति ॥ २३ ॥

कुछ आचार्य प्राणसंकट की दशा में उस (शूद्र वृत्ति ) को भी विहिता , करते हैं ॥ २३ ॥

### तद्वर्णसंकराभच्यनियमस्तु ॥ २४ ॥

नियमो वर्जनम् । शूद्वृत्तिस्थितेनापि ब्राह्मणेन तेन शूद्रवर्णेन सहाऽऽ-सनाङ्गसंमेळनादिः संकरः । अभक्ष्यं च छशुनादि । तदुभयवर्जनं कर्तव्यं न तु शूद्रवृत्तिरस्मीति यथाकाम्यभिति ॥ २४॥

शृद्धवृत्ति अपनाने पर भी शूद्ध वर्ण के व्यक्तियों के साथ बैठना, अङ्गी का स्पर्श आदि वर्णसंकर कर्म तथा लग्नुन आदि अभद्द्य का भक्षण न करे।। २४।। प्राणसंशये ब्राह्मणोऽपि शस्त्रमाददीत ॥ २५ ॥

प्राणसंशये सित ब्राह्मणोऽपि रक्षार्थं शस्त्रमाददोत । तदस्राभे श्रत्त्रवृत्तिरिति शस्त्रप्रहणे सिद्धे पुनरुपादानं ब्राह्मणवृत्तेः सतोऽप्यनिषे-धार्थम्। अपिशब्दात्किं पुनर्वेदयशुद्रौ ॥ २५॥

प्राणसंकट के समय ब्राह्मण भी शस्त्र ग्रहण कर सकता है।। २५॥

राजन्यो वैश्यकर्म [ वैश्यकर्म ] ॥ २६ ॥

प्राणसंशये राजन्यो वैदयकर्माऽऽददीत । तेनाऽऽत्मानं रक्षेत् [अभ्यासोऽध्यायसमाप्त्यर्थः]॥२६॥

प्राण संकट के समय क्षत्रिय भी वैश्य का कर्म कर सकता है।। २६।।

इति श्रीगौतमीयवृत्तौ हरदत्तिवरचितायां मिताक्षरायां प्रथमप्रदने सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥

# अथ प्रथमप्रश्ने अष्टमोऽध्यायः

आपद्वृत्तिमाश्रितो यदि तत्रैव रमेत केनासौ निवार्यत इत्याह—

# द्रौ लोके धृतत्रतौ राजा त्राह्मणश्च बहुश्रुतः ॥ १ ॥

छोको राष्ट्रम्। वोष्साछोपश्चात्र द्रष्टव्यः। छोके छोके घृतव्रतौ व्रतानां कर्मणां धारियतारौ द्वौ राजा बहुश्रुतश्च व्राह्मणः। तौ सर्वस्य सर्वापदो दण्डोपदेशाभ्यां निवारियतारौ॥ १॥

राजा और वेद का विद्वान् ब्राह्मण—ये दोनों राज्य में ब्रतों के कर्म को धारण कराने वाळे होते हैं।। १॥

तयोश्रतुर्विथस्य मृतुष्यजातस्यान्तःसंज्ञानां चलनपतनस-पर्णानामायत्तं जीवनम् ॥ २ ॥

चतुर्विधस्य मनुष्यजातस्य चातुर्वर्ण्यस्यान्तरप्रभा (भ) वास्त्वनुलोमा-दयस्तन्मूळत्वात्पृथङ्नोक्ताः । अन्तःसंज्ञा वृक्षादयः स्थावरा वृद्धि-क्षयवन्तः । येषामन्तःसंज्ञा न बहिस्ते तथोक्ताः । तथा च मनुः—

तमसा बहुरूपेण चेष्टिताः कर्महेतुना।

अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते समदुःखसमन्विताः॥ इति ।

चलनाः पश्चादयः । पतनाः पक्षिणः । सपणाः सरीसृपा भुजगादयः । एषां मनुष्यादीनां जोवनं तयो राजबाह्मणयोरायत्तं तद्धीनम् । राजा तु परिपन्थिनिम्रहादिना तेषां जीवनहेतुः । इतरस्तु कथं बहुश्रुत इत्यत आह्—

> अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । आदित्याञ्जायते वृष्टिवृष्टेरन्नं ततः प्रजाः ॥

इत्यादिन्यायेन जीवने हेतुः ॥ २ ॥

चार वणों (तथा संकर जातियों) के मनुष्यों, वृक्ष आदि बढ़ने और घटने वाले छप्त चेतना वाले स्थावर पदार्थों, पशु आदि चलने वाले जीवों, उड़ने वाले पिक्षयों और सरकने वाले सपों आदि का जीवन इन्हीं दोनों (राजा और बहुश्रुत ब्राह्मण) के अधीन होता है ॥ २॥

न च जीवनमात्रमेव तदधीनं कि तहिं-

### प्रस्ती रचणमसंकरो धर्मः ॥ ३ ॥

प्रसृतिरभिवृद्धिः । दण्डोपदेशाभ्यां यथोक्तकारितया वृष्टवादिद्वारेण रोगासुपद्रवशान्त्या चाभिवृद्धिभवति । चोरनियहाद्रक्षणमपि । दण्डप्राय- श्चित्तोपदेशाभ्यां भवति वर्णानागसंकरोऽसंमेळनमपि । विहितोपदेशास्त्र-तिषिद्धसेवायां दण्डधारणाच वर्मोऽपि भवति । एतत्सर्वं तयोरायत्तम् ॥३॥

( वृष्टि द्वारा तथा रोग आदि उपद्रवों की शान्ति द्वारा ) वृद्धि, ( चोरों को दण्ड देने से ) रक्षा, वणों के संकर का निरोध तथा ( विहित का उपदेश एवं अनुचित कर्म के निषेध तथा दण्डधारण द्वारा ) धर्म भी इन्हीं दोनों ( राजा और बहुश्रुत ब्राह्मण ) के अधीन होते हैं ॥ ३॥

बहुश्रुत इत्युक्तं प्रतिपादयति —

स एव( प ) बहुश्रुतो भवति ।। ४ ॥

स एष इति वक्ष्यमाणनिर्देशः ॥ ४ ॥

बहुश्रुत व्यक्ति इस प्रकार का होता है।। ४।।

# लोकवेदवेदाङ्गवित्।। ४।।

छोकशब्देन छोकव्यवहारसिद्धा जनपदादिधर्मा उच्यन्ते । तेषां वेदाश्चत्वार ऋग्यजुःसामाथर्वाणः । अङ्गानि षट् । व्याकरणं शिक्षा छन्दो ज्योतिषं कल्पसूत्राणि निरुक्तमपि । तेषां वेता पाठतोऽर्थतस्त्र ॥ ५॥

वह लोकव्यवहार, चारों वेदों तथा छः वेदाङ्गां का ज्ञाता हो ॥ ५ ॥

# वाकोवाक्येतिहासपुराणकुशलः॥ ६ ॥

वेदशास्त्रोपयोगोनि तर्कोक्तिप्रत्युक्तिरूपाणि वाक्यानि । यथा महा-भारते — कःस्विदेकाकी चरति सूर्य एकाकी चरतीत्यादीनि वाकोवाक्यम् । भारतरामायणादीनीतिहासः । पुराणं विष्णुपुराणशिवपुराणाद्यष्टादश-विधम् । तेषु कुशलः समर्थः ॥ ६ ॥

वाकोवाक्य (वेदशास्त्र सम्बन्धी तकांक्ति के वचन ), इतिहास (महा-भारत और रामायण ) तथा पुराणों का परिखत हो ॥ ६ ॥

# तद्पेन्नस्तद्वृत्तिः ॥ ७ ॥

यान्येतानि छोकादीन्यन्कानि तान्यपेक्षत इति । तद्वृत्तिस्तद्भि-हितानां कर्मणामनुष्ठाता ॥ ७॥

इन ( लोकव्यवहार, वेद शास्त्र आदि ) की अपेक्षा रखने वाला हो तथा इनके अनुकूल आचरण करने वाला हो ॥ ७॥

चत्वारिंशत्संस्कारैः संस्कृतः ॥ ८ ॥

चत्वारिंशत्संस्कारा गर्भाधानादयो वक्ष्यन्ते । तैः संस्कृतः॥ ८॥

# जिसके (गर्भाधान आदि ) चालीस संस्कार हुए हो ।। ८ ।। त्रिषु कर्मस्विभरतः ।। ९ ॥

इज्याध्ययनदानानि त्रीणि कर्माणि । तेष्वभिरतः । तेषां सातस्येना-तुष्ठाता । तद्वृत्तिरित्यनेनैव सिद्धे पुनर्वचनमतिदाढर्यार्थम् ॥ ९॥

( यजन, अध्ययन और दान इन ) तीन कर्मों में रत रहता हो ॥ ६ ॥

# षट्सु वा ॥ १० ॥

याजनाध्यापनप्रतिमहैः सह षट् कर्माणि तेष्वभिरतः। वाशब्देन पूर्वोक्तेषु नियमः॥ १०॥

अथवा छः कर्मों (उपर्युक्त तीन कर्मों के साथ याजन, अध्यापन और प्रतिग्रह ) में सदैव रत रहता हो ॥ १० ॥

#### सामयाचारिकेष्वभिविनीतः ॥ ११ ॥

पौरुषेयो व्यवस्था समयः । तन्मूळा आचाराः समयाचारास्तेषु भवाः सामयाचारिकाः स्मार्ता धर्मास्तेष्वभिविनोतः पित्रादिभिः सम्यिक्श-श्चितः ॥ ११ ॥

सामयाचारिक (स्मृति में विहित) कर्मों में (पिता आदि द्वारा) सम्यक् रूप से शिक्षित किया गया हो।। ११।।

स एवं हपो ब्राह्मणः-

### षड्भिः परिहार्थो राज्ञा ॥ १२ ॥

षड्भिर्वक्ष्यमाणैर्वधादिभिः परिहार्यो राज्ञा भवति । परिहारो वर्जनम् ॥ १२ ॥

ऐसे बहुश्रुत ब्राह्मण को राजा छः प्रकार के (वध आदि) कष्टों से मुक्त रखें।। १२॥

वान्वधादीनाह--

अवध्यश्चाबन्ध्यश्चाद्ग्डचश्चाबहिष्कार्यश्चापरिवाद्यश्चा-परिहार्यश्चेति ॥ १३ ॥

वधस्ताडनम् । बन्धो निगडनम् । दण्डोऽर्थापहारः । बहिष्कारो यामादिभ्यो निरसनम् । परिवादो दोषसंकीर्तनम् । परिहारस्त्यागः । षडेते वधादय एवंभूते बहुश्रुते ब्राह्मणे सत्यवुद्धिपूर्वापराधे राज्ञा वर्ज्याः । बुद्धिपूर्वस्य तु प्रसङ्गाभावात् । इतिशब्दः प्रकारवचने । यच्चान्यदेवं- रूपसंभाषादि तद्पि वर्ष्यमिति ॥ १३ ॥

ऐसे बहुश्रुत ब्राह्मण वध (शारीरिक दग्ड), बन्धन, आर्थिक दण्ड, ग्राम से निष्कासन, दोष प्रचार द्वारा अपमान और त्याग के योग्य नहीं होते हैं ॥ १३॥

चत्वारिंशत्संस्कारैरित्युक्तं तानाह—

गर्भाधानपुंसवनसीमन्तोन्नयनजातकर्मनामकरणान्नप्राशन-चौलोपनयनम् ॥ १४ ॥

समाहारद्वंद्वः । गर्भाधानसृताबुपेयादित्यादिकाल्यमेन सूत्रकारो-क्तविधाननिषेकः । गर्भाधानादयः संस्कारास्तत्तद्गृह्येषूक्ताः । इह तु संस्कारगणनार्थं स्वरूपनिर्देशमात्रं कृतम् ॥ १४ ॥

गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राद्यन,

#### चत्वारि वेदव्रतानि ॥ १५ ॥

एतानि प्रतिवेदं प्रतिशाखं च गृह्येषूकानि ॥ १५॥ वेदाध्ययन के चार वत्॥ १५॥

स्नानं सहधर्मचारिग्गीसंयोगः ॥ १६ ॥ स्नानं समावर्तनम् । सहधर्मचारिणीसंयोगो विवाहः ॥ १६ ॥ समावर्तन स्नान और विवाह ॥ १६ ॥

पञ्चानां यज्ञानामनुष्ठानं देवपितृमनुष्यभूतब्रह्मणाम् ॥ १७ ॥

पञ्चानां देवानां यज्ञास्तेषामनुष्ठानम् । एतत्पञ्चमहायज्ञानुष्ठानमहरहः कतव्यम् । न तु सकुत्कृतेन संस्कारसिद्धिः । पञ्चमहणात्पञ्चेते पृथक्सं-स्कारा न पुनः समुदिता एकः संस्कारः ॥ १०॥

देवयज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्ययज्ञ, भूतयज्ञ और ब्रह्मयज्ञ इन पाँच यज्ञों का अनुष्टान ॥ १७ ॥

#### एतेषां च ॥ १८॥

वक्यमाणानामष्टकादीनां च पाकयज्ञानामनुष्टानं संस्कार इति ॥१८॥ तथा इन (आगे बताये जाने वाले अष्टका आदि पाकयज्ञो ) का अनुष्ठान ॥ १८॥ तानाह—

त्रष्टका पार्वणः आद्धं आवण्याग्रहायणी चैत्र्याश्वयुजीति सप्त पाकयज्ञसंस्थाः ॥ १६ ॥

ं ऊर्ध्वमाप्रहायण्यास्त्रयोऽपरपक्षास्तेष्वेकैकस्मिन्नेकाऽष्टका भवतोति-च्छन्दोगाः । हेमन्तशिशिरयोश्चतुर्णामपरपक्षाणामष्टमीष्वष्टकैकस्यां चेत्या-श्वलायनः । या माध्याः पौर्णमास्या उपरिष्टानमध्याष्ट्रका तस्यामष्टमो ज्ये-प्रया संपद्यते । तामेकाष्ट्रकेत्याचक्षत इत्यापस्तम्बः । एवं मृताऽष्ट्रका । पर्वणि भवः स्थालोपाकः पार्वणः । श्राद्धं मासि श्राद्धम् । श्रावणो सर्प-बिछः। श्रावण्यां पौर्णमास्यां गृह्यमग्निमतिप्रणीयेत्यादिच्छन्दांगा-भिहितः । श्रावण्यां पौर्णमास्यामस्तमिते स्थाळोपाक इत्यापस्तम्बः । आग्रहायणी मार्गशाष्याँ पौर्णमास्यां क्रियमाणः सर्पबिङ्करसर्गहोमः। हेमन्ते प्रत्यवराहणाख्यं च कर्माऽऽमहायणोश्रहरेनोच्यते । चैत्री शूछ-गवः । ईशानबिहित्यापस्तम्बीयानां प्रसिद्धः स चैत्र्यां पौर्णमास्यां भवति । अथ शूळगवः शरिद वसन्ते चेत्याश्वछायनः । आश्वयुजां ऋद्राय स इति च्छन्दोगाः । आश्वयुज्यां, पौर्णमास्यां तत्कर्म निवेशनमलं कृत्य स्नाताः शुविवाससः पशुपतये स्थालोपाकं निरूप्य जुहुयुरित्याश्वलायनः । अनाहिताग्नेरात्रयणमपि तत्रैव भवति । तदिद द्वयमाश्चयुजीशब्देन विव-क्षितम् । पाकयज्ञ इति गार्ह्याणां कर्मणामाख्या । यथाऽऽहाऽऽपस्तम्बः--लौकिकानां पाकयज्ञशब्दः इति । संस्थाविधाः पाकयज्ञविधाः सप्ते-त्यर्थः ॥ १९॥

अष्टका (आप्रहायणी के बाद तीन अपरपक्षों की अष्टमी तिथियों पर किया जाने वाला पाकयज्ञ अथवा हैमन्त और शिशिर ऋतुओं के चार अपरपक्षों की अष्टमी तिथियों को किया जाने वाला पाकयज्ञ ), पार्वण (पर्वों पर किये जाने वाले स्थालीपाक कर्म ), आद्ध (मासिक आद्ध ), आवणी (सर्पविल या आवण की पूणिमा को सूर्यास्त होने पर किया जाने वाला स्थालीपाक यज्ञ ), आश्रहायणी (मार्गशीर्ष पूणिमा को किया जाने वाला सर्पविल उत्सर्ग होम ), चैंत्री (चैंत्र पूणिमा को किया जाने वाला श्रूलमव या ईशानबिल ), आश्रद्धाजी (आश्विन पूणिमा को पश्चपति के स्थालीपाक होम )—ये सात पाक-यज्ञ संस्थाएँ हैं ॥ १९ ॥

अग्न्याधेयमग्निहोत्रं दर्शपूर्णमासावाग्रयणं चातुर्मास्यानि निरूढपशुबन्धः सौत्रामणीति सप्त हविर्यञ्चसंस्थाः ॥ २०॥

अग्न्याघेयादयः श्रुतिसिद्धाः संस्कारेषु गण्यन्ते । सप्तमहणाद्दर्भपूर्ण-

मासौ समुदायतयैकः संस्कारः । सोमसंबन्धाभावाद्धविर्यज्ञा इति ॥२०॥ अग्न्याघेय, अग्निहोत्र, दर्श और पूर्णमास, आग्रयण, चातुर्मास्य, निरूदपशु-बन्ध और सीत्रामणि —ये सात हविर्यज्ञ की संस्थाएँ (भी संस्कार ) हैं ॥ २०॥

श्राग्निष्टोमोऽत्यग्निष्टोम उक्थ्यः पोडशी वाजपेयोऽतिरा-त्रोऽप्तोर्याम इति सप्त सोमसंस्थाः ॥ २१ ॥

अग्निष्टोमो राजन्यस्य । षोडशिमहो गृह्यते यत्र सोऽत्याग्निष्टोमः । ब्राह्मणस्य कथमयं संस्कार इति चिन्त्यम् । अन्ये प्रसिद्धाः ॥ २१ ॥

अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उन्थ, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और अतो-र्याम—ये सात सोमयज्ञ की संस्थाएँ (भी संस्कार) हैं ॥ २१॥

इत्येते चत्वारिंशत्संस्काराः ॥ २२ ॥

इत्युक्तोपसंहारः । चत्वारिंशद्ग्रहणादेव तावन्त एव संस्काराः । नान्यानि स्मार्तकर्माणि काम्यादीनि चेति ॥ २२ ॥ इस प्रकार ये सब मिलाकर चालीस संस्कार हुए ॥ २२ ॥

श्रथाष्ट्रावात्मगुणाः ॥ २३ ॥

वस्यन्त इति शेषः । अथशब्दः संभावनायाम् ॥ २३ ॥ अव आठ आतमगुण वताये जा रहे हैं ॥ २३ ॥

दया सर्वभूतेषु चान्तिरनस्या शौचमनायासो मङ्गलमकार्प-एयमस्पृहेति ॥ २४ ॥

> आत्मवत्सर्वभूतेषु यद्धिताय शिवाय च । वर्तते सततं हृष्टः कृत्सना हृषा द्या स्मृता ॥ १ ॥ आकृष्टोऽभिहतो वाऽिप न कोशेन्न च ताडयेन् । अदुष्टो वाङ्मनःकायैः सा तितिक्षा क्षमा स्मृता ॥ २ ॥ यो धर्ममर्थं कामं च लभते मोक्षमेव च । न द्विष्यात्तं सदा प्राज्ञः साऽनस्या स्मृता बुधैः ॥ ३ ॥ द्वयशौचं मनःशौचं वाचिकं कायिकं तथा । शौचं चतुर्विधं प्रोक्तमृषिभिम्तत्त्वदर्शिभिः ॥ ४ ॥ यदारम्भे भवेत्पोडा नित्यमत्यन्तमात्मनः । तद्वजयेद्धम्यमपि सोऽनायासः प्रकोर्तितः ॥ ५ ॥ प्रशस्ताचरणं नित्यमप्रशस्तिववर्जनम् । एतद्धि मङ्गलं प्रोक्तं सुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः ॥ ६ ॥

आपद्यपि च कष्टायां भवेद्दीनो न कस्यचित्। संविभागरुचिश्च स्यात्तद्कार्पण्यमुच्यते ॥ ७॥ विवर्जयेदसंतोषं विषयेषु सदा नरः। परद्रव्याभिळाषं च साऽस्पृहा कथ्यते बुधैः॥ ८॥ इत्युक्तप्रकारेणाष्टावात्मगुणाः॥ २४॥

सभी प्राणियों पर दया, क्षमाशीलता, अनस्या (दूसरे की समृद्धि में न जलना), पिवत्रता, अनायास (जिस कार्य को करने से श्रपने को पीड़ा हो उसे न करना), मङ्गल (प्रशस्त कर्म का आचरण), अकार्पण्य (किसी से कुछ न माँगना) और अस्पृहा (दूसरे की वस्तु देखकर लालच न करना)—ये आठ आत्मगुण हैं॥ २४॥

एषामुत्कर्षमाह—

यस्यते चत्वारिंशत्संस्कारा न चाष्टावात्मगुणा न स ब्रह्मणः सायुज्यं सालोक्यं गच्छति ॥ २५ ॥

सालोक्यं समानलोकवासित्वम् । एकदेशसंयोगात्सालोक्यं समस्त योगात्सायुज्यमिति ॥ २५ ॥

जिसमें चालीस संस्कारों से युक्त होने पर भी ये आत्मगुण नहीं होते वह-बह्म का सायुख्य और ब्रह्मलोक में निवास नहीं प्राप्त करता ॥ २५ ॥

यस्य तु खलु संस्काराणामेकदेशोऽप्यष्टावात्मगुणा श्रथ स ब्रह्मणः सायुज्यं सालोक्यं च गच्छति [ गच्छति ] ॥२६॥

तुशब्दा विशेषवाची। खलुशब्दः प्रसिद्धौ। यस्य चत्वारिंशत्संस्का-रेषु द्विजत्वमूलकतिपयसंस्कारसंबन्धेऽप्यष्टावात्मगुणाः सन्ति। अथशब्दो निर्धारणे ब्रह्मणः सायुज्यं सालोक्यं च गच्छत्येव [अभ्यासोऽध्याय-समाप्त्यर्थः]॥ १६॥

किन्तु जो व्यक्ति इन चालीस सस्कारों में से थोड़े से भी संस्कारों से युक्त होता है और साथ ही आठ आत्मगुणों से अन्वित होता है वह ब्रह्म का सायुज्य एवं ब्रह्मलोक में निवास प्राप्त करता है ॥ २६॥

> इति श्रीगौतभीयवृत्तौ हरदत्तविरचितायां मिताक्षरायां प्रथमप्रचनेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

# अथ प्रथमप्रश्ने नवमोऽध्यायः

स विधिपूर्वकं स्नात्वा भार्यामधिगम्य यथोक्तान्गृहस्थ-धर्मान्त्रयुज्जान इमानि व्रतान्यनुकर्षेत् ॥ १॥

तच्छब्देन पूर्वाध्यायोक्तराजा ब्राह्मणश्च परामृद्यते । वैद्यस्य तु स्नातकविषये विद्येषं वक्ष्यति । विधिपूर्वं विधि पुरस्कृत्य स्नात्वा वेद् ब्रतानि पारं नीत्वा समावतनं कृत्वा भार्यामधिगम्य विवाहं कृत्वा तद्-नन्तरं यथोक्तानितिथिपूजादिगृहस्थधर्माननुतिष्ठित्रमान्यपि वक्ष्यमाणानि ब्रतान्यनुकर्षेत् । आत्मानं प्रापयेदनुतिष्ठेदिति ॥ १ ॥

वह (ब्राह्मण और क्षत्रिय) विधिपूर्वंक समावर्तन स्नान करके विवाह करे और ऊपर कहे गये ग्रहस्थ धर्मों का पालन करते हुए इन ब्रतों का आचरण करे।। १।।

#### स्नातकः ॥ २ ॥

चलोपो द्रष्टव्यः । स्नातकश्चेतानि गृहस्थव्रतान्यनुतिष्ठेत् । ब्रह्मचर्याने विवृत्तत्वाद्गाहस्थ्यव्यतिरिक्ताश्रमान्तराभावाच भार्याधिगमादृष्वमिति पूर्व-सूत्रमारब्धम् । स्नातकस्य तु भार्याधिगमासंभवे यावष्जीवं गृहस्थधर्मा एवानुष्ठेया इति सूत्रान्तरमारब्धम् । एतच्च राजबाद्धणयोरेव स्नातक-व्रतानुष्ठानं तदतिक्रमे प्रायश्चित्तं च विधीयते । तथा च स्मृत्यन्तरम्—राजबाद्धणयोरेव नेतरेषां कथंचनेति ॥ २ ॥

स्नातक भी इन नियमों का पालन करें (स्नातक विवाह न करने पर भी आजीवन ग्रहस्थ धर्म का ही पालन करें)।। २।।

कानि पुनस्तानि व्रवानि-

### नित्यं शुचिः सुगन्धिः स्नानशीलः ॥ ३ ॥

आचमनादिना नित्यं शुचिः शक्तिविषये न मुहूर्तमप्यप्रयतः स्यात् । सुगन्धिश्चन्दनाद्यनुलिप्तेन सुरभिताङ्गः । यद्वा गन्धः शोलं सुशीलः स्यादिति । स्नानशोलो नित्यस्नायी स्यात् । अत्र स्नातकविषये वसिष्टः—

स्नातकानां तु नित्यं स्यादन्तर्वासस्तथोत्तरम् । यज्ञोपवोते द्वे यष्टिः सोद्कश्च कमण्डलुः ॥ इति ।

मनुः--

वैणवीं धारयेद्यष्टिं सोदकं च कमण्ड्छम्।

यज्ञोपवीतं वेदं च शुभे रौक्मे च कुण्डले ॥ इति । वेदो दर्भमुष्टिः ॥ ३॥

( आचमन आदि द्वारा ) नित्य पवित्र रहे, सुगन्धित द्रव्यों का लेप करे और स्नान करे ॥ ३॥

सित विभवे न जीर्णमलवद्वासाः स्यात् ॥ ४ ॥ विभवेऽन्यस्य संभवे सित जीर्णं मळवच्च वासो न घारयेत् ॥४॥ यदि दूसरे वस्त्र हों तो फटे हुए और मैळे वस्त्र न पहने ॥ ४॥

# न रक्तमुल्बगामन्यपृतं वासो बिभृयात् ॥ ५ ॥

कुसुम्भादिरागयुक्तमुल्वणं बहुमूल्यमन्यघृतं गुरुवर्जमन्यैः पूर्वघृत-मेवंविधानि वासांसि न धारयेत्। सति विभव इत्यनुवर्तते॥ ५॥

रंगे हुए, बहुमूल्य और दूसरे (गुरु के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति) द्वारा पहुळे पहुने गए वस्त्रों को न धारण करे।। ५।।

# न स्नगुपानही ॥ ६॥

स्रगुपानहावप्यन्यधृते न धारयेत् ॥ ६ ॥ दूसरे व्यक्ति द्वारा पहनी हुई माला और दूसरे के जूते न पहने ॥ ६ ॥

# निर्णिक्तमशकौ ॥ ७ ॥

अन्यस्यालामोऽशक्तिः। अशक्तावन्यधृतं वासः स्नगुपानहौ च निर्णिज्य धारयेत्। तत्र वासोनिर्णेजनं उपरोदके पक्तं कार्यम् ॥ ७॥

स्वयं अभावग्रस्त होने पर दूसरे के पहने हुए (वस्त्र, माला, जुता आदि ) को घोकर पहन सकता है।। ७।।

# - न रूढश्मश्रुरकस्मात् ॥ = ॥ /

इमश्रुप्रहणं नखादीनामप्युपलक्षणार्थम् । अकारणात्र रूढइमश्रुः स्यात् । कारणे सितं रूढइमश्रुः स्यात् । कारणं तु स्मृत्यन्तरे पिठतम्— षष्ठाब्दे षोडशाब्दे च विवाहाब्दे तथैव च । अन्तर्वतन्यां च जायायां क्षौरकर्म विवर्जयेत् ॥ इति । वपनस्यापि गङ्गायां भास्करक्षेत्र इत्यादिना चोदितकालत्वात्कथं तर्हि

स्यात्तत्र मनुः— क्लप्तकेशनखरमश्रुरिति कल्पना कर्तनेन समीकरणम् । याज्ञव-

क्लप्रकशनखरमश्रुरात कल्पना कतनन समाकरणम् । याज्ञव-लक्ष्यश्च—शुक्लाम्बरधरो नोचकेशदमश्रुनखः शुचिः । इति ॥ ८ ॥ अकारण दादी (और नाखून ) न बढ़ावे ॥ ८ ॥

### नाग्निमपश्च युगपद्धारयेत् ॥ ९ ॥

एकेन हस्तेनाग्निमपरेणापश्च युगपन्न धारयेत्। अत्र व्याघ्रो विशेषमाह—

न धारयेदपश्चाग्निमपश्चान्तं तथैव च । युगपत्स्नातको नित्यं तद्भार्याऽपि तथैव च ॥ इति ॥ ९ ॥

अग्नि और जल को एक साथ न ले। (अर्थात् एक हाथ में अग्नि और दूसरे हाथ में जल लेकर न चले) ॥ ९॥

#### नाञ्जलिना पिबेत् ॥ १० ॥

यरिकचिन्क्षीरोदकादि पेयमञ्जलिना न पिबेत् । संयुक्तौ हस्ता-चञ्जलिः ॥ १० ॥

( दूध, जल आदि पेय पदार्थ को ) अञ्जलि से न पीये ॥ १० ॥

# न तिष्ठन्तुतद्भोदकेनाऽऽचामेत् ॥ ११ ॥

उद्धतोदकेन तिष्ठन्नाऽऽचामेत्। आसीन एवाऽऽचामेत्। उद्धृतोद-केनेति नचनात्तटाकादिषु तीरप्रदेशस्याशुचित्वे जानुदेश्ने जले तिष्ठतोऽ-प्याचमनमप्रतिषिद्धम्। आचारोऽप्येवमेव शिष्टानाम्॥ ११॥

लाये गये जल से खड़े होकर आचमन न करे (बैठकर आचमन करे) ॥ ११॥

### न शूद्राशुच्येकपाएयावर्जितेन ॥ १२ ॥

शूद्रेण शुचिनाऽत्यस्पृश्यस्पर्शादिदृषितेन द्विजेनात्येकेन पाणिना च यदावर्जितं तेनोदकेन नाऽऽचामेत्। स्वयं तु वामहस्तावर्जितेनोदकेन नाऽऽचमनविषय एकपाण्यावर्जितत्वं समानमिति चेन्न। हस्तद्वयस्यात्यान् चमनकर्मसंबन्धात्तथा च शिष्टाचारदर्शनात्।। १२॥

शूद्ध के स्पर्श से दूषित द्विज द्वारा एक हाथ से डाले जाने वाले जल से आचमन न करे॥ १२॥

### न वाय्वग्निविप्रादित्यापो देवता गाश्च प्रति पश्यन्वा मूत्र-पुरीषामेध्यान्व्युदस्येत् ॥ १३ ॥

अप्शब्दान्ते द्वन्द्व आर्षत्वात्समासान्तो न कृतः। अनित्याः समा-सान्ता इति केषांचित्पक्षः। देवताः प्रतिमाः। वाय्वादोन्प्रति मूत्रादीनि न व्युदस्येत्वदयन्वा न कुर्यादिति प्रति पदयन्वेत्यर्थः। प्रति न कुर्यादित्या-भिमुख्यवर्जनम्। पदयन्न कुर्यादिति नियमादाभिमुख्ये सत्यस्यमवळो- कनम् । मूत्रपुरीषयोः पृथगुपादानादमेध्यशब्देन निष्ठीवनोच्छिष्टादि विवक्षितं तर्ह्यमेध्यशब्देनैवालम् । मूत्रपुरीषमहणं तु तयोरितशयेन वर्जनाथम् ॥ १३ ॥

वायु, अग्नि, ब्राह्मण, सूर्य, जल, देवता, गौ की ओर मुख करके अथवा उन्हें देखते हुए मूत्र और मल का त्याग न करे और न थूंक, खकार, उच्छिष्ट फेंके ॥ १३ ॥

# नैता देवताः प्रति पादौ प्रसारयेत् ॥ १४ ॥

एता वाय्वाद्या देवताः प्रति पादौ न प्रसारयेत्। पादावित्युपलक्षणं पादं च न प्रसारयेत्। गोषु विष्रेषु च देवतापदप्रयोगस्तद्वदप-चारार्थः ॥ १४ ॥

इन देवताओं ( तथा गौ एवं ब्राह्मण ) की ओर पैर न फैलावे ॥ १४ ॥

# न पर्यालोष्टाश्मिम्ब्रुपुरीषापकर्षणं कुर्यात् ॥ १५ ॥

न पणीदिभिर्मूत्रपुरीषयोरपकर्षणमपमार्जनं कुर्यात् । अन्यैस्तु कुर्यादिति ॥ १४ ॥

पत्ते, देला और पत्थर से मूत्र और मल न इटाये ॥ १५ ॥

### न भस्मकेशनखतुषकपालमेध्यान्यधितिष्ठेत् ॥ १६ ॥

भस्मादीनि नाऽऽकामेत्। तुषा ब्रोह्यादीनां त्वचः। अन्ये प्रसिद्धाः। तेषामुपरि न तिष्ठेत्। अधितिष्ठेदित्यनेन याद्दच्छिकस्पर्शमात्रे न दोषः॥ १६॥

भस्म, केश, नख, भूसी, कपाल और मेध्य (अपवित्र पदार्थ) पर न बैठे ॥ १६ ॥

### न म्लेच्छाशुच्यधार्मिकैः सह संभाषेत ॥ १७ ॥

वर्णाश्रमधर्मरहिते देशे सिंहलद्वीपादौ ये वसन्ति ते म्लेच्छाः। अशु-चय आर्या अपि विहितानि संध्यावन्दनादीनि ये न कुर्वन्ति ते तथोक्ताः। अधार्मिकाः पतितादयस्तैः सह न संभाषेत। संशब्दशयोगादेव सिद्धे सहप्रहणं तैः सहैककार्यो भूत्वा न संभाषेतेत्येवमर्थम्। तेन मार्गश-दनादौ न दोषः॥ १७॥

(वर्णाश्रमधर्महीन) म्लेच्छों, (सन्ध्यावन्दन आदि न करने वाले आर्य जाति के ही) अपवित्र व्यक्तियों एवं पतितों के साथ संभाषण न करे॥ १७॥

## संभाष्य पुरायकृतो मनसा ध्यायेत्।। १८॥

यदि कारणवशात्तेः सह संभाषेत ततः पुण्यक्रतो वसिष्टादीनमनसा ध्यायेत्। मनसेति ध्यानस्वभावानुवादः ॥ १८ ॥

यदि किसी कारण से संभाषण करे तो उसके बाद (विसष्ठ आदि ) पुण्या-त्माओं का मन से ध्यान करे ॥ १८॥

#### ब्राह्मश्रेन वा सह मंभापेत ॥ १६॥

प्रकरणाद्वाद्याणोऽपि पुण्यकृदेव ॥ १९॥

अथवा (म्लेच्छादि से कारणवश भाषण करने के बाद) ब्राह्मण से संभाषण करे।। १९॥

### अधेनुं धेनुभव्येति व्यात्॥ २०॥

धेनुः पयस्विनी गौः । अधेनुस्तद्विपरोता । तामपि धेनुभव्येति ब्रूयान्न पुनरधेनुरिति ॥ २० ॥

दूध न देनेवाली गायको 'धेनुभन्या' (भिष्य में दूध देने बाली) कहे॥ २०॥

#### अभद्रं भद्रमिति ॥ २१ ॥

अभद्रमिप वस्तु भद्रमित्येव ब्रूयीत्।। २१॥ अभद्र (वस्तु ) को भी भद्र कहे॥ २१॥

#### कपालं भगालमिति ॥ २२ ॥.

कपालं ब्रूवन्भगालमिति ब्रुयात् ॥ २२ ॥ कपाल को 'भगाल' कहे ॥ २२ ॥

#### मणिधनुरितीन्द्रधनुः ॥ २३ ॥

इन्द्रधनुरिति बृबन्मणिधनुरिति ब्र्यात्।। २३ ॥ इन्द्रधनु कहना हो तो 'मणिधनु' कहे ॥ २३ ॥

### गां धयन्तीं परस्मै नाऽऽचचीत ॥ २४ ॥

घेट् पाने । व्यत्ययेनायं कर्मणि कर्तृप्रत्ययः । वत्सेन धीयमानां गां परस्मै स्वामिने न त्र्यात् । यस्य हविषे वत्सा अपाकृता धयेयुरित्या- दिके निमित्ते त्वाख्यातव्यमेव संसृष्टां च वत्सेनेत्यापस्तम्बीये विशे-षात् ॥ २४ ॥

६ गौ० घ०

बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय की बात दूसरे (गाय के स्वामी) से न कहे ॥ २४॥

### न चैनां वारयेत् ॥ २४ ॥

न च स्वयमप्येनां वारयेदिति ॥ २५ ॥

और न स्वयं उस गाय को बछड़े से अलग करे।। २५॥

न मिथुनी भूत्वा शौचं प्रति विलम्बेत ॥ २६ ॥

मिथुनीभृय स्त्रियमुपगम्य शौचं प्रति न विल्रम्बेत । तःक्षण एव कुर्यात् । शौचं त्वापस्तम्बेनाभिहितम्—उदकोपस्पर्शनमपि वा लेपान्प्र-क्षाल्याऽऽचम्य प्रोक्षणमङ्गानामिति ॥ २६॥

गृहस्य सम्भोग करने के बाद (जलस्पर्श, आचमन आदि) शुद्धिकर्म करने में विलम्ब न करे।। २६।।

#### न च तस्मिन्शयने स्वाध्यायमधीयीत ॥ २७ ॥

यस्मिन्मिथुनमाचरितम् ॥ २७॥

उसी शय्या पर (जिस पर संभोग किये हो) वेदशास्त्र का अध्ययन न करे॥ २७॥

## न चापररात्रमधीत्य पुनः प्रतिसंविशेत् ॥ २८ ॥

यः पूर्वरात्रे सुप्त्वाऽपररात्र उत्थायाधोते । न स पुनः प्रतिसंविशेत् । कालदैर्घ्ये सति पुनर्न स्वप्याच्छेषां रात्रि जागृयादेवेति पुनर्पहणात्पूर्वरात्रे-ऽसुप्तस्य स्वापे न दोषः ॥ २८ ॥

आधी रात के बाद निद्रा से उठकर अध्ययन करके फिर (रात्रि शेष रहने पर भी) न सोए॥ २८॥

## नाकल्पां नारीमभिरमयेत्।। २९ ॥

अकल्पां रोगादिनाऽस्वस्थां नारीं नाभिरमयेत्। नानया मिथुनी-भवेत्।। २९॥

रोग आदि से अस्वस्थ स्त्री के साथ संभोग न करे ॥ २६ ॥

#### न रजस्वलाम् ॥ ३०॥

रजस्वछामपि नारीं नाभिरमयेत्। उदक्यागमने त्रिरात्रमिति श्राय-श्चित्तं वक्ष्यति तेनैव सिद्धे वचनिमदं त्रिरात्रादूर्धमण्यनिष्टत्ते रजसि गम-नप्रतिषेघार्थम् ॥ ३०॥ रजस्वला स्त्री से संभोग न करे ॥ ३०॥

## न चैनां श्लिष्येन्न कन्याम् ॥ ३१ ॥

एनां रजस्वलां कन्यामन्तामि न दिलप्येन्नाऽऽलिङ्गेत्।। ३१।। इस रजस्वला स्त्रां और अविवाहिता कन्या का आलिङ्गन न करे।। ३१॥

श्राग्नमुखोपधमनविगृह्यवादबहिर्गन्धमाल्यधारणपापीयसा-वलेखनभार्ययासहभोजनाञ्जन्त्यवेच्चणकुद्वारप्रवेशनपादधावना-सन्दीस्थभोजननदीवाहुतरणवृत्तविषमारोहणावरोहणप्राणव्याय-च्छनानि वर्जयेत् ॥ ३२ ॥

उपधमनमुपध्मानं नाग्नि मुखेनोपधमेन्न ज्वलयेत्। विगृह्यवादो वाक्कछहः । गन्धमाल्ययोर्बहिर्धारण प्रकाशधारणमिति । अनाविःस्रगनु-लेपनः स्यादित्यापस्तम्बः । पापीयसाचलेखनमशुचिना काष्टादिना शिरः-प्रभृतेः कण्ड्यनं तृतीयाया अलुक्छान्दसः। भार्यया सह भोजनं भार्यया सहैकस्मिन्भाजने भोजनम् । केपुचिद्देशेष्वाचारात्प्राप्तौ सत्यां निषेधः। अन्ये त्वेकिस्मिन्काले भोजनं सहभोजनिमच्छन्ति । अञ्चन्त्यवेक्षणम् । अञ्जन्ती तैलाभ्यङ्गं कुर्रत्यञ्जनादिभिगलंकियमाणा वा तस्या अवेक्षणं तच भार्याविषयमित्येके स्त्रोमात्रविषयमित्यन्ये । कुद्वारप्रवेशनं द्वारव्यविरिक्त-प्रदेशेन देवाळयगृहादेः प्रवेशनमप्रसिद्धमार्गेण नगरमामादेः मिति । यथा चाऽऽपस्तम्बः -- न कुमृत्या मामं प्रविशेखदि प्रविशेत्रमो क्द्राय वास्तोष्पतय इत्येतामृचं जपेदन्यां वा रौद्रोमिति । पादपादधावनं पादेन पादप्रक्षालनम् । आसन्दोस्थभाजनम् , आसन्दी पीठिका तत्रस्थ-स्यात्रस्य भोजनमासन्दीस्यभोजनम् । यद्वा यत्राऽऽसीनो भुङक्ते तत्राऽऽ-सने भोजनपात्रं निधाय यद्भोजनं तद्वा । नदोबाहुतरणं बाहुभ्यां नद्या स्तरणं पारगमनम् । बाहुतरणात्छवादौ न दोषः । नदोप्रहणं तडागादीनामप्यु-पळक्षणम् । वृक्षविषमारोहणावरोहणे वृक्षस्याऽऽरोहणं विषमस्य कूपादेर-वरोहणं च । वृक्षविषमग्रहणेनात्युन्नतिनम्नस्थलं छक्ष्यते । प्राणब्या-यच्छनं प्राणोपरोध्युल्लङ्घनजलयन्त्राद्यिशिहणम् । एतान्यग्निमुखोपध-मनादीनि वर्जयेत्॥ ३२॥

मुँह से अग्नि जलाना, वाक्कलह, गन्ध और माला को बाहर धारण करना, अपवित्र काष्ठ आदि से शिर आदि खुजलाना, पत्नी के साथ एक ही थाली में या एक ही समय पर भोजन करना, अञ्जन (स्नान या शृङ्कार) करती हुई स्त्री को निहारना, मन्दिर, घर या ग्राम में प्रसिद्ध मार्ग को छोड़कर किसी अन्न मार्ग से प्रवेश करना, पैर से पैर घोना, बैठने के आसन पर रखे हुए अन का भोजन (अथवा जिस आसन पर बैठकर भोजन करना चाहिए उस पर भोजन रखकर खाना), बाहुओं से तैरकर नदी (तालाब आदि) पार करना, वृक्ष पर और ऊँची-नीची भूमि पर चढ़ना उतरना, और प्राणसंकट से युक्त कर्म करना — इन सबका त्याग करे।। ३२।।

न संदिग्धां नावमधिरोहेत् ॥ ३३ ॥ पारगमने संदिग्धामसमर्थां नावं नाधितिष्ठेत् ॥ ३३ ॥ जिस नाव के पार पहुँचने में सन्देह हो उस पर न चढ़े ॥ ३३ ॥ प्रतिपदपाठस्थाशक्यत्वात्संक्षिण्याऽऽह—

सर्वत एवाऽऽत्मानं गोपायेत् ॥ ३४ ॥

सर्वेभ्य उपायेभ्य आत्मानं रक्षयेत्। एको न गच्छेदध्वानमित्या-दिभ्यः ॥ ३४ ॥

सभी उपायों से अपनी रक्षा करे ॥ ३४ ॥

न प्रावृत्य शिरोऽहिन पर्यटेत् ॥ ३५ ॥

प्रावृत्याऽऽशिरसो दिवा चङ्क्रमणप्रतिषेषः । आसीनस्य यथारुचि । मार्गे वर्षातपादिबाधे प्रावृत्यापि चङ्क्रमणे न दोपः । सर्वत एवाऽऽत्मानं गोपायेदित्युक्तत्वाद् ॥ ३४ ॥

दिन में सिर ढककर (सिर तक ढककर ) न धूमे ॥ ३५ ॥

्रप्रावृत्य रात्रौ ॥ ३६ ॥

रात्रौ तु शिरः प्रावृत्यैव पर्यटेत् ॥ ३६ ॥ रात्रि में सिर टककर हो घूमे ॥ ३६ ॥

मुत्रोचारे च ॥ ३७ ॥

मूत्रणं मूत्र उचारः पुरीषकर्म तयोः समाहारद्वंद्वः। तत्र चि शिरः श्रावृत्य श्रावृतशिराः कर्म कुर्योदिति शेषः॥ ३७॥ मूत्र और मूळ त्याग के समय सिर दका रखे॥ ३७॥

न भूमावनन्तर्धाय ॥ ३८॥

मूत्रपुरीषकर्मणो भूमौ तृणादिभिरन्तर्धायैव कुर्यात्। अयि स्रित्येस्तृणै-रिति समृत्यन्तरे ॥ ३८॥

मूत्र और पुरीव कर्म भूमि (अयज्ञिय) तृणों से छिपाये बिना न करें।। ३८॥

### नाऽऽराचाऽऽवसथात् ॥ ३६ ॥

आवसथो गृहम् । तत्समीपे न कुर्याद् ॥ ३९॥ घर के निकट मल-मूत्र का त्याग न करे ॥ ३९॥

### न भस्मकरीषकृष्टच्छायापथिकाम्येषु ॥ ४० ॥

करीषं गोमयम् । छायोपजीव्याः पथिकाद्यो यत्र विश्राम्यन्ति । काम्यं कमनीयः प्रदेशः । भरमादिष्वेतेषु मूत्रपुरोषकमणी न कुर्यात् ॥४०॥ भरम, गोबर, पथिकों के विश्राम योग्य छायादार मार्ग तथा मनोरम स्थान पर मूत्र और मल का त्याग न करे ॥ ४०॥

उमे मूत्रप्रीषे तु दिवा क्रयीदृदङ्मुखः ॥ ४१ ॥

मूत्रपुरीषे दिवा चेटुदङ्मुख एव कुर्यात् ॥ ४१ ॥

मृत्र और पुरीष दोनों हो कर्म दिन में उत्तर की ओर मुख करके करे।। ४१।।

#### संध्ययोश्र ॥ ४२ ॥

उदङ्मुखः कुर्यादिति ॥ ४२ ॥

दोनों सन्ध्या कालों में भी ( उत्तर की ओर मुख करके मूत्र और "पुरीष करें ) ॥ ४२ ॥

### रात्रौ दिच्णामुखः ॥ ४३ ॥

स्पष्टम् ॥ ४३ ॥

रात्रि में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके मूत्र और पुरीष करे ॥ ४३ ॥

पालाशमासनं पादुके दन्तधावनमिति च वर्जयेत् ॥ ४४ ॥ इतिकारा [ दा ] द्यर्थाद्यचान्यदेवं युक्तं रथादि तदपि पाछाशं वर्ज-येत्। अत्र पठन्ति—

आसनं शयनं यानं गृहोपकरणं तथा।

वर्जयेत्पादुकां चैव पालाशं दन्तधावनम् ॥ इति ॥ ४४ ॥ पलाश के बने आसन, खड़ाऊँ, दातीन (और रथ आदि शयन तथा

पछाश के बने आसन, खड़ाऊँ, दातीन (और स्थ आदि श्रयन तथा यहोपकरण) का प्रयोग न करे॥ ४४॥

सोपानत्करश्चाऽऽसनाभिवादननमस्कारान्वर्जयेत् ॥ ४५ ॥ अभिवादनं पूर्वोक्तं, नमस्कारो देवताप्रणामः । अभिवादनादीनि सोपानत्को न कुर्यात् । उपानद्ब्रहणं पादुकादेरप्युपछक्षणम् ॥ ४५ ॥ जूता (और पादुका आदि ) पहने हुए आसन पर न बैठे, अभिवादन और नमस्कार न करे ॥ ४५ ॥

न पूर्वाह्मभ्यंदिनापराह्वानफलान्कुर्याद्यथाशक्ति धर्मार्थ-कामेभ्यः॥ ४६॥

तृतीयार्थे चतुर्थी पञ्चमी वा । पूर्वाह्वादीनहस्त्रीन्भागान्धमीदि-भिस्त्रिभिर्यथाशक्त्यफलान्न कुर्यात् किं तर्हि सफलानेव कुर्याद्यथासं-ख्यम् ॥ ४६॥

पूर्वाह, मध्याह और सायंकाल को कमशः धर्म, अर्थ और काम को निष्प्रल न करें (अर्थात् धर्म, अर्थ और काम को सफल बनावे )॥ ४६॥

### तेषु तु धर्मोत्तरः स्यात्।। ४७ ॥

तुशब्दोऽनवस्थां परिहरति । तेषु धर्मार्थकामेषु धर्मोत्तरः स्याद्धर्म-प्रधानः स्यात् । धर्माविरोधेनार्थकामौ सेवेतेति । तथा च मनुः—

परित्यजेदर्थकामौ यौ स्यातां धर्मवजितौ । इति ॥ ४०॥

उन ( धर्म, अर्थ और काम ) में धर्म प्रधान होना चाहिए ( अर्थात् धर्म के विरुद्ध अर्थ और काम का सेवन न करे ) ॥ ४७ ॥

#### न नग्नां परयोपितमीचेत ॥ ४= ॥

परा चासौ योषिच परयोषित्। अन्यथा विधवानूढावेदयाद्यो न स्युः। तां नग्नां सतीं नेक्षेत ॥ ४८॥

दूसरे की स्त्री को नग्न न देखे ॥ ४८ ॥

## न पदाऽऽसनमाकर्षेत् ॥ ४९ ॥

पादेनाऽऽसनमात्मसमीपं न प्रापयेत्॥ ४९॥ पैर से आसन को (अपने निकट) न खींचे॥ ४९॥

### न शिश्नोद्रपाणिपादवाक्च जुश्रापलानि जुर्यात् ॥ ५०॥

चापलशब्दः प्रत्येकं संबध्यते । शिइनचापलमकाले मैशुनेच्छा । उद्रचापलं सर्वदा विभक्षयिषा । पाणिचापलं शिल्पकर्मशिक्षाभिलाषः । पादचापलं पर्यटनम् । वाक्चापलं नाष्ट्रष्टः कस्यचिद्त्र्यान्न चान्यायेनः प्रच्छत इत्येतद्तिक्रमेण व्यवहारः । चक्षुश्चापलं नृत्यादिदिदक्षा । एतानि न कुर्यात् ॥ ५० ॥

हिंग की ( अनुचित समय में संमोग आदि से ), उदर की ( अधिक भोजन

की इच्छा से ), हाथ की (शिल्पकर्म शिक्षा की इच्छा से ), पेर की (धूमने से ), वाणी की (अधिक बोलने से ), और नेत्र की (नृत्य आदि देखने की इच्छा से ) चपलता न करे।। ५०॥

छेदनभेदनविलेखनविमर्दनावस्फोटनानि नाकस्मात् कुर्यात् ॥ ५१ ॥

छेदनं तृणादीनाम् । भेदनं घटादेः । विलेखनं क्रुड्यभूम्यादौ नखा-दिभिर्विलेखनम् । विभदनं लोष्टादोनां चूर्णीकरणम् । अवस्फोटनमङ्कुलीनां सशब्दं प्रसारणम् । एतदकस्मान्न कुर्यात् । कारणे त्ववस्फोटनादिषु न दोषः । छेदनादिण्यपि यथासंभवं मृग्यत् ॥ ५१ ॥

(तृण आदि का ) छेदन, ( घड़े आदि का ) फोड़ना, ( दीवाल या पृथ्वी आदि पर नख आदि से ) लिखना, हेले आदि को फोड़ना, अंगुली चटकाना— ये सब कार्य अकारण न करे।। ५१।।

# नोपरि वत्सतन्तीं गच्छेत् ॥ ५२ ॥

वत्सवन्धनो रञ्जुर्वत्सतन्ती । तामुपरि न गच्छेत्। वत्सशब्दो गोजातेरुपळक्षणम् ॥ ५२॥

बछड़े (गौ आदि ) के पगहे के ऊपर से न जाए।। ५२॥

### न कुलंकुलः स्यात् ॥ ५३ ॥

कुळमेव कुलं यस्य स कुलंकुळः। छ।न्दसो गुमागमः। एवंविधो न स्यात्। अन्यत्र गमनेऽध्ययनादिळाभे सित स्वकुळ एव न तिष्ठेदिति। अपर आह—कुळाःकुळान्तरगामी कुलंकुळो दत्तादिरूपेण तथाविधो न स्यात्। स्वसूत्रपरित्यागेन परसूत्रं न भजेदिति। तत्र स्मृत्यन्तरम्—

यः स्वसुत्रं परित्युच्य परसूत्रं निषेवते।

शाखारण्डः स विज्ञेयः सर्वकर्मबहिष्कृतः ॥ इति ॥ ४३ ॥

( अन्यत्र जाकर अध्ययन करना संभव हो तो ) अपने कुछ में ही न पड़ा रहे अथवा दत्तक होकर एक कुछ से दूसरे कुछ में ही न भटकता रहे। अथवा अपने सूत्र का परित्याग करके दूसरे के सूत्र को न अपनाए।। ५३॥

न यज्ञमवृतो गच्छेत् ॥ ५४ ॥ अवृतोऽनुपामन्त्रितो यज्ञं न गच्छेत् ॥ ५४ ॥ आमन्त्रित न होने पर यज्ञ में ( भाग छेने ) न जाए ॥ ५४ ॥

## दर्शनाय तु कामम्॥ ५५॥

अवृतोऽिप कामं दर्शनाय यज्ञं गच्छेत्। न त्वार्त्विज्यादिलिप्सया ॥५५॥ यज्ञ देखने के लिए तो आमन्त्रित न होने पर भी अपनी इच्छा से जा सकता है॥ ५५॥

# न भन्नानुत्सङ्गे भन्नयेत् ॥ ५६ ॥

भक्षाः पृथुकादयस्तानुत्सङ्गे ऋत्वा न भक्षयेत ॥ ५६ ॥

(पृथुक आदि) खाने की वस्तुएँ गोदी में या आंचल में रखकर न खाए।। ५६।।

## न रात्रौ प्रेष्याहृतम् ॥ ५७ ॥

रात्रौ प्रेड्येण किंकरेण यदानीतं तद्यक्तिचिद्पि न भक्ष्येत्। न भक्षा-नेव । एकवचननिर्देशात् ॥ ५७ ॥

रात्रि में सेवक द्वारा लाई गई किसी भी वस्तु का भोजन न करे ॥ ५७ ॥

उद्धतस्नेहविलयनिषयाकमथितप्रभृतीनि चाऽऽत्तवीर्याण नाश्नीयात् ॥ ५८॥

आत्तवीर्योण्युपात्तसारांशानि नाइनोयात । कानि पुनस्तानि तेषामु-दाहरणप्रपद्धः । उद्धतस्नेहे उपात्ताममण्डे द्धिपयसी । विलपनं नवनीत-मलम् । यन्त्रे पोडितानां तिलानां कल्कः पिण्याकम् । यस्य मथनमात्रं नाम्बुसंसर्गस्तद्पि मथितम् । यथाहुनैविण्टिकाः—

तकं द्युदिश्वनमथितं पाद।म्ब्वर्धाम्बु निजलम् । इति ।

तच्च द्विविधम् । आत्तनवनीतिभितरच । तत्राऽऽद्यस्येह प्रहणं तद्धचा-त्तवीयस्योदाहरणम् । प्रभृतिप्रहणेन यच्चान्यदेविधं कलकरूपं तस्य प्रहणम् । उद्धृतनवनीतं तक्रमाद्यमनाद्यमिति चिन्त्यम् । आचारस्त्वश-नमेव । अभक्ष्यप्रकरणे वक्तव्य इह वचनात्स्नातकत्रतलोपे यत्रायश्चित्तं तदेवैषामशने भवति नाभक्ष्यभक्षणनिभित्तम् ॥ ५८॥

जिन वस्तुओं का रस निकाल लिया गया हो ऐसी वस्तुओं, मक्खन निकाले गये दिघ और दूध, तिल की खली, केवल मधे गए दूध और दही तथा इस प्रकार के अन्य निःसार पदार्थों को न खाए ॥ ५८ ॥

## सा्यंत्रातस्त्वन्नमभिपूजितमनिन्दन्भुञ्जीत ॥ ५९ ॥

तुशब्दस्त्ववधारणे। सार्य रात्रिः प्रातरहस्तयोर्द्वयोरेककालयोरशनं भुञ्जीत। नान्तरेति प्राप्तस्य भोजनस्य परिसंख्येयम्। तत्र गुणविधिरभि- पूजितमनिन्दन्मिति । अभिपूजितं रोचत इति । अनिन्दन्कदन्नत्वादिदो-षेणाकुत्सयन् । सायं प्रातरशनान्यभिपूजयेदिति वसिष्ठः ॥ ५९ ॥

सायंकाल (अर्थात् रात्रि में ) और प्रातःकाल (अर्थात् दिन में ) अन्न की पूजा करके (अर्थात् प्रसंसा करते हुए, और उसकी निन्दा न करते हुए भोजन करे। ५९॥

न कदाचिद्रात्रौ नग्नः स्वपेत्॥ ६०॥

सुत्याद्वात्रौ न तु नग्नः स्वपेत् । तदेवं रात्रौ नग्नस्य स्वापप्रतिपेधो विवा तु सर्वथेति । कदाचिद्प्रहणादिदं छभ्यते । अन्यथा रात्रौ न नग्नः स्वपेदित्येव वाच्यं स्यात् ॥ ६० ॥

कभी भी रात्रि में नग्न होकर न सोए ॥ ६० ॥

#### स्नायाद्वा ॥ ६१ ॥

न नम्न इत्येक । नम्नो जलां नावतरेदिति स्मृत्यन्तरम् ॥ ६१ ॥ नग्न होकर स्नान भी न करे ॥ ६१ ॥

आनन्त्यादाचाराणां प्रतिपदपाठो न शक्य इति संक्षिप्याऽऽह्

यच्चाऽऽत्मवन्तो वृद्धाः सम्यग्विनीता दम्भलोभमोह-वियुक्ता वेदविद आचचते तत्समाचरेत्॥ ६२॥

आत्मवन्तो जितेन्द्रियाः । वृद्धाः परिणतवयसो यौवने विषयवदय-तासंभवात् । सम्यग्विनीता गुरुभिः शिक्षिताः । दम्भो धर्मच्छलेन लोक-बद्धनम् । लोभोऽन्यायेन परद्रव्यादित्सा । मोहोऽज्ञानं लोकविरुद्धज्ञानं वा तेन त्यक्ताः । वेदविदः पाठतश्चार्थतश्च वेदानां चोदितारः । अत्र वृद्धा इति विशोष्यम् । एवभूता वृद्धा यदाचक्षते तत्कर्तव्यमिति । बहुवच-ननिर्देशाद्वहुनामैकमत्ये तद्भवति ॥ ६२ ॥

जितेन्द्रिय, वयोष्ट्रद्ध, भलीभाँति शिद्धा प्राप्त किये हुए, दम्भहीन, लोभरहित, अज्ञान से मुक्त तथा वेद के ज्ञाता व्यक्ति जैसा कहें उसके अनुसार आचरण करना चाहिए॥ ६२॥

योगचोमार्थमीश्वरमधिगच्छेत् ॥ ६३ ॥

अल्ड्सिय लामो योगः। लब्सस्य परिपालनं क्षेमः। तदर्थमीश्वरं राजानमधिगच्छेत्। अधिशब्दप्रयोगाद्धिरैश्वर्य इत्यस्मादकार्पण्येन स्वतन्त्रा गच्छेदिति ॥ ६३ ॥

योग (न प्राप्त हुई वस्तु के लाभ ) तथा क्षेम (प्राप्त वस्तु की रक्षा) के लिए राजा के निकट जाना चाहिए ॥ ६३ ॥

## नान्यमन्यत्र देवगुरुधार्मिकेभ्यः ॥ ६४ ॥

अन्यं राजव्यतिरिक्तं योगक्षेमसमर्थमिष नाधिगच्छेदित्यनुवादः । देवा इन्द्रादयः । गुरवः पित्राद्यः । धार्मिका धर्माचरणशोलाः । एतेभ्योऽन्यत्र । एतानिधगच्छेरेवेति ॥ ६४॥

देवता, (पिता आदि) गुरुजन तथा धार्मिक छोगों के अतिरिक्त अन्य किसी के निकट (राजा को छोड़कर) योगक्षेम के लिए न जाए॥ ६४॥

प्रभूतैघोदकयवसकुशमाल्योपनिष्क्रमण्यसायं जनभूथिष्ठमनल-ससमृद्धं धार्मिकाधिष्ठितं निकेतनमावसितुं यतेत ॥ ६४ ॥

एधः काष्टमुदकं स्नानपानयोग्यं यवसं तृणानि गवार्थम्। कुराः प्रसिद्धाः। माल्यानि पुष्पाणि देवाद्यर्चनार्थम्। उपनिष्क्रम्यते यत्र तदु-पनिष्क्रमणं बहिरवकाशः संचाराद्यर्थम्। एवमादोनि प्रभृतानि यत्र । आर्याद्यविणिकास्त एव जनास्तैर्भूयष्टं व्याप्तम्। अलसाः कृत्येपु निरुद्यमान्तद्वपरीता अनलसास्तैः समृद्धम्। धार्मिका धर्मशोलास्तैरियष्टातृभिरधि-छितम्। एवंभूतं निकेतनमावसितुं यतेत। एवंभूते स्थाने यत्नेनापि वसेदिति॥ ६५।।

प्रचुर हैं घन, जल, (गौ आदि के खाने योग्य) घास, कुश, पुष्प, निष्क्रमण के योग्य स्थान वाले, आयों (दिजों) से व्यात, उद्यमी (परिश्रमी, आलस्यहोन) व्यक्तियों से समृद्ध तथा धार्मिक पुरुषों द्वारा अधिष्ठित स्थान पर निवास करने का प्रयत्न करे।। ६ र ॥

प्रशस्तमङ्गल्यदेवतायतनचतुष्पदं प्रदिश्वणमावर्तेत ॥ ६६ !। निर्गमनप्रवेशादिषु यथा ते दक्षिणपार्थे भवन्ति तथा कुर्या-दिति ॥ ६६ ॥

पूज्य, माङ्गलिक वस्तु, देवमन्दिर और चतुष्पर्यों को दाहिने करके प्रदक्षिणा करके चले ॥ ६६ ॥

मनसा वा तत्समग्रमाचारमनुपालयेदापत्कल्पः ॥ ६७ ॥ संभवे तु साक्षाद्नुष्टानमेवेति ॥ ६७ ॥ आपत्काल में मन से ही उन आचारों का पालन करे ॥ ६७ ॥

### सत्यधर्मा ॥ ६८ ॥ /

सत्यवचनस्वभावः । स्यादिति वक्ष्यमाणमपेक्ष्यते ॥ ६५ ॥ सत्यवचन और सत्यस्वभाव वाला हो ॥ ६८ ॥

### श्रार्यवृत्तः ॥ ६९ ॥

पूर्वभाषी प्रियंवद इत्याद्यार्थाणां वृत्तमिव वृत्तं यस्य स तथा। उष्ट्रमुखवनमध्यमपदलोषः॥ ६९॥

आर्यों की वृत्ति का आचरण करे।। ६९ !।

#### शिष्टाध्यापकः ॥ ७० ॥

सतामध्यापयिता न त्वयोग्यानाम् ॥ ७० ॥ सज्जन को (अर्थात् योग्य व्यक्ति को ) ही शिक्षा प्रदान करे ॥ ७० ॥

### शौचशिष्टः ॥ ७१ ॥

शिष्टं शास्त्रविहितं शोचं यस्यास्ति स तथा । निष्ठान्तस्य परिनपातः । शास्त्रविहितेन शोचेन तद्वान् । शोचस्य पुनः पुनर्वचनं तात्प-र्यार्थम् ॥ ५१ ॥

शास्त्रविहित शौच नियमों का पालन करे।। ७१।।

### श्रुतिनिरतः स्यात् ॥ ७२ ॥

वेदाभ्यासरतः ॥ ७२ ॥ , वेद के अध्ययन में रत रहे ॥ ७२ ॥

# नित्यम्हिंस्रो मृदुईढकारी दमदानशीलः ॥ ७३ ॥

नित्यं निमित्ते सत्यप्यहिंस्रोऽहिंसाशोछः । मृदुः कृतापराघेऽपि सहकः। दृढकारो प्रारब्धस्य समापियता न प्राक्रमिकः। दम इन्द्रिय-निम्नहः। दानं संविभागः। तच्छीछः स्यादिति सर्वत्रापेक्ष्यते॥ ७३॥

नित्य अहिंसाशीला, मृदु अर्थात् सिहण्णु या क्षमाशील, इद निश्चयी, संयमी और दानशील हो ॥ ७३ ॥

### एवमाचारो मातापितरौ पूर्वापरांश्च सम्बन्धान्दुरितेभ्यो मोच्चिष्यन्स्नातकः शश्वद्ब्रह्मलोकान्न च्यवते न च्यवते ॥७४॥

एवमुक्तप्रकार आचारो यस्य स एवमाचारः। एवंभूतः स्नातको मातापितरौ पूर्वसंबन्धाः पितामहादयः। अपरसंबन्धाः पुत्रादयः। तांश्च पूर्वापरसंबन्धान्दुरितेभ्यः पापेभ्यो मोक्षयिष्यन्ये पूर्वं भूतास्तांस्तदैव नरकादिभ्यो मोचयित ये तु भविष्यन्तः पुत्रादयस्तांश्च मोक्षयिष्यन्। सप्रत्ययस्यार्थो सृग्यः (?)। मोचिष्ण्यन्भवति। स एवंभूतः स्नातकः

शश्चद्बहुकालं ब्रह्मछोकान्न च्यवते । द्विरुक्तिरध्यायसमाप्त्यर्थो । पुनः स्नातकप्रहणं स्नातकधर्माणामेवैतत्कलं न गृहस्थधर्मसहितानामित्ये-वमर्थम् ॥ ७४॥

इस प्रकार आचरण करने वाला स्नाठक अपने माता-पिता, उनके पूर्व के पितामह, मातामह आदि और बाद के पुत्र पौत्र आदि संबन्धियों को पापों से मुक्त करता हुआ चिरकाल तक ब्रह्मलोक से च्युत नहीं होता है ( अर्थात् अनन्त काल तक ब्रह्मलोक में निवास करता है ) ॥ ७४ ॥

इति श्रोगौतमीयवृत्तौ हरदत्तविरचितायां मिताक्षरायां नवमोऽध्यायः ॥ ६॥ प्रथमः प्रदनः समाप्तः ।

## अथ द्वितीये प्रश्ने प्रथमोऽध्यायः

उत्ताः प्रायश आश्रमधर्माः । अथ वर्णधर्मानाह—

### द्विजातीनामध्ययनमिज्या दानम् ॥ १ ॥

यथासंख्यमत्र न भवति । उत्तरत्राधिकप्रहणात्तत्रैव वक्तव्यं भिष्ठिति । अध्ययनं वेदप्रहणाभ्यासम्हपम् । इज्या यागो देवपितृपूजा । दानं पात्रे द्रव्यत्यागः । द्विजातोनामिति वचनाद्यदा द्विजातयः सपन्नाः कृतोपनयनास्तत आरभ्यते धर्माः । तेनानुपनोतानां दानेऽप्यधिकारो नास्तीति केचित् । नेति च वयम् । द्विजातीनामित्युपलक्षणं येषां द्विजाति-जन्म तेषामिति । तेनानुपनोतस्याप्यर्थवतो हितैषिभिः प्रवर्तितस्य दानं भवत्येव ।। १।।

द्विजातियों (उपनीत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य) के धर्म (वेद के प्रहण एवं अभ्यास के रूप में ) अध्ययन, यजन तथा दान हैं ॥ १ ॥

#### ब्राह्मग्रस्याधिकाः प्रवचनयाजनप्रतिग्रहाः ॥ २ ॥

प्रवचनमध्यापनम्। याजनमार्त्विष्यम्। प्रतिग्रहः प्रसिद्धः। एते ब्राह्मणस्याधिकाः पूर्वेभ्योऽध्ययनादिभ्यः। ते चामी च समुच्चिता इत्युक्तं भवति । अत्राप्यनुपनीतस्यापि प्रतिग्रहो भवति । याजनाध्यापने त्वस्तिमवान्न भवतः। ब्राह्मणस्य प्रवचनयाजनप्रतिग्रहा इत्येव सिद्धेऽधिकः प्रहणं पूर्वत्र यथासंख्यं मा भूदिति पूर्वे तावदवस्थिताः॥ २॥

अध्यापन, यज्ञ कराना और दान लेना—ये तीन धर्म अन्य द्विजातियों ( उपनीत क्षत्रिय और वैश्य) की अपेक्षा ब्राह्मण के अधिक होते हैं ॥ २॥

### पूर्वेषु नियमस्तु ॥ ३ ॥

नियमोऽवदयकर्तव्यता । पूर्वाण्यध्ययनादीन्यवदयकर्तव्यानि । अकुवन्त्रत्यवैति कुर्धियभ्यदेति । प्रवचनादीनि तु वृत्त्यर्थानि । अतोऽकरणे न प्रत्यवायः करणे नाभ्यद्यः ॥ ३ ॥

इनमें पूर्ववर्ती अध्ययन, यजन और दान तो (ब्राह्मण के ) अनिवार्य कर्तव्य होते हैं। (इनके न करने से प्रत्यवाय दोष होता है और करने से अभ्युद्य की सिद्धि होती है; शेष तीन अध्यापन, याजन और दानप्रहण वृत्ति के लिये निर्धारित कर्म हैं अतः अनिवार्य नहीं होते )।। ३॥

## त्राचार्यज्ञातिप्रियगुरुधनविद्यानियमेषु ब्रह्मणः संप्रदान-मन्यत्र यथोक्तात् ॥ ४ ॥

ब्रह्म वेदः । तस्य संप्रदानं सम्यक्प्रदानम् । अनुज्ञात उपविशेदित्या-रभ्य शुक्रूषवोऽध्याप्या इत्युक्तं स यथोक्तो नियमः । तस्माद्न्यत्र विनाऽ-पीति तेनाऽऽचार्यादिभ्यो ब्रह्म प्रदेयमित्युच्यते । आचाय उक्तः । ज्ञातयो भ्रातृपितृच्याद्यः । प्रियः सखा । गुरवो मातुलाद्यः । एतेषु ब्रह्म सम्य-क्प्रदेयम् । तथा धनविद्यानियमेषु । धनेन विद्यायाः परिवर्तनं धन-नियमः । विद्यान्तरेण परिवर्तनं विद्यान्यमः । तेष्वाप ब्रह्म सप्रद्यम् । धनविद्यानियमोऽपि योग्यविषय एव । शिष्टाध्यापक इत्युक्तत्वात् । न च तस्याप्ययमपवादः । यथावद्महणविधिनाऽध्ययनमुक्तः (कंत)स्यैवा-यमपवाद इति ॥ ४॥

आचार्य, बन्धु बान्धव (भाई, पितृब्य आदि), प्रियजन, मामा आदि गुरुजनों को तथा धन और विद्या के बदले में वेद का सम्यक् अध्यापन किया जा सकता है; इसके अतिरिक्त जैसा पहले कहा जा चुका है उसके अनुसार ही वेद की शिक्षा देनी चाहिए ॥ ४ ॥

### कृषिवाणिज्ये वाऽस्वयंकृते ॥ ५ ॥

कृषिः कर्षणेन सस्योत्पादनं वाणिज्या क्रयविकयव्यवहारः। ते च ब्राह्मणस्याधिके यद्यस्वयंकृते। अन्येन कारियतुं शक्येते॥ ४॥

अथवा यदि खेती और वाणिज्य (क्रय-विक्रय) ब्राह्मण स्वयं (अपने हाथों से ) न करके किसी दूसरे द्वारा कराता है तो वह इन कमों को भी कर सकता है ॥ ५॥

### कुसोदं च ॥ ६ ॥

कुसीदमुपचयार्थी धनप्रयोगः। तद्व्यस्वयंकृतं चेद्बाह्मणस्या-धिकम्॥६॥

व्याज पर धन देने का कार्य भी दूसरों के द्वारा ब्राह्मण कर सकता है ॥६॥ राज्ञोऽधिकं रच्चणं सर्वभूतानाम् ॥ ७॥

राज्ञोऽभिषिक्तस्य सर्वभूतानां रक्षणमधिकम् । सर्वेप्रहणात्स्थावरादी-नामस्यथस्थादीनां छेदननिरोधेन ॥ ७ ॥

अभिषिक्त राजा का (अन्य द्विजातियों — ब्राह्मण और वैश्य की अपेक्षा अधिक धर्म है सभी प्राणियों की (और स्थावर वृक्षों की भी) रक्षा का -कार्य।। ७॥

#### न्याय्यद्गडत्वम् ॥ = ॥

न्यायादनपेतो न्याय्यः शास्त्राविरुद्धो दण्डो यस्य तद्भावो न्याय्य-दण्डत्वम् । न्यायदण्डत्विमत्यिपे पाठ एष एवार्थः । स च राज्ञो धर्मः । रागद्वेषादिना न न्यूनाधिकदण्डः स्यादिति ।; ८ ॥

न्यायपूर्वक ( अर्थात् शास्त्रानुसार ) दण्ड देना भी राजा का धर्म है ॥ ८॥

### विभृयाद्बाह्मणाञ्श्रोत्रियान् ॥ ९ ॥

श्रोत्रिया अधीतवेदास्तान्त्राह्मणानन्न।दिदानेन बिभृयात् ॥ ९ ॥ राजा को श्रोत्रिय (वेद के विद्वान् ) ब्राह्मणों का भरण पोषण करना चाहिये ॥ ६ ॥

### निरुत्साहांश्र ब्राह्मगान् ॥ १० ॥

जीवनार्थमुत्साहं कर्तुमसमर्था निरुत्साहास्तान्त्राह्मणानपि बिभृयात् । कि पुनर्ह्रोह्मणान् । पूर्वसूत्रे सर्जने समर्थानपि श्रोत्रियानसममाहूयं बिभृयादिति ॥ १०॥

. जीविका के लिए उद्योग करने में असमर्थ ब्राह्मणों का भी पालन-पोषण (राजा को) करना चाहिए।। १०॥

### अकरांश्च ॥ ११ ॥

ये पूर्वेर्द्ता अकरा बाह्मणादिभ्यस्तांश्च यथापूर्वं बिभृयाद्वाधकादि-निरासेन । स्वयं च नापूर्वं करमुत्पादयेदिति ॥ ११ ॥

जो ब्राह्मण पहले कर से मुक्त किये गये हों उनका भी पालन करे अर्थात् उनसे कर न ले।। ११।।

### उपकुर्वाणांश्र ॥ १२ ॥

अधीयाना ब्रह्मचारिण उपकुर्वाणास्तांश्च बिभृयादन्नादिदानेन । यद्यर्थिनः स्वयं जीवितवन्तो वनस्करादिव्यावर्तनेन । अपर आह—उप-कुर्वाणा छोकोपकुर्वाणा वैद्यादय इति ॥ १२ ॥

अध्ययनरत ब्रह्मचारियों का भी पोषण करे अथवा लोकोपकार करने वाले वैद्यों का भी पोषण करें ॥ १२ ॥

### योगश्च विजये ॥ १३ ॥

योग उपायो विजयविषयस्य योगः कार्यः। अयमपि राज्ञोऽधिको धर्म इति ॥ १३॥

विजय के लिए उपाय करे यह भी अन्य द्विजातियों की अपेक्षा राजा का एक अधिक धर्म है।। १३।)

#### भये विशेषेण ॥ १४ ॥

अन्याभिभवादिनिमित्ते विशेषेण योगः कार्यः॥ १४॥ दूसरे शत्रु आदि से भय होने पर विशेष रूप से उपाय करे॥ १४॥

### चर्या च रथधनुभ्याम् ॥ १५ ॥

चरणं चर्या । बहिः प्रदेशे चरन्रथमारूढो घनुईम्तश्च चरेत् । रथयहणं हस्त्यशादेरुपलक्षणं धनुर्यहणं च खड्गादेः ॥ १५ ॥

रथ पर आरूढ होकर और हाथ में धनुष लेकर विचरण करे।। १५॥

### सङ्ग्रामे संस्थानमनिवृत्तिश्च ॥ १६ ॥

संप्रामो युद्धं तत्र संस्थानं प्राणात्ययः । निवृत्तिः पलायनं तद्भावोऽ-निवृत्तिः । एतौ च राज्ञोऽधिकौ धर्मौ ॥ १६॥

युद्ध में सम्मुख स्थित रहना (तथा प्राण त्याग देना) और पलायन न करना भी (अन्य द्विजातियों की अपेक्षा राजा के अधिक धर्म हैं)॥ १६॥

# न दोषो हिंसायामाहवे ॥ १७ ॥

यत्र परस्परमाह्वयन्ते स आहवः । तादृशे युद्धे शत्रूणां हिंसायामपि न दोषः । नित्यमहिंस्र इत्यस्यायमपवादः ॥ १७॥

युद्ध में रात्रुओं की हिंसा करने में कोई दोष नहीं होता ॥ १७ ॥

## अन्यत्र व्यश्वसारथ्यायुधकृताञ्जलिप्रकीर्णकेशपराङ्मुखो-पविष्टस्थलवृत्ताधिरुढद्तगोत्राह्मण्यादिभ्यः ॥ १८ ॥

विशब्दश्च त्रिभिः संबध्यते । व्यक्षो विसार्थिव्यायुध इति यस्याश्चो हतः स व्यश्वः । यस्य सार्थिहृतः स विसार्थः । यस्याऽऽयुधं कृत्तं पतितं वा स व्यायुधः । कृताञ्जलिभयेन । प्रकीर्णकेशः केशानिप नियन्तु- मक्षमः । पराङ्मुखो भयेन पृष्ठोकृत्य पलायमानः । उपविष्टः पलायितु- मप्यसमर्थं आसीनः । स्थलवृक्षाधिकृतः । स्थलमुन्नतप्रदेशस्तं वृक्षं वाऽऽकृतः । दृतो वार्ताहरः । गौरिस्म ब्राह्मणोऽस्मोति ये वदन्ति ते गोब्राह्मणवादिनः । एतेभ्योऽन्यत्राऽऽह्वे हिंसायां न दोषः । एतेषु दोष इति ।। १८ ।।

बिना घोड़े वाले, बिना सार्थि वाले, बिना अस्त्रों वाले, (भय से) हाथ फोड़ने वाले, बिखरे हुए केशों वाले (अर्थात् जो केशों को भी संभालने में असमर्थ हों ) भय से पीठ दिखाकर भागने वाले, (भागने में असमर्थ होने से ) अशक्त होकर बैठे हुए, ( छिपने के लिये भय से ) ऊँचे स्थान और वृक्ष पर चढ़े हुए को, दूत को, तथा अपने को गौ या ब्राह्मण बताने वाले को छोड़कर ( अन्य शत्रुपक्षी को हिंसा करने से राजा को कोई दोष नहीं लगता ) ॥ १८॥

## त्तत्त्रयरचेदन्यस्तमुणजीवेत्तद्वृत्त्या ॥ १६ ॥

अन्यश्चेत्क्षत्त्रियस्तं राजानं देशोपष्ठवादिनोपजीवेत्तदा तद्वृत्त्या तस्य राज्ञो या वृत्तिश्चर्या रथधनुभ्योमित्यादिका तथा युक्तः सङ्घोवेत्। तेन राज्ञेवमसौ संमत इति ॥ १९॥

कोई अन्य क्षत्रिय उस राजा के अधीन उसकी वृत्ति से निर्वाह करता हो वह राजा के समान ही (रथ पर आरूढ़ हो तथा घनुष धारण कर घूमने एवं युद्ध में लड़ने का) आचरण करे॥ १९॥

### जेता लमेत सांग्रामिकं वित्तम् ॥ २०॥

राज्ञा नियुक्तो राजमृत्यादिः संप्रामे शत्रृश्निर्जित्य यद्वित्तं छभते तत्स एव जेता छभेत न राजा ॥ २०॥

( राजा द्वारा नियुक्त ) जेता योदा युद्ध में विजयोपरान्त शातुओं से छीनी गई सम्पत्ति का स्वामी होता है ( राजा नहीं ) ॥ २० ॥

#### वाहनं तु राज्ञः ॥ २१ ॥

वाहनं हस्त्यश्वादिकं निर्जित्य छड्धं राज्ञो भवति न जेतुः ॥ २१॥ युद्ध में जीते गये (छीने गये) द्दार्थी आदि वाहन राजा को मिलते हैं (राजा द्वारा नियुक्त विजयी योद्धा को नहीं ) ।। २१॥

#### उद्धारश्चापृथग्जये ॥ २२ ॥

यदि सर्वे सैनिकाः संभूय जयेयुर्जित्वा च किमपि छभेरंस्तरिमन्न-प्रथाजये राज्ञ उद्घारो विशेषद्रव्यं स्वयं वृतो देयः ॥ २२ ॥

यदि सभी सैनिक मिलकर विजय प्राप्त करें तो युद्ध में प्राप्त घन में से वे राजा को उसका विशिष्ट धन अर्थित करें।। २२।।

## श्रन्यतु यथाई भाजयेद्राजा ॥ २३ ॥

यत्स्वयं वृतं माणिक्यादि ततोऽन्यद्यथाई यस्य यावान्व्यापारो यावद्वा शौर्यं तदनुरूपेण भाजयेत्। यथैते तदनुरूपं भजेरंस्तथा कार-येदिति ॥ २३ ॥

७ गौ० घ०

( ऐसे सभी सैनिकों द्वारा सम्मिलित रूप से जीते गये धन में से अपने योग्य माणिक्यादि लेकर ) शेष धन को राजा सभी सैनिकों में उनकी योग्यता ( और पराक्रम ) के अनुसार वितरित करे।। २३।।

# राज्ञो बलिदानं कर्षकैर्दशममष्टमं पष्टं वा ॥ २४ ॥

कर्षकैः क्षेत्रे यल्लब्धं तस्य दशमभागोऽष्टमः षष्टो वांऽशो राज्ञो बिल्दानं कररूपेण देयः। अभ्य राज्ञः कपंकैः क्षेत्रे यल्लब्धं तद्रक्षणिनिमत्ता वृत्तिरेषा। कृष्टाया भूमेरतिभोगमध्यमभोगालपभोगविषयोऽयं व्यवस्थितो विकल्पः। अतिभोगे दशमांशो मध्यमभोगेऽष्टमांशोऽल्पभोगे पठ्टांश इति॥ २४॥

कृषक खेत की उपज का दसवाँ, आठवाँ या छुटा भाग राजा को कर के रूप में प्रदान करें।। २४॥

#### पश्चहिरएययोरप्येके पञ्चाशद्भागः ॥ २५ ॥

ये पशुभिर्जीवन्ति ये या हिरण्यप्रयोक्तारो वार्धुषिकास्तैः पञ्चा-शत्तमो भागो राज्ञे देय इत्येकं । तद्यथा—यस्य पञ्चाशत्पशवः सन्ति स प्रतिसंवत्सरमेकं पशुं राज्ञ दद्यात् । यस्य वा पञ्चाशन्निष्केर्वृद्धिप्रयोगः स प्रतिसंवत्सरमेकैकं निष्कं राज्ञे बिळक्षेण दद्यादिति ॥ २५ ॥

कुछ आचार्यों का मत है कि पशुपालन से जीविका चलाने वाले और धन देकर ब्याज कमाने वाले (प्रतिवर्ष कमशः पशुओं तथा मूलधन का) पचासवाँ माग राजा को करके रूप में प्रदान करें।। २५।।

### विंशतिभागः शुल्कः पएये ॥ २६ ॥

यद्वणिग्भिर्विकीयते तत्पण्यम् । तत्र विशतितमो भागो राज्ञे देयस्त-स्यैव दोयमानस्य ग्रुलक इति संज्ञा । ग्रुलकप्रदेशाः प्रतिभाव्यं विशक्तिम् लक्मित्यादयः ॥ २६ ॥

विकय वस्तुओं का बीसवाँ भाग ( राजा का कर होता है ) ॥ २६ ॥

## म्लफलपुष्पोषधम्धुमांसतृखोन्धनानां पष्टः ॥ २७ ॥

मूल हरिद्रादि । फलमाम्रादि । पुष्पमुत्पलादि । औषधं बिल्वादि । शिष्टानि प्रसिद्धानि । एतेषु पण्येषु षष्टि ( १८ ) तमो भागो राज्ञे देयो विकता ॥ २७ ॥

हल्दी आदि मूलों, आम आदि फलों, फूल, औषघ (बिल्व आदि), मधु, मांस, तृण और इँघन का विकय करने पर छठा भाग राजा को देय होता है।। २७॥ कस्मात्पुनरेवं राज्ञे देय इत्यत आह--

### तद्रचणधर्मित्वात् ॥ २८ ॥

तेषां करदायिनां रक्षणरूपेण धर्मेण तद्वस्वात्तेषामयं रक्षक इति कृत्वेति ॥ २८ ॥

क्योंकि उन (करदाताओं) की रक्षा करना ही राजा का धर्म होता है ॥२८॥

### तेषु तु नित्ययुक्तः स्यात् ॥ २९ ॥

तेषु कर्षकादिषु नित्ययुक्तः स्याद्रक्षणे नित्यमवहितः स्यात् । अपर आह्—तेषु बल्यादिषु नित्ययुक्तः स्यात् । तात्पर्येणाऽऽददीत शुल्कं । श्वस्यतद्धनमिति ॥ २९ ॥

अतएव राजा उन ( कृषक आदि करदाताओं ) की रक्षा में नित्य सावधान, होकर तत्पर रहे। अथवा करप्रहण में नित्य तत्पर रहे॥ २९॥

### अधिकेन वृत्तिः ॥ ३० ॥

राज्ञोऽधिकं रक्षणिमिति यदुक्तं तद्द्वारेण यदागतं धनं तद्धिकं तेनाऽ-त्मनः पोष्यवर्गस्य च हस्यश्वादोनां च वृक्तिः स्यान तु पूर्वेर्यर्संचित्य खातं कोशरूपेण तेन जोवेत्। आपिद तु तेनािप जीवेत्। तथा च न्याञ्चः—

कुदुम्बपोषणं कुर्यात्रित्यं कोशं च धारयेत्। आपदोऽन्यत्र कोशात्त न गृह्वीयात्कदाचन ॥ इति ॥ ३० ॥

(अन्य दिजातियों की अपेक्षा रक्षण करना राजा का ) अधिक कार्य होने से वह उस (रक्षण कार्य) द्वारा प्राप्त घन से अपनी (अपने आश्रितों एवं हाथी-घोड़े आदि की ) वृत्ति चलावे (यदि आपत्काल न हो तो पूर्वकाल से सिन्चत कोश का व्यक्तिगत व्यय के लिए उपयोग न करें)। ३०।।

# शिल्पिनो मासि मास्येकैकं कर्म कुर्युः ॥ ३१ ॥

एकेनाह्वा साध्यमेकं कर्म । शिल्पिनो छोहकाराद्यः । तेऽपि अतिमासं राज्ञे स्वीयमेकमहः कर्म कुर्युः । एष एषां ग्रुल्कः ॥ ३१ ॥

कारीगर प्रत्येक मास में एक दिन राजा के लिए अपनी कर्म करें (यह उनके लिए कर होता है) ॥ ३१॥

एतेनाऽऽत्मोपजीविनो व्याख्याताः ॥ ३२ ॥ आत्मोपजीविनो ये शरीरायासेन जीवन्ति काष्ट्रवाहाद्यस्तेऽप्येते च शिल्पिष्क्तप्रकारेण व्याख्याता मासि मास्येकैकं कर्म कुर्युरिति । नर्त- कादिष्वप्येषैव गतिः ॥ ३२ ॥

शारीरिक अम करके जीविका निर्वाह करने वालों (लकड़हारा आदि) के लिए भी इसी प्रकार का नियम है।। ३२।।

### नौचक्रीवन्तश्च ॥ ३३ ॥

नौश्च चक्रंच नौचक्रे। चक्रशब्देन तद्वच्छक्रटं छक्ष्यते। तद्वन्तो नौचक्रोवन्तः। आसन्दीवद्ष्ठीवदित्यादिना कथंचिद्रपसिद्धिः। नौवन्तो नौजीविनः। चक्र(क्री)वन्तः शकटजीविनः। तेऽपि राज्ञ एकमहस्त-रक्म कुर्युः॥३३॥

नौका एवं गाड़ी चलाकर जीविकानिर्वाह करने वाले भी (प्रतिमास एक दिन राजा के लिए कर्म करें)॥ ३३॥

### भक्तं तेभ्यो दद्यात् ॥ ३४ ॥

शिल्पिनो मासि मासीत्यारभ्य येऽनुक्रान्तास्तेभ्यः कर्म कुर्वद्भयो भक्तमन्नं दिवा भोजनं द्दादाजा ॥ ३४ ॥

इनको राजा (जिस दिन वे उसके यहाँ अमदान करें उस दिन) भोजन दे॥ ३४॥

### परायं विणिग्भिरथीपचयेन देयम् ॥ ३५ ॥

मासि मास्येकैकमित्यनुवर्तते । विश्विभागः शुल्कः पण्य इत्युक्तम् । ततः शुल्कादधिकमिदं मासि मास्येकं पण्यमर्थापचयेन प्राप्तस्य मृत्यस्य किचिन्न्यूनतां कल्पयित्वा वणिजो राज्ञे दद्यः। तत्र बृहस्पतिः—

> शुल्कं दशुस्ततो मासमेकैकं पण्यमेव च ! अर्घावरं च मूल्येन वणिजस्ते पृथक् पृथक् ॥ इति ॥ ३५ ॥

कर देने वाले व्यापारी (कर के अतिरिक्त) प्रतिमास अपनी विक्रय को एक वस्तु कम मूल्य पर राजा को अर्पित करें ॥ ३५॥

### प्रनष्टमस्वामिकमधिगम्य राज्ञे प्रब्र्युः ।। ३६ ।!

प्रनष्टं स्वामिसकाशात्त्रभ्रष्टम् । अस्वामिकेमज्ञायमानस्वामिकम् । अधिगम्य भूमौ पतितमुपळभ्य जनपदपाळने नियुक्ता एते राज्ञे प्रब्रुयुः । अन्ये वा केचिद् दृष्टवन्तस्तेऽपि ब्रूयुः ॥ ३६॥

किसी की खोई हुई वस्तु या ऐसी वस्तु को पाकर जिसके स्वामी का पता न हो उस वस्तु के विषय में राजा को बतलाना चाहिए ॥ ३६ ॥ ततः किं कर्तव्यं राज्ञा-

### विख्याप्य संवत्सरं राज्ञा रच्यम् ॥ ३७ ॥

विख्याच्य—इंद्रमेवंजातीयकं वस्त्वासादितं रक्ष्यते । यस्यैतत्स आग-च्छतु, इति नगरे पटहेन घोषयित्वा संवत्सरं रक्ष्यम् प्राक्चेत्संवत्सरा-रस्वाम्यागच्छति ततो छक्षणानि पृष्ट्वा साम्यं चेत्तत्त्समै देयम् । वैषम्ये स दण्डचः । तथा च याज्ञवल्क्यः—

प्रतष्टाधिगतं देयं नृपेण धनिने धनम्। विभावयेन्न चेल्लिङ्गेस्तत्समं दण्डमर्हति ॥ इति ॥ एतमधिगम्याप्रज्ञवन्तो दण्डचाः ॥ ३७॥

राजा उस वस्तु के मिलने की घोषणा करके एक वर्ष तक उसकी रक्षा करें॥ ३७॥

अथ संवत्सरादूर्धं कि कार्यमित्याह—

उद्धिमधिगन्तुश्रतुर्थं राज्ञः शेषः ॥ ३८॥
येनाधिगम्याऽऽख्यातं तस्मै चतुर्थमंशं दत्त्वा शेषो राज्ञा प्राह्यः॥३८॥
एक वर्ष बाद उस वस्तु का चतुर्थांश उसके पाने बाले को देकर शेष राजा
स्वयं ग्रहण करे ॥ ३८॥

## स्वामी रिक्थक्रयसंविभागपरिग्रहाधिगमेषु ॥ ३९ ॥

रिक्थं पित्रादीनामभावे प्राप्तम् । क्रयो मूल्येन स्वोकारः । संविभागो आत्रादीनां साधारणस्य परस्परविभागः । परिम्रहो वन्येष्वस्वामिकेषु वृक्षादिषु पूर्वस्वीकारः । अधिगमः प्रनष्टस्याज्ञातस्वामिकस्य निध्यादैः स्वीकारः । एतेषु कारणेषु द्रव्यस्वोकर्ता स्वामी भवति । तेन प्रनष्टेऽधिगते राज्ञोऽधिगन्तुस्य स्वाम्यनुपपन्नमिति प्रकरणसंगतिः । क्षेत्रेषूत्पन्नानि सस्यादीनि क्षेत्रवदेव क्षेत्रवतः स्वानि । एतेनाऽऽकरेषूत्पन्नं छवणादि व्याख्यातम् । एतानि सर्ववर्णसाधारणानि स्वाम्यकारणानि ॥ ३९ ॥

कोई भी व्यक्ति पैतृक सम्पार्च, स्वयं खरीदी हुई वस्तु, भाइयों से बँटवारे से मिले हुए धन एवं स्वयं पाई हुई किसी की खोई हुई वस्तु (को पहले राजा को दी गई हो श्रीर राजा से चतुर्थांश के रूप में प्राप्त हो) का स्वामी होता है ॥ ३९॥

त्राह्मग्रस्याधिकं लब्धम् ॥ ४० ॥ यल्छन्धं दानरूपेण तद्त्राह्मणस्याधिकं स्वाम्यमूछम् ॥ ४० ॥ इनके अतिरिक्त दान में प्राप्त धन ब्राह्मण की अधिक सम्पक्ति होता है।। ४०॥

### चत्त्रियस्य विजितम् ॥ ४१ ॥

विजयेन छन्धं क्षत्त्रियस्याधिकं स्वम् ॥ ४१ ॥ युद्ध में जीता हुआ धन क्षत्रिय का अधिक धन होता है ॥ ४१ ॥

निर्विष्टं वैश्यशूद्रयोः ॥ ४२ ॥

निर्विष्टं कर्मणोपात्तम् । कृष्यादिना वैदयस्य शुश्रूषादिना शूद्रस्य । तद्धिकमनयोः ॥ ४२ ॥

अपने कर्म से उपार्जित धन वैश्य और शूद्र की अधिक सम्पत्ति होता है।। ४२।।

अय प्रनष्टाधिगताधिगन्तुश्चतुर्थमित्यस्यापवादमाह—

# निध्यधिगमो राजधनम् ॥ ४३ ॥

निधिश्चेदधिगतस्तद्राजधनमेव भवति । अधिगन्त्रेऽनुमहानुरूपं किंचिदेयमिति ॥ ४३ ॥

पायी हुई वस्तु राजा का धन होती है।। ४३॥

#### ब्राह्मण्स्याभिरूपस्य ॥ ४४ ॥

अभिरूपः षट्कर्मनिरतः । तस्य ब्राह्मणस्य चेन्निध्यधिगमो न तद्रा-जधनं किं तर्ह्यधिगन्तुर्बोद्यणस्यैवेति ॥ ४४ ॥

अपने छः कमों में रत रहने वाले बाह्मण को मिली हुई वस्तु उसीकी (अर्थात् बाह्मण की ही ) सम्पत्ति होती है (राजा की नहीं)।। ४४।।

#### अब्राह्मणोऽप्याख्याता षष्ठं लभेतेत्येके ॥ ४५ ॥

अब्राह्मणोऽिप निधिमधिगम्य यद्याचष्ट इदिमत्थमासादितिमिति स तस्य निधेः षष्टं छभेतेत्येके स्मर्तारो मन्यन्ते। ब्राह्मणेऽनिमरूपे कल्प्यः ॥ ४५॥

कुछ आचार्यों के मतानुसार ब्राह्मण से भिन्न वर्ण का व्यक्ति भी स्वयं पाकर राजा को अर्पित की गई वस्तु के षष्टांश का स्वामी होता है ॥ ४५ ॥

# चौरहतमपजित्य यथास्थानं गमयेत् ॥ ४६ ॥

चौरैहतं द्रव्यं तानपिजत्य यथास्थानं गमयेत् । स्वामिन एव दद्यात् । जेतुस्तु जयफलं किंचित् ॥ ४६ ॥ चुराई गई वस्तु को चोर से छीनकर जिसकी वस्तु हो उसी को देनी चाहिए।। ४६॥

### कोशाद्वा दद्यात्॥ ४७ ॥

यद्यन्विष्यापि चोरा न दृष्टास्त एव वा जित्वा गतास्तदा स्वकोशा-दादाय तावद्धनं स्वामिने दद्याद्यावदपहृतं चौरेरिति ॥ ४७ ॥

(यदि ढूंढने पर भी चोर न मिलें अथवा धन चुराकर भाग जायें तो ) अपने कोश से उतना धन स्वामी को दे ॥ ४७ ॥

#### रच्यं बालधनमा व्यवहारप्रापणात् ॥ ४८ ॥

बालोऽप्राप्तषोडशवर्षः। तस्य यदि हितैषिणो रक्षकाश्च पित्रादयो न सन्ति सन्तो वा मूर्खाश्चाधार्मिकाश्च तदा तद्धनं राज्ञा रक्ष्यम्। आ कुतः। व्यवहारप्रापणात्। यावदसौ व्यवहारप्राप्तः षोडशवर्षी भवति॥ ४८॥

सोलह वर्ष से कम अवस्था वाले बालक के घन की उसके व्यवहार प्राप्ति तक ( अर्थात् सोलह वर्ष की अवस्था प्राप्त करने तक ) राजां रक्षा करे ॥ ४८॥

#### समावृत्तेर्वा ॥ ४९ ॥

आङ्नुवर्तते । अधीतवेदस्य गुरुकुलान्निवृत्तिः समावृत्तिः । आ वा तस्या इति ॥ ४९ ॥

अथवा उस बालक के समावर्त्तन तक (गुरुगृह से लीटने के समय तक रक्षा करें) ॥ ४९ ॥

एवं राज्ञोऽधिकं स्वत्वमूलमुक्तम् । सांप्रतं वैश्यस्याऽऽह-

### वैश्यस्याधिकं कृषिविणिक्पाशुपाल्यकुसीदम् ॥ ५० ॥

कृषिः प्रसिद्धा । विणिगिति वाणिज्यम् । पशुपालस्य कर्म पाशुपा-ल्यम् । कुसीदं वृद्धचर्थो धनप्रयोगः । कृष्यादिभिर्यञ्जब्धं तद्धिकं स्वं वैदयस्य ॥ ५० ॥

कृषि, व्यापार, पशुपालन और व्याज से प्राप्त धन वैश्य का अधिक घन होता है ॥ ५० ॥

## शूद्रश्रतुर्थी वर्ण एकजातिः ॥ ५१ ॥

चतुर्थो वर्ण इति । वर्णसामान्यत्वे सत्यिप चतुर्थग्रहणं पूर्वेषां त्रयाणां ब्राह्मणादिवर्णानां पृथग्वर्णत्वोपपादनार्थम् । त्रविणिका इति सिद्ध- त्वादेकजातिरुपनयनं पूर्वेषां द्वितीयजन्म तदस्य नास्तीति । उपनयनप्रति-

षेधात्तत्पूर्वकमध्ययनमपि न भवति । तद्विषये गृह्यकार आह — ज्रूद्रस्यापि निषेकपुंसवनसीमन्तोन्नयन जातकर्मनामकरणान्नशाशनचौळान्यमन्त्रकाणि यथाकाळमुपदिष्टानि । इति विवाहोष्यमन्त्रको यथाचारं भवति ॥ ५१॥

शूद्ध चौथा वर्ण होता है और वह एक जाति होता है ( अर्थात् अन्य तीन वर्णों के समान उपनयन संस्कार द्वारा 'द्विज' नहीं होता ) ॥ ५१॥

### तस्यापि सत्यमक्रोधः शौचम् ॥ ५२ ॥

डपनयनाध्ययनरहितत्वेऽपि यथावृत्तिकःवं मा भूदिति तस्यापि इर् द्रस्य सत्यादयो धर्मा भवन्ति । सत्यं यथादृष्टार्थवादित्वम् । अक्रोधः परानिभद्रोहबुद्धिः । शोचं पूर्वोक्तद्रव्यशौचं मनःशौचिमित्यादि । विसिष्ठस्तु —

सर्वेषां सत्यमकोयो दानमहिंसा प्रजननं चेति ॥ ५२ ॥ उसके लिए भी सत्य, अकोष और शौच के नियमों का विधान है ॥५२॥

### श्राचमनार्थे पाणिपादप्रचालनमेवैके ॥ ५३ ॥

पूर्वेषां वर्णानां यत्राऽऽच मनसुक्तं तरिमन्विषये शृह्रस्य पाणिपादप्रक्षा-छनमेव भवति नान्य आचमनकल्प इत्येके मन्यन्ते । मनुस्तु— सकृद्मबु-पानमिच्छति खोश्ह्रौ तु सकृत्सकृदिति । नित्यस्नानविषये तृशना—

सच्छूद्रः स्नायादसच्छूद्रः पाणिपाद् प्रक्षारुयेत् । इति ॥ ५३ ॥

कुछ आचार्यों का मत है कि शुद्ध (ब्राह्मणादि तीन वर्णों के लिए विहित ) आचमन के स्थान पर केवल हाथ पैर घोने का विधान है।। ५३॥

# श्राद्धकर्म ॥ ५४ ॥

अमावास्यायामित्यारभ्य यच्छ्राद्धकर्म वक्ष्यते तद्िष शुद्रस्य कर्तव्यं मन्त्रवजम् ॥ ५४ ॥

श्राद्धकर्म भी शुद्ध के लिए विद्दित है।। ५४॥

## भृत्यभरगाम् ॥ ५५ ॥

भृत्यो भरणीयः पोज्यवर्गः। तस्य च भरणं कर्तव्यम्। तेन तद्नुरू-पमर्थाजनमध्यस्य कर्तव्यमिति॥ ५५॥

आश्रित बनों का भरण पोषण ( भी शुद्ध करे )॥ ५५॥

### स्वदारवृत्तिः ॥ ५६ ॥

स्वेष्वेव दारेष्वस्य वृत्तिः। सजातीयेष्विप परदारेषु वेदयासु च प्रसञ्जन् दण्ड्य इति । अपर आह—स्वदारवृत्तिरेवास्य भवतिन।ऽऽश्रमा-न्तरप्राप्तिरिति ॥ ५६ ॥ अपनी हो पत्नियों से सम्बन्ध रखे ।। ५६ ॥

### परिचर्या चात्तरेषाम् ॥ ५७ ॥

उत्तरेषां त्रयाणां वर्णानां परिचर्या शुश्रूषा च ॥ ५०॥ अपने से उच्च वर्णों की सेवा करे ॥ ५७॥ सैवा वृत्यर्थेत्याइ —

#### तेभ्यो वृत्तिं लिप्सेत ॥ ५८ ॥

तेभ्यः परिचरितेभ्यो जीवनं लिप्सेत ॥ ५८ ॥ (उच्चवणौं की सेवा करके) उन्हीं से जीविका निर्वाह की इच्छा रखे ॥ ५८ ॥

# तत्र पूर्वं प्रवें परिचरेत् ॥ ५९ ॥

तथा चाऽऽपस्तम्बः — पूर्वस्मिन्पूर्वस्मिन्वर्णे निःश्रेयसं भूय इति । तदेवं यथा याजनाध्यापनप्रतिप्रहेषु ब्राह्मणस्य प्रतिप्रहो मुख्या वृत्तिस्तथा शूद्रस्य परिचर्यो । तत्रापि पूर्वस्मिन्पूर्वस्मिन्वणं इति ॥ ४९ ॥

उन वर्णों में भी यथासंभव पहले वाले वर्ण की सेवा करे। (अर्थात् ब्राह्मण की सेवा करे; ऐसा संभव न होने पर क्षत्रिय की सेवा करे, अन्यथा बैश्य की सेवा करें)॥ ५९॥

### जीर्णान्युपानच्छत्रवासःकूचीदीनि ॥ ६० ॥

कूर्चं तृणादि । शेषं प्रसिद्धम् । जोर्णान्युपभुक्तान्युपानदादीनि परि-चरते शूद्राय देयानि । अयं तु शुश्रूषावृत्तेः शूद्रस्य नियमो न गृहस्थवृत्तेः । तस्य तु वृत्त्यनपेक्षं सामान्याकारेण विशेषत्वम् ॥ ६० ॥

(द्विजों द्वारा दिये गये) पुराने जूते, छाते, वस्त्र और चटाई आदि का उपयोग करे।। ६०॥

पुनः प्रकृतमनुसर्वि—

### उच्छिष्टाशनम् ॥ ६१ ॥

भोजनपात्रे यद्भुक्तावशिष्टं तदस्याशनम् । नाबाह्मणायोच्छिष्टं अयच्छेदित्येतत्तु दासविषयम् । गृहस्थज्ञूद्रविषयमन्ये । तथा च व्याद्यः— उच्छिष्टमन्नं दातव्यं ज्ञूद्रायागृह्मेधिने । गृहस्थाय तु दातव्यमनुच्छिष्टं दिने दिने ॥ इति ॥ ६१ ॥ दिजातियो का जुठा (पात्र में छोड़ा हुआ) भोजन खाये ॥ ६१ ॥

#### शिल्पवृत्तिश्र ॥ ६२ ॥ 🗸

शिल्पानि चित्रकर्मादीनि । तैरप्ययं वर्तेत । अत्र मानवो विशेषः— अशक्नुवंस्तु ग्रुश्रूषां ग्रूद्रः कर्तु द्विजन्मनाम् । पुत्रदाराद्ययं प्राप्तो जीवेत्कारुककर्माभः ॥ इति ॥ ६२ ॥

शिल्पकर्म द्वारा भी जीविका निर्वाह करे ॥ ६२ ॥

# यं चायमाश्रयेद्धर्तव्यस्तेन चीगोऽपि ॥ ६३ ॥

परिचर्यया वर्तमानः शूद्रो यदि क्षीणः कर्म कर्तुमसमर्थी भवति तथा (दा) ऽपि यमसौ पूर्वमाश्रितः कर्माण्यकरोत्तेनासौ भर्तव्यः। पूर्वकृता-पेक्षया।। ६३।।

जिस व्यक्ति की शूद्र सेवा करता हो वह उस (शूद्र ) के दुईल (सवा करने में असमर्थ ) होने पर भी उसका भरण-पोषण करे॥ ६३॥

### तेन चोत्तरः॥ ६४॥

तेन च शूद्रेणोत्तरो वृत्तिक्षीणो भर्तव्यः शिल्पादिभिः। पूर्वकृतापेक्ष-यैव। अत्र जातूकण्यः—

यो नोचमाश्रयेदार्थ आत्मानं दर्शयेत्सदा।
आत्मानं दासवत्कृत्या चरेन्नोचोऽपि तं प्रति।।
दिरद्रो बाह्मणो दान्तो वेदानां चैव पारगः।
शूद्रेणापि सदाऽत्येष भतव्योऽनाश्रितोऽपि सन्।।
बिभृयाद्बाह्मणं नित्यं सर्वयत्नेन बुद्धिमान्।
अन्यं चाप्यानृशंस्यार्थं शूद्रोऽपि द्रव्यवानभवेत्।। इति।।६४।।

और वह शद्र भी स्वामी के वृत्तिहीन या क्षीण होने पर उस स्वामी की सेवा करता रहे।। ६४॥

# तदर्थोऽस्य निचयः स्यात् ॥ ६५ ॥

अस्य श्रूद्रस्य निचयोऽर्थसंचयस्तद्र्थः स्यात्तस्योत्तरस्य पोषणार्थः स्यात् । पूर्वसूत्रस्य हेतुरयम् ॥ ६४ ॥

शूद्ध द्वारा संग्रहीत धन उस स्वामी के भरण के लिये हो ॥ ६५ ॥

### अनुज्ञातोऽस्य नमस्कारो मन्त्रः ॥ ६६ ॥

अस्य शूद्रस्य वैश्वदेवादिषु तत्तद्दवतापदं चतुर्थ्यन्तं मनसा ध्यात्वा नमो नम इत्येवरूपो मन्त्रोऽनुज्ञातो धर्मज्ञैः। अपर आह—

देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च । नमः स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः॥

इत्ययं मन्त्रो नमस्कारशब्देन विवक्षितः । स पित्र्येषु कर्मसु भवति । तचाऽऽह गृह्यकारः—ब्राह्मणानुपवेदय देवतादिकं मन्त्रं ज़पेत् ।। ६६ ।।

इस शूद्र के लिए ( वैश्वदेव आदि पूजा कर्म में 'तत्तत् देवता को 'नमो नमः' कहकर ) नमस्कार करना ही मन्त्र बताया गया है ॥ ६६ ॥

#### पाकयज्ञैः स्वयं यजेतेत्येके ॥ ६७ ॥

पक्तगुणकेष्वपक्वगुणकेषु च गार्ह्धोषु कर्मसु पाकयज्ञशब्दः प्रसिद्धः । यथाऽऽहाऽऽपस्तम्बः — लौकिकानां पाकयज्ञशब्द इति ॥ ६७ ॥ कुछ आचार्यो का मत है कि शुद्ध पाकयज्ञों द्वारा स्वयं यजन करे ॥ ६७ ॥

### सर्वे चोत्तरोत्तरं परिचरेयुः ॥ ६८ ॥

सर्व एव वैदयादयोऽप्युत्तरमुत्तरं वर्ण परिचरेयुर्न केवलं शूद्र एव ब्राह्मणस्य तूत्तरो नास्ति । मध्ये क्षत्त्रियवेदयौ । तथाऽपि सर्शब्दे बहु-वचनमवान्तरप्रभवाणां प्रहणार्थम् । अपर आह—समानेऽपि वर्णे यो योऽपि गुणत उत्तरस्तं तमवराऽवरः परिचरेदित्येवमर्थम् ॥ ६८ ॥

वैश्य आदि अन्य सभी वर्णों के लोग भी अपने से उच्च वर्ण वालों की परिचर्या करें ॥ ६८ ॥

# ब्रार्यानार्ययोर्व्यतिचेपे कर्मणः साम्यं [ साम्यम् ] ॥ ६९ ॥

आर्यस्रेवर्णिकः। अनार्यः शूद्रः। तथोः वर्मण आचारस्य व्यतिक्षेपे व्यत्यासे सित तथोः साम्यमेव भवति न परिचार्यपरिचारकमावः। ब्राह्म-णादिर्ण्यनार्यकर्मा चेत्र शूद्रेण परिचरणोयः। शूद्रोऽण्यार्यकर्मा चेदना-र्यकर्मभिरितरैर्जात्यपकर्षण नावमन्तव्य इति। एतेन ब्राह्मणक्षत्त्रियौ क्षत्रियवैदयौ च व्याख्यातौ । [अभ्यासोऽध्यायसमाष्त्यर्थः ] ॥ ६९॥

#### इति श्रीगौतमीयवृत्तौ हरदत्तविरचितायां मिताक्षरायां द्वितीयप्रइने प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥

आर्थ (तीन दिजातियों) एवं अनार्थ (शूद्र) के कर्मों में उलट फेर होने पर वे सभी समान हो जाते हैं (स्वामी और सेवक का भेद समाप्त हो जाता है) ॥ ६६॥

द्वितीय प्रश्न में प्रथम अध्याय समाप्त ।

# अथ द्वितीयप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः

आर्यानार्ययोर्व्यविक्षेपे निवार्यिता राजा । अतस्तद्धर्मानाह—

## राजा सर्वस्येष्टे ब्राह्मणवर्जम् ॥ १ ॥

राजाऽभिषिक्तः सर्वस्य स्वजनपदवर्तिनो जनस्येष्टे निम्नहानुमहादिषु किर्मावशेषेण नेत्याह्—न्नाह्मणवर्जे न्नाह्मणान्वर्जीयत्वा । ततस्ते च्यवन्तोऽपि स्वधर्मात्सान्त्वेन स्थाप्याः । सर्विक्रयासु स्वातन्त्रयख्यापनार्थं वचनम् । यथाऽऽह् नारदः—

अस्वतन्त्राः प्रजाः सर्वाः स्वतन्त्रः पृथिवीपतिः ॥ इति ॥ १ ॥ राजा ब्राह्मणी के अतिरिक्त समका स्वामी होता है ॥ १ ॥

शास्त्राविरुद्धेष्वेवास्य स्वातन्त्र्यमित्याह—

## साधुकारी साधुवादी ॥ २ ॥

साधुकारी शास्त्राविरुद्धाचरणशीलः। साधुवादी व्यवहारकाले स्वपक्षापरपक्षसमवादी॥२॥

राजा को शास्त्रानुकूल आचरण करने वाला और (पक्षपातरिहत होकर) साधु वचन बोलने वाला होना चाहिए ॥ २॥

#### त्रय्यामान्वीचिक्यां वाडिभविनीतः ॥ ३ ॥

ऋग्यजुःसामात्मकास्त्रयो वेदास्त्रयो। अथर्वणश्च वेदस्तेष्वन्तर्भवति । तत्रापि हि मन्त्रा ऋचो यजूषि वा भेद्व्यवहारस्तु प्रवचननिमित्तः। शान्तिकपौष्टिकादिप्रमेयभेद्रिवन्धनो वा । आन्वोक्षिको न्यायविद्या। तयोरभिविनोतो गुरुभिः सम्यक् शिक्षितः। मनुस्तु —

त्रैविद्येभ्यस्त्रशें विद्यां दण्डनीति च शाश्वतीम् ।

आन्वीक्षिकों चाऽऽत्मिविद्यां वार्तारम्भं च लोकतः ॥ इति ॥ ३ ॥ वेदत्रयी एवं न्याय विद्या में (गुरुओं द्वारा मलीभाँति) शिक्षित होना चाहिए॥ ३ ॥

### शुचिजितेन्द्रियो गुणवत्सहायोपायसंपननः ॥ ४ ॥

शुचिः, अन्तः परद्रव्यादिष्वस्त्रृहः, बहिः स्नानादिपरः । जितेन्द्रियः स्त्रियोऽक्षा मृगया पानमित्यादिव्यसनरहितः । गुणाः शान्त्याद्यः । तद्व-द्विस्त्रिसामादिभिः सहायैः संपन्नः समवेतः । सामादिभिश्चोपायैः संपन्नो देशकालावस्थानुरूपं तेषां प्रयोक्ता। सर्वत्र स्यादिति वक्ष्यमाणम-पेक्ष्यते ॥ ४ ॥

वह पवित्र ( मन से पवित्र विचारों वाला और बाह्यतः स्नानादि द्वारा शुद्ध ), जितेन्द्रिय, गुणी ( शान्ति आदि गुणों अथवा उत्तम चरित्र वाले ) सहायकों से युक्त तथा साम दाम आदि उपायों से सम्भन्न हो ॥ ४ ॥

### समः प्रजासु स्यात् ॥ ५ ॥

व्यवहारकाले द्वेष्ये त्रिये च समः स्यात् ॥ ५ ॥

न्याय करते समय सम्पूर्ण प्रजा के प्रति (पक्षपात रहित होकर ) समानः भाव रखे।। ५॥

### हितमासां कुर्वीत ॥ ६ ॥

आसां प्रजानां योगक्षेमयोरवहितः स्यात् ॥ ६ ॥ यत्न पूर्वेक प्रजा का हित करे ॥ ६ ॥

## तम्पर्यासीनमधस्तादुपासीरन्नन्ये त्राह्मर्यभ्यः ॥ ७ ॥

तमेवंगुणंराजानमुपरि सिंहासनादावुच्चैरासीनमधस्ताद्भूमावेवाऽऽ-सोरन्। किमविशेषेण। न। अन्ये ब्राह्मणेश्यो ब्राह्मणव्यतिरिक्ताः। अध उपासीरन्नित्येव सिद्ध उपर्यासीनमिति स्वभावानुवादः। सर्वदाऽयमुप-र्यासीनो भवति न तु रहस्यपि भूमाविति॥ ७॥

इस प्रकार के गुणों से युक्त राजा के सिंहासन आदि ऊँचे आसन पर बैठे रहने पर ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य सभी उसके आसन की अपेक्षा नीचे आसन, पर बैठें ॥ ७॥

# तेऽप्येनं मन्येरन् ॥ = ॥

तेऽपि ब्राह्मणा एनं राजानं मन्येरन्नाशीर्वादादिभिः पूजयेयुः ॥ ८ ॥ ब्राह्मण भी राजा का ( आशीर्वाद द्वारा ) आदर करें ॥ ८ ॥

### वर्णानाश्रमांश्र न्यायतोऽभिरचेत् ॥ ६ ॥

वर्णा ब्राह्मणादयः आश्रमा ब्रह्मचर्यादयः। तान्न्यायतो यथाशास्त्रं षष्टांशादिभागस्वीकारेणाभिरक्षेद्भितो रक्षेत्। यथा वर्णाश्रमधर्मानुष्टानेन निरपायास्ते भवेयुः अथवा न्यायत इति यथा देशादिधर्माणां भङ्गो न भवति यथा रक्षेदिति। अनुलोमादयोऽवान्तरप्रभवा वर्णा एष्वेवान्त-भूताः। रक्षणं सर्वभूतानामिति चोरादिभ्यो रक्षणं पूर्वोक्तम्। इदं तु वचनं वर्णाश्रमधर्मेषु संकरो मा भूदिति।। ६।।

राजा वर्णों एवं आश्रमों की न्यायपूर्वक (शास्त्र के अनुसार षष्ठांश लेकर) रक्षा करे (अर्थात् उनमें आने वाले विष्नों को दूर करे)॥ ९॥

# चलतश्रेतान्स्वधर्मे स्थापयेत् ॥ १० ॥

ते यद्यालस्यादिना स्वधर्माच्चलेयुस्ततश्चलत एतान्स्वधर्म एव निगृह्य स्थापयेदिति ॥ १० ॥

जो अपने घर्म से भ्रष्ट हो रहे हों उनका निग्रह करके पुनः स्वधर्म के मार्ग पर स्थापित करें।। १०।।

करमात्पुनरेवमसौ करोतीत्याह —

### धर्मस्य ह्यंशभाग्भवतीति ॥ ११ ॥

विज्ञायते हि यस्माद्रक्षतो धर्मस्यांशो भवति । उपलक्षणमेतत् । अरक्षतोऽप्यधर्मस्यांशो भवतीति ज्ञेयम् । अत्र मनुः—

सवतो धर्मषड्भागो राज्ञो भवति रक्षणात्। अधमस्यापि षड्भागो भवत्यस्य ह्यरक्षतः ॥ इति ॥ ११ ॥

(इस प्रकार धर्म की रक्षा करने पर वह उन व्यक्तियों के) धर्म का पष्टांश प्राप्त करता है। (अन्यथा उनके अधर्म का षष्टांश उसे मिलता है)॥ ११॥

त्राह्मणं च पुरोदधीत विद्याभिजनवाग्रह्मपवयःशीलसंपन्नं न्यायवृत्तं तपस्विनम् ॥ १२ ॥

स एष बहुश्रुत्तो भवतीत्यारभ्योक्ता विद्या । विशिष्टकुळे जन्मा-भिजनः । वाक्संस्कृता भारती । रूपं मनोहरम् । वयो मध्यमं नातिबाळो नातिस्थविर इति । शीलमन्तः करणशुद्धिबाद्धां वाऽनुष्ठानम् । एतैर्विद्या-दिभिः संपन्नं समृद्धम् । न्यायवृत्तं लोकाविरुद्धाचारम् । तपस्विनमभोग-परम् । एवंभूतं ब्राह्मणं पुरोदधीत पुरोहितं कुर्वीत ॥ १२ ॥

विद्या सम्पन्न, श्रेष्ठकुल में उत्पन्न, वाणी और रूप से युक्त, प्रौढ आयु वाले, शीलवान एवं लोकानुकूल आचरण वाले ब्राह्मण को पुरोहित बनावे।

सर्वेषु कर्मसु पुरो धीयत इति पुरोहितस्तद्शीयति-

## तत्प्रस्तः कर्माणि कुर्वीत ॥ १३ ॥

तेन पुरोहितेन असूतोऽनुज्ञात इद्मातथं कर्तव्यमिति कृतोपदेशः कर्माणि श्रौतस्मार्तादोनि पौराणिकानि नित्यनैमित्तिकानि शान्तिकपौष्टि-कान्याभिचारिकाणि कुर्वीत। तत्त्रसूत इत्यस्य मूळत्वेन ब्राह्मण-माकर्षति।। १३।।

उसकी आज्ञा से ( श्रीत एवं स्मार्त ) कर्म करे ॥ १३ ॥

ब्रह्मप्रसृतं हि चत्त्रमृष्यते न व्यथत इति च विज्ञायते ॥१४॥ वह्म ब्राह्मणस्तेन प्रसूतमनुज्ञातं हि क्षत्त्रं क्षत्त्रियमृ[ यजातिऋं ]-ध्यते समृद्धं भवतीति न व्यथते न कुतिश्चिद्वभेति। निरपायं स्यादि-त्यथे:। इत्येवं प्रकारेण विज्ञायते परम्परया दृइयते ॥ १४॥

ब्राह्मण की प्रेरणा से कर्म करने वाला क्षत्रिय (राजा) समृद्धिशाली ही होता है, दुःखी या त्रस्त नहीं होता, ऐसा परम्परा से हमें ज्ञात है। १४॥

यानि च दैवोत्पातचिन्तकाः प्रब्र्युस्तान्याद्रियेत ॥ १५ ॥

दैविचन्तका ज्योतिर्विदः। उत्पातिचन्तेकाः शकुनज्ञाः। उत्पातानां चाप्रे फलानि जानते। ते यत्प्रत्रयुरिदगन्यग्रहवैकृतिमिदमद्य दुःशकुन-मयमद्योत्पातोऽयमेषां परिहार इति च तान्यपि सर्वाण्याद्रियेत नोपेक्षेत ॥ १५ ॥

ज्योतिषी और शकुन बताने वाले जो कुछ कहें उसे राजा को मानना चाहिए ( उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए )॥ १५॥

किमर्थम्-

## तदधीनमपि ह्येके योगचेमं प्रतिजानते ॥ १६॥

न केवलं रक्षणादिविहितानुष्ठानं किं तिह तदधीनमिष देवोपात-चिन्तकैर्मह्वैकृतादौ यत्कर्तव्यतया प्रोक्तं तदधीनमिष योगक्षेमं भवति । अलब्धस्य लाभो योगः। लब्धस्य रक्षणं क्षेमः। तयोः समाहारद्वंदः। आयोगप्रजा विन्देद्योगक्षेमो नः कल्पतामित्यादावेकविंशत्यादिवत्पर-विल्लङ्गता। तद्यथा—एकस्र विंशतिस्त्रैकविंशतिः। तं योगक्षेमं प्रतिजानत एक आचार्या इति ॥ १६॥

कुल आचार्य योग (=अलब्धवस्तु की प्राप्ति) और क्षेम (प्राप्त वस्तु की रक्षा) उन (ज्योतिषी एवं शकुन बताने वालों द्वारा निर्दिष्ट कर्मों) के अधीन भी मानते हैं ॥ १६॥

शान्तिपुण्याहस्वस्त्ययनायुष्मन्मञ्जलसंयुक्तान्याभ्युद्यिकानि विद्वेषणसंवननाभिचारद्विषद्व्युद्धियुक्तानि च शालाग्रौ कुर्यात् ॥ १७ ॥

नत्राऽऽपरतस्वो राज्ञस्तु विशेषाद्वस्याम इति प्रकृत्य वेदमाऽऽवसथः, सभेति त्रिस्थानान्यभिसंघायाऽऽह—सर्वेष्वेवाजस्रा अग्नयः स्युरिप्रपूजा च नित्या यथा गृहसेध इति । तेषामन्यतमोऽत्र शालाग्निनौंपासनो नापि त्रेताग्निगाँ छेषु श्रौतेषु कमं सु तयो नियत्वात् । शान्तिसंयुक्तं दैवोत्पात-चिन्तकस् चितापचयनिष्टस्यथं यिक्तयते प्रहशान्तिमहाशान्त्यादि । पुण्या-हसंयुक्तं दिनदोषनाशाय विवाहादौ यिक्तयते । स्वस्त्ययनसंयुक्तं यात्रादौ यिक्तयते । आयुष्मत्संयुक्तं जनमनक्षत्रादावायुर्षृद्धयर्थं यिक्तयते । दूर्वा-होमादि मङ्गलसंयुक्तं गृहप्रवेशादौ यिक्तयते वास्तुहोमादि । एतान्याभ्यु-दियकान्यभ्युत्वयिकान्यभ्युत्वयिकान्यभ्युत्वयिकान्यभ्युत्वयिकान्यभ्युत्वयिकान्यभ्युक्तं येनास्य शत्रवो वद्याः प्रणिणतन्ति । अभिचार-संयुक्तं येनास्य शत्रवो प्रियन्ते । ऋद्धेरभावो व्यद्धः । द्विवतां व्यद्धिदिव-द्व्यद्धः । येनास्य शत्रवो विगतैश्वर्या भवन्ति । उच्चाटनादोन्येतानि च शालाग्नौ कुर्यात् । कः । राजा । तस्य च कर्तृत्वमिद्दमेव । यत्तसंविधान्त्रव्यर्थसंप्रदानादिना । तद्यथा योऽप्येकान्ते तृष्णोमासीनो भक्तबोज-बलीवर्दः प्रतिसंविधन्ते सोऽप्युच्यते पञ्चभिद्देशः कृष्यतीति । अपर आह—आभ्युद्यकानि पुरोहितः स्वयं कुर्योदितराणि कारयेदिति । यस्मिञ्चाग्नाभ्युद्यकानि पुरोहितः स्वयं कुर्योदितराणि कारयेदिति । यस्मिञ्चाग्नाभ्युद्यकानि न तत्रेतराणि कुर्वन्ति कित्वग्न्यन्तरे पूर्वीकानामन्यस्मन् ॥ १७ ॥

देवी उत्पादों के शमन के लिए ग्रह्शान्ति या महाशान्ति आदि शान्ति कर्म, दिन के दोष को दूर करने के लिए विवाह आदि में किया जाने वाला पुरायाह कर्म, यात्रा के आरम्भ में किया जाने वाला स्वस्त्ययन, आयु के लिए जन्म नक्षत्र पर किया जाने वाला आयुष्मन् कर्म, यह प्रवेश आदि के समय वास्त्रहोम आदि संगलसंयुक्त कर्म—ये अम्युदय के लिए किये जाने वाले कर्म, शत्रुओं के विरुद्ध किये जाने वाले विद्वेष्य कर्म, शत्रुओं को वश में किये जाने वाले संवनन, शत्रुनाश के लिए किए जाने वाले अभिचार संयुक्त कर्म, शत्रु की समृद्धि नष्ट करने के लिए किये जाने वाले कर्म (राजा) शालाग्नि में करे।। १७।।

### यथोक्तमृत्विजोऽन्यानि ॥ १८॥

अन्यानि गार्ह्याणि श्रौतानि च तानि कर्माणि यथोक्तं यस्मिन्कर्मणि यावन्त ऋत्विज उक्तास्तावन्तः कुर्युः । तद्यथा—औपासने चामिहोत्रे चाध्वर्यु रेकः दर्शपूर्णमासयोश्चत्वारः । चातुर्मास्ये पद्ध । पशुबन्धे षट् । व्योतिष्टोमादौ षोडश । अत्र मनुः—

पुरोहितं च वृणुयाद्वृणुयादेव चर्त्विजः ॥ इति । तत्र येष्वेव ऋत्विक्तत्र पुरोहितोऽध्वर्युर्वेद्धात्यन्ये ॥ १८ ॥ अन्य गृह्य और श्रीत कर्मों को यथोक्त (जिस कर्म में जितनी संख्या में विहित हों उतने ) ऋित्वज् करें।। १८॥

तस्य च व्यवहारो वेदो धर्मशास्त्राण्यङ्गान्युपवेदाः पुराणम् ॥ १६ ॥

व्यवहरन्त्यनेनेति व्यवहारः । तस्य राज्ञः प्रजापालनेऽधिकृतस्य वेदादोनि व्यवहारसाधनानि । यथा वेदादिष्वभिहितं तथा व्यवहरेदिति । व्यवहारो लोकमर्यादास्थापनम् ॥ १० ॥

उस राजा के व्यवहार के साधन हैं:—वेद, धर्मशास्त्र, वेदांग, उपवेद और पुराण ॥ १९ ॥

देशजातिकुलधर्माश्चाऽऽम्नायैरविरुद्धाः प्रमाणम् ॥ २० ॥

देशधर्मेषु जातिधर्मेषु च प्रतिनियतमनुष्टीयमानेषु यद्यपि वेदादि मूळभूतं नोपळभ्यते तथाऽपि यदि वेदादिभिर्विरोधो न भवति तथैव ते परिपाळनीया न तु मूळानियोगेन विहन्तव्या इति । तत्र देशधर्माः— मेषस्थे सिवतिर चौळेषु कुमार्यो नानावणै रजोभिर्भूमावादित्यं सपरिवारमाळिख्य सायं प्रातः पूजयन्ति । मार्गशीष्यौ चालंकृता प्रामे प्यट्य यल्लब्धं तदेवाय निवेदयन्ते । कर्कटस्थे सिवतिर पूवयोः फल्गुन्योभगवन्तोमुमामाराध्य यथाविभवमरुद्धथोऽङ्कुरितं मुद्गळवणं च प्रयच्छन्ति । मीनस्थे सिवतर्युत्तरयोः फल्गुन्योर्गृहमेधिनः श्रियं देवौ पूजयन्ति । जातिधर्माः शूद्रा विवाहे मध्ये स्थुणां निखाय सहस्रवर्तीरेकस्यां स्थाल्यां निधायं प्रतिवर्ति दीपानारोध्य वधूं हस्ते गृहीत्वा प्रदक्षिणयन्ति । अन्यद्ध्येवंजातीयकं द्रष्टव्यम् । कुल्लधर्माः—केचिन्मध्यशिखाः । केचित्पृष्टशिखाः । प्रवचनादयस्तु काळभेदेनोभयतःशिखाः । संबन्धश्रतेत्तः स्ववर्गैरिति । ये त्वान्नायविरुद्धा मातुळसुतापरिणयनम् , अनधीत्य वेदानन्यत्र श्रम इत्यादयो देशधर्मा नेह प्रमाणम् ।। २० ॥

वेदादि के अनुकूछ देश, जाति, कुछ के धर्म भी प्रमाण हैं ॥ २०॥

# कर्षकविणक्पशुपालकुसीदिकारवः स्वे स्वे वर्गे ॥ २१ ॥

कर्षकाः कृषिजीविनः । विणजः क्रयविक्रयव्यवहारपराः । पशुपाछा गोपाछाः । कुसीदिनो वार्षुषिकाः । कारवस्तक्षरजकादयः । एते स्वे स्वे वर्गे स्ववर्गसंवेदे प्रमाणम् ॥ २१॥

अपने-अपने वर्ग में कृषक, व्यापारी, गोपालक, महाजन और शिरुपी प्रमाण होते हैं ॥ २१ ॥

८ गौ० घ०

ततश्च कर्षकादिषु धर्मविप्रतिपत्तौ सत्यां —

तेभ्यो यथाधिकारमर्थान्प्रत्यवहृत्य धर्मव्यवस्था ॥ २२ ॥ तेभ्यस्तत्तद्वर्गेभ्यो यथाधिकार ये यत्र वर्गे व्यवस्थापकत्वेनाधिकः तास्तेभ्योऽर्थानाचारप्रकारान्प्रत्यवहृत्य श्रुत्वाऽवधार्य धर्मव्यवस्था कार्या। इत्थमस्माकं निकाम आचार इति तैरुक्ते तथैव व्यवस्थाप्यमिति ॥ २२ ॥

उन वर्गों के अधिकार के अनुकूछ नियमों को समझकर धर्म की व्यवस्था (राजा) करे।। २२॥

अथ ते पक्षपातेन भिथ्या ब्र्युस्तदा कथं तस्वं ज्ञातव्यम्— न्यायाधिगमे तर्कोऽभ्युपायः ॥ २३ ॥

न्याययुक्तस्यार्थस्याधिगमेऽवधारणे तर्कोऽनुमानमभ्युपायः। अभिर्धान् त्वर्थानुवादो । तत्र मनुः—

आकारैरिङ्गितैर्गत्या चेष्ट्या हर्षितेन च । नेत्रवक्त्रविकारैश्च गृह्यतेऽन्तर्गतं मनः ॥ इति ॥ २३ ॥ न्याययुक्त अर्थं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तर्क भी एक उपाय है ॥२३॥ तत्रश्च—

तेनाम्यूद्य यथास्थानं गमयेत् ॥ २४ ॥

तेन तर्केणाभ्यू है वमयमर्थी भवितुमईतीति निश्चित्य यथास्थानं यत्र पक्षेऽर्थस्तत्र गमयेत् ॥ २४॥

तर्क द्वारा विचार विमर्श करके यथोचित पक्ष में निर्णय करना चाहिए ॥२४॥ अथाऽऽत्मन एकाकिनश्तकेंगापि दुरिंघगमत्वे सति—

विप्रतिपत्तौ त्रैविद्यद्यद्वेभ्यः प्रत्यवहृत्य निष्ठां गमयेत् ॥ २५ ॥

वित्रतिपत्तौ सत्यां दुरिधगमत्वे सित त्रैविद्यवृद्धान्समानाय्य तैः सह विचार्यार्थतत्त्वं तेभ्यः प्रत्यवहृत्य निष्ठां गमयेत्। यत्र पक्षेऽर्थो निष्ठितस्तं गमयेत् ॥ २५ ॥

कोई निर्णय करना कठिन हो तो त्रयी विद्या में निष्णात पुरुषों से परामर्श छेकर अर्थ का निर्धारण करे ॥ २५ ॥

किमेवं कुर्वतो भवति—

तथा ह्यस्य निःश्रेयसं भवति ॥ २६ ॥

एवमस्य निर्णयं कुर्वतो निःश्रेयसमुभयोर्लोकयोर्भवति । इह जनानु-रागेणामुत्र धर्मप्राप्त्या चेति हेतोः ॥ २६ ॥ इस प्रकार निर्णय करने पर (राजा का दोनों छोकों में) कल्याण होता है।। २६॥

न केवलं राज्ञ एव सिद्धः । किं तर्हि सह निर्णेतॄणां ब्राह्मणानामपीति दर्शयितुं श्रुतिमुदाहरित—

ब्रह्म चत्त्रेण संपृक्तं देविपतृमनुष्यान्धारयतीति विज्ञायते ॥२७॥

ब्रह्म त्रैविद्यलक्षणं क्षत्त्रेण संयुक्तं राज्ञा सह धमं विविक्रचहेविपतु-मनुष्यान्धारयतीति श्रृतिसिद्धम् । एवं निर्णये क्रते यथोक्तं कर्मानुतिष्ठन्ति मनुष्याः । तत्त्व धर्म्यं कर्म देवा उपजोवन्ति पितरस्य न क्षोयन्त इति न्यायेन सर्वेषां धारण भवतोति ॥ २७ ॥

क्षत्र अर्थात् राजा के साथ मिलकर ब्रह्म (अर्थात् विद्यात्रयी के ज्ञाता ब्राह्मण ) देवताओं, पितरों और मनुष्यों का घारण करता है (उन्हें समृद्धि प्रदान करता है ) ऐसा परम्मरा से ज्ञात है ॥ २७॥

अथ दौ:श्रील्याद् व्यवस्थां नानुमन्यन्ते ततः—

द्रगडो दमनादित्याहुस्तेनादान्तान्दमयेत् ॥ २८ ॥

दमनयोगादण्डशब्दस्य दण्डत्विमत्यादुर्धमङ्गाः । तेनम्दान्तानवश्या-न्दमयेद्वशं नयेत् । दण्डेनादान्तान्दमयेदित्येवं सिद्धे दण्डः—

धिग्दण्डं प्रथमं कुर्योद्धाग्दण्डं तदनन्तरम् । तृतीयं धनदण्डं तु वयदण्डं ततः परम् ॥ देवदानवगन्धवा रक्षांसि पतगोरगाः ।

तेऽिव भोगाय कल्प्यन्ते दण्डेनेव निपीडिताः॥ इति ॥२८॥ दमन करने के कारण ही दण्डविधि को दण्ड कहा गया है, उसके दारा (राजा) उच्छुक्कुल व्यक्तियों को अपने वश में करे ॥ २८॥

अधैवं शास्त्रवश्यतया राज्ञा च स्वधमें स्थाप्यमानानां वर्णानामाश्रमाणां च कथं सिद्धिरित्यत आह—

वर्णाश्रमाः स्वस्वधर्मनिष्ठाः प्रेत्य कर्मफलमनुभूय ततः शेषेण विशिष्टदेशजातिकुलरूपायुःश्रुतचित्र( वृत्त )वित्तसुखमे-धसो जन्म प्रतिपद्यन्ते ॥ २९ ॥

वणी ब्राह्मणाद्यः। आश्रमा ब्रह्मचर्याद्यः। ते स्वधमीनिष्ठा वर्णेत्रयु-क्तानाश्रमप्रयुक्तानुभयप्रयुक्तांश्च धर्माननुष्ठितवन्तः प्रेत्य मरणेन छोकान्तरं गत्वा तस्य तस्य कर्मणः फलं स्वर्गादिकमनुभूय ततस्तदनन्तरं शेषेण भक्तावशिष्टेन कर्मणा विशिष्टदेशादिकान्भुक्त्वा जन्म प्रतिपद्यन्ते। तत्र विशिष्टशब्दो देशादिभिः सर्वेः संबध्यते। विशिष्टो देश आर्यावर्तादिः। विशिष्टजातिक्रोह्मणजातिः । विशिष्टकुळमध्ययनादिसंपन्नम् । विशिष्टक्षपं कान्तिमत् । विशिष्टायुः सहषोडशं वर्षशतम् । सहषोडशं वर्षशतमजी-विदित्त दर्शनात् । रोगरहितत्वमप्यायुषो विशेषः । विशिष्ट श्रृतंब्राह्मणश्च बहुश्रृत इत्यत्र व्याख्यातम् । विशिष्टवृत्तमनुपाधि चारित्रम् । विशिष्टवित्तं धर्माजितं धर्मे प्रयुज्यमानं च । सुखं निरपायस्थानाधिष्टानेनानिषिद्ध-सुखसेवनम् । विशिष्टमेधा प्रन्थार्थयोर्ग्रहणशक्तिरिति । मेधाशव्दे सकारा-न्तत्वमार्षं सुमेधसो दुर्मेधस इत्यादिष्वेव दर्शनात् । कर्माण भुज्यमानानि पुण्यान्यपुण्यानि च सशेषाणयेवं भुवयन्ते । ऐहिकस्य शरीरमहणा-देरि पुण्यापुण्यनिबन्यनत्वात् ॥ २९ ॥

ब्राह्मणादि वणों और ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के लोग अपने-अपने धर्म में रत रहने पर मृत्यु के बाद अपने कर्मों के फल का भोग करते हैं और उसके अनन्तर रोष बचे हुए कर्म के अनुसार विशेष देश, जाति, कुल, आयु, विद्या, आचार, बन, सुल और बुद्धि से युक्त होकर जन्म लेते हैं ॥ २९॥

## विष्वश्चो विषरीता नश्यन्ति ॥ ३० ॥

ये वर्णाश्रमाः स्वानि कर्माणि यथावन्नानुतिष्ठान्त ते विपरीता विष्वञ्चो नानायोनीर्गच्छन्तो नदयन्ति । अनर्थपरम्परामनुभवन्तीति ॥ ३० ॥ इसके विपरीत आचरण वाले (अर्थात् स्वधर्म का पालन न करने वाले ) अनेक योनियों में भटकते हुए नष्ट हो जाते हैं ॥ ३० ॥

#### तानाचार्योपदेशो दर्खश्च पालयते ॥ ३१ ॥

तान्विपरोतान्यथोक्तमकुर्वतो विर्णानाश्रमाञ्चाऽऽधार्योपदेशस्तावत्पा-लयते । तत्राप्यतिष्ठतो राजदण्डः ॥ ३१ ॥

उन्हें ( अर्थात् विपरीत आचरण वालों को ) आचार्यों का उपदेश और राजा का दण्ड सँभालते हैं ॥ ३१॥

यत एवम्--

#### ् तस्माद्राजाचार्यावनिन्द्यावनिन्द्यौ ॥ ३२ ॥

तस्माद्धेतो राजाचार्यौ मान्यावितनद्याविति । यद्यपि नियमनकाले हितैषितया प्रमुखपुरुषौ भवतस्तथाऽपि तयोनिन्दा न कार्यो । [ अभ्या- सोऽध्यायसमाप्त्यर्थः ] ॥ ३२ ॥

इति श्रीगौतमोयवृत्तौ हरदत्तविरचितायां मिताक्षरायां द्वितीयश्चने द्वितोयोऽध्यायः ॥ २ ॥ अतप्व राजा और आचार्य की निन्दा न करे ॥ १२ ॥ द्वितीय प्रश्न में द्वितीय अध्याय समाप्त ।

# अथ द्वितोयप्रश्ने तृतीयोऽध्यायः

दग्डेनादान्तान्दमयेदित्युक्तम् । तत्र कियत्यपराघे कियान्दग्ड इत्यत आह—
शूद्रो द्विजातीनभिसंधायाभिहत्य च वाग्दग्डपारुष्याभ्यामङ्गमोच्यो येनोपहन्यात् ॥ १ ॥

शूद्रश्चतुर्थो वर्णः। स द्विजातीन्त्राह्मणादीस्त्रीनवर्णान् । वाक्पारुष्ये-णाभिसंधायाभिभूय दण्डपारुष्येणाभिहत्य च। अभिरभिसंधिपूर्वे बुद्धिपूर्वं ताडियत्वा। दण्डप्रहणं हस्तादेरप्युपलक्षणम्। एवं कुर्वन्नङ्गमो-च्योऽवयवेन वियोजनीया येनाङ्गेनोपहन्यादपराधं कुर्यात्तदङ्गं मोच्यः। हस्तेन ताडने हस्तच्छेदः पादेन ताडने पादच्छेदो वाचा जिह्नाच्छेदः। अत्र मनुः—

येनाङ्गेनावरो वर्णो ब्राह्मणस्यापराध्नुयात्। तदङ्गं तस्य च्छेत्तव्यं तन्मनोरनुशासनम् ॥ इति । पारुष्यग्रहणात्परिहासेनाशियवचने परिहासादिना ताडने च नेदं भवति ॥ १ ॥

श्रुद्ध के जान बूझकर वाणी द्वारा या प्रहार द्वारा द्विजातियों को कष्ट पहुँचाने पर जिस अंग द्वारा श्रुद्ध ने अपराध किया हो उसे (राजा) कटवा छे।। १॥

## त्रार्यस्त्र्यभिगमने लिङ्गोद्धारः स्वहरणं च ॥ २ ॥

शूद्र इति प्रकृतं षष्ठचन्तमपेक्षते । आयोक्षेविणिकाः । तेषां चेत्स्त्रयं शूद्रोऽभिगच्छेत्तस्य छिङ्गोद्धारो छिङ्गोत्पाटनं कार्य यच्च यावच स्वं तस्य च हरणं दण्डः । आयोभिगमनिमत्येव सिद्धे स्त्रीयहणम् , आर्यगृहीतायां शूद्रायामपोति सूचनार्थम् । तत्र वैश्यस्त्रियां स्वहरणं क्षत्त्रियायां छिङ्गोद्धारः । ब्राह्मण्यामुमयमिति ॥ २॥

द्विजाति स्त्री के साथ सम्भोग करने पर शूद्र की जननेन्द्रिय कटवाकर उसकी सारी सम्पत्ति छीन छे।। २।।

# गोप्ता चेद्वधोऽधिकः ॥ ३ ॥

स यदि शूद्रस्तासां गोप्ता रक्षिता भवति तदा वधः कार्यः अधिक- अहणात्पूर्वोक्तदण्डद्वयमपि भवति ॥ ३ ॥

यदि वह शूद्ध उस दिजाति स्त्री का रक्षक हो तो पूर्वोक्त दरखों के अतिरिक्त उसे वध दण्ड भी दे।। ३॥

त्रथ हास्य वेदमुपशृणवतस्त्रपुजतुभ्यां श्रोत्रप्रतिपूरणमुदा-हरणे जिह्वाच्छेदो धारणे शरीरभेदः ॥ ४ ॥

अश्व हेति वाक्यालंकारे । उपश्रुत्य बुद्धिपूर्वमक्षरग्रहणमुपश्रवणम् । अस्य शूद्रस्य वेदमुपश्रण्वतस्रपुजतुभ्यां त्रपुणा जतुना च द्रवीकृतेन श्रोत्रे प्रतिपूरियतन्ये । उपश्रवणशन्देन यहच्छया ध्वनिमात्रश्रवणे न दोषः । स चेद् द्विजातिभिः -सह वेदाक्षराण्युदाहरेदु चरेत् । तस्य जिह्वा छेद्या । धारणे सित यदाऽन्यत्र गतोऽपि स्वयमुच्चारियतुं शक्नोति ततः परश्वा-विना शरीरमस्य भेद्यत् ॥ ४॥

शद्ध के (अक्षर ग्रहण करने की इच्छा से) वेदपाठ सुनने पर (पिघलाये गए) सीसे और जस्ते से उसके कान भर दिये जाँय, (द्विजातियों के साथ) वेद के अक्षर का उच्चारण करने पर उसकी जीम काट ली जाय तथा वेद मन्त्र घारण करने पर उसका शरीर काट डाला जाय ॥ ४॥

## श्रासनशयनवाक्पथिषु समप्रेप्सुर्द्गड्यः ॥ ३ ॥

शूद्रश्चेदासनादिषु द्विजातिभिः सह साम्यं प्रेप्सित तत्तुल्यभावं ततोऽसी दण्ड्यः । दण्डश्चाऽऽपस्तम्बेन दर्शितः—

वाचि पथि शय्यायामासन इति समीभवतो दण्डताडनम्। इति । दण्डेनासौ ताड्य इति । अत्र मानवो विशेषः—

सहासनमभिप्रेप्सुरुत्कृष्टस्यापकृष्टकः।

कट्यां कृताङ्को निर्वास्यः स्फिजौ वाऽप्यस्य कर्तयेत् ॥ इति ॥ ५ ॥ द्विजातियों के साथ आसन, शयन, बार्तालाप और मार्ग में समानता प्राप्तः करने का यस्न करने वाला शुद्ध दण्ड्य होता है ॥ ५ ॥

## शतं चित्त्रियो बाह्यणाकोशे ॥ ६ ॥

क्षत्त्रियश्चेद् ब्राह्मणमाकोशेद्वाचा पर्याया निन्देत्ततः शतं दण्ड्यः । दण्डप्रकरणे सर्वेत्र ताम्त्रिकस्य कार्षीपणस्य प्रहणमिति स्मार्ती व्यवहारः । शतं कार्षीपणानि दण्ड्यः । दण्डपारुष्ये द्विगुणम् । अथाऽऽह बृहस्पतिः—

वाक्पारुष्ये कृते यस्य यथा दण्डो विधीयते । तस्यैव द्विगुणं दण्डं कारयेन्मरणाहते ॥ १ ॥ इति ॥ ६ ॥

ब्राह्मण को कठोर बचन कहने पर क्षत्रिय को एक सौ (कार्षापण) दण्ड होता है ॥ ६॥

## अध्यधं वैश्यः ॥ ७ ॥

वैदयस्तु ब्राह्मणाक्रोशेऽध्यर्धं शतं दण्ड्योऽर्घाधिकं पद्धाशद्धिकं शतं दण्ड्यः॥ ७॥

(ब्राह्मण को कठोरवचन कहने पर) वैश्य को डेढ़ गुना अर्थात् एक सौ पचास कार्षापण दण्ड होता है।। ७।।

#### ब्राह्मणस्तु चित्त्रये पश्चाशत् ॥ = ॥

क्षत्त्रियाकोशें ब्राह्मणस्तु पञ्चाशत्पणान्दण्डयः ॥ ८॥ वाणी द्वारा क्षत्रिय का अपमान करने पर ब्राह्मण को पचास कार्षापण दण्ड होता है॥ ८॥

## तद्धं वैश्ये ॥ ९ ॥

वैद्याक्रोशे तदर्धं पख्चविंशतिपणान्दण्डयः।। ६ ॥

वैश्य को कठोर वचन कहने पर पूर्वोक्त का आधा अर्थात् पचीस कार्षापण दण्ड ब्राह्मण को होता है।। ९॥

# न शुद्रे किंचित् ॥ १० ॥

शूद्रे त्वाकुष्टे न किंचिद्रिप द्रव्यं ब्राह्मणो दण्ड्यः । तद्दि न वक्त-व्यमवचनादेव दण्डाभावः सिध्येत् । किंतु क्षत्त्रियवैश्ययोः शूद्राक्रोशे दण्डप्रापणार्थमुक्तम् । तदुक्तमुशनसा—

शूदमाकुर्य क्षत्त्रियश्चतुर्विशतिपणान्दण्डभाग्वैरयः षट्त्रिशत् इति ॥ १० ॥

शुद्ध का बाणी द्वारा तिरस्कार करने पर ब्राह्मण किसी दण्ड का भागी नहीं होता ॥ १०॥

#### ब्राह्मणराजन्यवत्त्रतित्रयवेश्यौ ॥ ११ ॥

त्राह्मणराजन्ययोः परस्पराक्रोशे यादृशो दण्डस्तादृशः क्षत्त्रियवैदययोः परस्पराक्रोशे । तत्रश्चेत्रं सूत्रमृहितव्यम् । शतं वैदयः क्षत्त्रियाक्रोशे । क्षत्त्रि-स्तु वैदयं पद्धाशत् । एवमन्तरप्रभवेष्वपि द्रष्टव्यम् । अत्र जमद्गिनः—मातृतुल्यमनुखोमानां पितृतुल्यं प्रतिलोमानामिति ।। ११ ॥

त्राह्मण और क्षत्रिय के लिए परस्पर वचन द्वारा अपमान करने पर जो दण्ड होते हैं वे ही दण्ड क्षत्रिय और वैश्य को परस्पर वाणी द्वारा विरस्कृतः करने पर मिलते हैं ॥ ११॥

उक्तः साहसदण्डः । स्तेयदण्डमाह-

# श्रष्टापाद्यं स्तेयिकिल्बिषं शूद्रस्य ॥ १२ ॥

स्तेयं चौर्यम्। स्तेयोपात्तं द्रव्यं किल्बिषनिमित्तत्वात्किल्बिषमुच्यते। स्तेयेनोपात्तं द्रव्यमष्ट्रगुणमापादनीयं शूद्रस्य। कर्तरि षष्टयेषा। स्तेय-किल्बिषं शूद्रोऽष्ट्रगुणमापादयेद्राज्ञे दण्डस्पेण प्रतिपादयेदिति। तत्रैको गुणः स्वामिने देयः। शेषो राज्ञे। उक्तं च चोरहृतमवजित्येत्या-दिना॥ १२॥

शूद्र द्वारा चुराष्ट्रगये घन का आठ गुना उससे दण्ड लें ॥ १२ ॥

# द्विगुणोत्तराणीतरेगां प्रतिवर्णम् ॥ १३ ॥

इतरेषां वैद्यादीनां स्तेयिकिल्बिषाणि शतिवर्णं द्विगुणोत्तराण्यापाद-नोयानि । वैद्यस्य षोडशगुणं क्षत्त्रियस्य द्वात्रिशद्गुणं त्राह्मणस्य चतुः-षष्टिगुणमिति ॥ १३॥

वैश्य आदि अन्य जातियों द्वारा चुराए गये धन का कमानुसार पूर्व वर्ण के लिए निर्धारित दर्गड का दूना दण्ड हो अर्थात् वैश्य को श्रुद्ध से दूना अर्थात् चुराए गये धन का सोल्ह गुना, उससे दूना अर्थात् चुराये गये धन का बत्तीस गुना क्षत्रिय को और उससे दूना अर्थात् चुराये गये धन का चौंसठ गुना ब्राह्मण को दर्गड मिले।। १३।।

कस्मादिदमेवमित्याह—

# विदुषोऽतिक्रमे दएडम्यस्त्वम् ॥ १४॥

यथा यथा वर्णोत्कर्षेण विद्योत्कर्षस्तथा तथा विहितातिक्रमे दण्डमूय-स्त्वं भवति । निषेधदोषं ज्ञात्वाऽपि प्रवर्तमानस्य दोषाधिक्यं भवति । अजानतस्त्वन्धकूपपतनवदनुग्रहोऽस्ति । अष्टापाद्यमित्यादैरपवादः ॥१४॥

वर्ण के उत्कर्ष के अनुसार विद्या का उत्कर्ष होने से अधिक दण्ड होता है। (को नियम जानते हुए भी अपराध करे वह अधिक दोषी होता है)॥ १४॥

## फलहरितधान्यशाकादाने पञ्चक्रव्णलमन्पम् ॥ १५ ॥

फलमाम्रादि । हरितधान्यं स्तम्वेऽवस्थितं ब्रोह्यादि । शाकं वास्त्कादि । एतेषां स्तेयेनाऽऽदाने पञ्चकृष्णलं दण्डः । कृष्णलं गुङ्जा-बोजप्रमाणम् ।

माषो विंशतिभागस्तु ज्ञेयः कार्षापणस्य हि । कृष्णलस्तु चतुर्थोशो माषस्यैष प्रकीर्तितः ॥ इति । पञ्चानां कृष्णलानां समाहारः पञ्चकृष्णलम् । अल्प तच्चेत्फलादि अल्पमुद्रपूरणमात्रम् । अधिके त्वष्टापाद्यमेव ॥ १४ ॥

अलप फल, हरे धान्य और शांक की चोरों करने पर पांच कृष्णल दण्ड होता है। १५।।

## पशुपीडिते स्वामिदोषः ॥ १६ ॥

पशुभिरुपहते सस्यादौ पशुमतो दोषः। दण्डपरिमाणं वक्ष्यति ॥१६॥ किसी पशु के फसल आदि नष्ट करने पर पशु के स्वामी का दोष होता है॥ १६॥

## पालसंयुक्ते तु तस्मिन् ॥ १७ ॥

स चेत्पशुः पालाय स्वामिना समर्पितस्तदा तस्मिन्पाले दोषः। पालयतीति पालो गोपालः। इदं प्रमादकृते, बुद्धिपूर्वे तु द्विगुणो दण्डः। तथा समृत्यन्तरे दर्शनात्॥ १७॥

पशु के साथ चरवाहा लगा हो तो (पशु द्वारा फसल आदि की हानि होने पर) चरवाहे का दोष होता है।। १७॥

#### पथि चेत्रेऽनावृते पालचेत्रिकयोः ॥ १८ ॥

क्षेत्रिकः क्षेत्रवान् यस्य क्षेत्रं पथ्यनावृतं भवति तत्र पशुपोडिते पालक्षेत्रि-क्योरुभयोदंण्डोऽर्धमर्थम् । पालस्यानवधानाः क्षेत्रिकस्य वृत्त्यकरणाञ्च।

वृतिं च तत्र कुर्वीत यामुष्ट्रो नावछोकयेत्।

इति मानवे दर्शनात्॥ १८॥

मार्ग से सटे हुए खेत के घरा न होने पर (यदि पशु हानि करें तो ) खेत के स्वामी और पशु के स्वामी दोनों का दोष होता है।। १८।।

दण्डपरिमासमाह—

#### पञ्च माषा गवि ॥ १९ ॥

उशनसा माषो दर्शितः—

माषो विंशतिभागस्तु ज्ञेयः कार्षापणस्य हि । काकिणो तु चतुर्याशो माषस्यैष प्रकीर्तितः ॥ इति ॥

माषाः पञ्च गोपीडिते सस्यादौ दण्डः ॥ १९॥

गाय के द्वारा (खेत को क्षति पहुँचाने पर) पांच मात्र दण्ड होता है ॥१६॥

#### पंडुष्ट्रखरे ॥ २०॥

इंद्रे कवद्भावः । उष्ट्रखरे त्पहन्तरि प्रत्येकं वण्माषा दण्डः ॥ २०॥

केंट और गधे द्वारा श्वति होने पर छः छः माष दण्ड होता है ॥ २० ॥ श्रश्चमहिष्योर्दश ॥ २१ ॥

लिङ्गमिविवक्षितम्। अश्वे महिषे च प्रत्येकं दश मापा दण्डः ।। २१ ॥ घोड़े, और भैंस द्वारा हानि होने पर दश माष दण्ड होता है।। २१॥

### श्रजाविषु द्वौ द्वौ ॥ २२ ॥

अजेष्वविषु चोपसंहन्तृषु द्वौ द्वौ माषौ। संभूय चरन्तीति बहुवचनम् । प्रत्यजं प्रत्यविकं द्वौ द्वौ दण्डः ॥ २२ ॥

बकरी और मेंड़ द्वारा क्षति होने पर दो-दो मात्र दण्ड होता है ॥ २२ ॥

# सर्वविनाशे शदः ॥ २३ ॥

यथा पुनः प्ररोहो न भवति तथा सर्वविनाशे शदो दण्डः । शद इति भागाभिधानम् । यावांस्तत्र भाग उत्पत्त्यते तावत्स्वामिने देयम् । राह्रे चानुरूपो दण्डः ॥ २३ ॥

फसल के पूर्णतः नष्ट हो जाने पर (अर्थात् इस प्रकार नष्ट हो जाय कि पुनः अंकुर न उमें तो ) उसकी पूरी उपज राजा स्वामी को अपराधी से दिलावे।। २३।।

शिष्टाकरणे प्रतिषिद्धसेवायां च नित्यं चैलपिएडादृध्वं स्वहरणम् ॥ २४ ॥

शिष्टं विह्तम्। नित्यं शिष्टस्याकरणे नित्यं च प्रतिषिद्धसेवायां चैळिषण्डादूर्ध्वं चैळमाच्छादनं पिण्डो यासस्ताभ्यामूर्ध्यं यावता तयोर्नि-वृत्तिस्ततोधिकं यत्स्वं तस्य हरणं कार्यम्। आच्छादनासनार्थं यत्किचि-त्परिहाप्यावशिष्टमस्य स्वं हतेव्यमित्येवमतो निवृत्तेः॥ २४॥

विहित कर्म के न करने एवं निषिद्ध कर्म करने पर राजा उस व्यक्ति से नित्य ही भोजन वस्त्र के अतिरिक्त धन का हरण कर छे।। २४॥

अदत्तादाननिषेधविषयेऽपवादमाह—

गोग्न्यर्थे तृणमेधान्वीरुद्धनस्पतीनां च पुष्पाणि स्ववदाद-दीत फलानि चापरिवृतानाम् ॥ २५ ॥

अग्निः श्रीतस्मातीदिनं लौकिकः'। गवार्थे तृणानि । अग्न्यर्थे एघान्वो-रुद्धनस्पतीनाम् । लतानां बृक्षाणां पुष्पाणि देवतार्चनार्थानि नोपभोगा-र्थानि । गवाग्निसाहचर्यादेवतार्थानीति गम्यते । एतानि । तृणादीनि स्वा- मिभिरदत्तान्यिप स्ववदाददोत । यथा स्वामी निःशङ्कमादत्ते तद्वदाददोत । ते वीरुद्वनस्पतयोऽपरिवृताश्चेत्तेषां फलान्यिप स्ववदाददोत न स्वाम्यपेक्षा । फलविषयमेतदपरिवृत्तत्वं न तृणादिविषयम् । पृथम्वाक्यत्वात् ॥ २५ ॥

गाय के लिए चारा, श्रीत एवं स्मार्त अपि के लिए ईन्धन, (देवता की पूजा के लिए) लताओं एवं वृक्षों के फूज तथा अरक्षित पेड़ों के फल विना स्वामी की आज्ञा के भी स्वेच्छापूर्वक ग्रहण किये जा सकते हैं।। २५॥

कुसीदवृद्धिर्धर्म्या विंशतिः पश्चमापिकी मासम् ॥ २६ ॥

वृद्धयर्थं प्रयुक्तस्य द्रव्यस्य कुसीदसंज्ञा। माषः कार्षापणस्य विंशति-तमो भाग इत्युशनसोक्तम्। पञ्च माषा वृद्धिह्रपण दोयन्ते यत्र विंशतौ सा पञ्चमाषिको। तद्स्मिन्वद्धयायटाभग्रुल्कोपदा दीयत इत्यत्रार्थे प्राग्वदतेष्ठक्। अध्यर्धपूर्वद्विगोर्जुगसंज्ञायामिति छुक्तप्राप्तो न कृतः स्वाच्छ-न्द्याद्यषणा। कार्षापणानां विंशतिः प्रतिमासं पञ्चमाषिको यथा भवति तथा भवन्ती कुसोदवृद्धिर्धमादनपेता।

अत्र मनु:--

वसिष्ठविहितां वृद्धि सुजेद्वित्तविवर्धिनोम्। अशीतिभागं गृह्णायानमासाद्वाधुषिकः शतः ॥ इति।

अत्रापीयमेव वृद्धिरका। कथम्। पणस्य विशतितमो भागो माषः। पणानां विशतिश्चतुःशती माषाणां संपद्यते। चतुःशत्याः पश्च माषा वृद्धिरशोतेरेका। पश्चशतीति यश्चतुरशतीति (?)।

याज्ञवल्क्यम्त-

अशीतिभागो वृद्धिः स्यानमासि मासि सबन्धके ।

वर्णक्रमाच्छतं द्वित्रिचतुःपञ्चकमन्यथा ॥ इति ।

विश्वासार्थं यदाधीयते सुवर्णादि तद्वन्धकम् । तदुक्ते धनप्रयोगे वर्णानुपूर्वाद् ब्राह्मणादिष्वधमणेषु धनं पित्रयादियुक्तं क्रमाद्भवति ॥ २६ ॥

धर्मसम्मत व्याज प्रतिमास बीस कार्षापण पर पाँच माष होता है।। २६।।

#### नातिसांवत्सरीमेके ॥ २७ ॥

येयमशीतिभागळक्षणा धर्म्यो वृद्धिस्तामितसांवत्सरी संवत्सरेऽति-कान्ते भवां न गृह्णोयात्, एकस्मिन्नेव संवत्सरे प्रतिमासमशीतिभागो प्राह्णस्तत उर्ध्वं न किंचिदिप प्राह्णमेषा धर्म्यो भवतीत्येके मन्यन्ते । अति-सांवत्सरोमिति रूपसिद्धिश्चिन्त्या ।। २७ ।।

कुछ आचार्यों का मत है कि एक वर्ष हो जाने पर ब्याज नहीं लेना चाहिए॥ २७॥ स्वमतमाह---

# चिरस्थाने द्वैगुएयं प्रयोगस्य ॥ २८॥

यावता कालेन प्रयुक्तं धनं द्विगुणं भवति तावन्तमेव कालं धर्म्यया वृद्धया विवर्धते नातः परमिति सुवर्णोदिद्रव्यविषयमेतत् ।

अत्र वसिष्ठः—

द्विगुणं हिरण्यं त्रिगुणं धान्यम् । धाम्येनैव रसा व्याख्याताः । वृक्ष-मूळफळानि च तुळाघृतमष्टगुणमिति । चिरमहणात्सहस्रेणापि संवत्सरैन द्वेगुण्यात्परं वर्धत इति ॥ २८ ॥

जितने समय में मूलघन दूना हो जाय उतने समय तक ही व्याज छेना धर्म सम्मत है।। २८॥

## भ्रक्ताधिन वर्धते ॥ २९ ॥

विश्वासार्थं यदाधीयते कांस्याभरणादि स आधिः। स चेद् भुक्तः प्रयुक्तोऽर्थो न वर्धते। भोग एव तत्र वृद्धिरिति॥ २९॥

बन्धक रखी हुई वस्तु का ऋणदाता भोग करे तो ऋण पर व्याज नहीं होता॥ २९ ॥

#### दित्सतोऽवरुद्धस्य च ॥ ३० ॥

धनिने धनं दातुमिच्छतोऽधमणस्य धनं न वर्धते। धनो वृद्धिछोभाद् व्याजेन न गृह्णात चेत्तरिमन्नेच दिवसे परहस्ते स्थाप्यं तदारभ्य वृद्धिनं वर्धते तथा यो दित्सन्नधमणी राजादिनाऽवरुद्धस्तस्यापि दातुमसमर्थस्य द्रव्यं तत आरभ्य न वर्धते ॥ ३०॥

ऋणी के घन लौटाने की इच्छा करने पर भी यदि ऋणदाता (ब्याज के लोभ से) घन न ले अथवा राजा ऋणी को घन लौटाने से रोक दे तो (उस समय से) व्याज की बृद्धि नहीं होती है।। ३०॥

अथाऽऽपदि वृद्धधन्तराण्याह—

#### चक्रकालवृद्धिः ॥ ३१ ॥

वृद्धिशन्दः प्रत्येकमभिसंबध्यते । यावता कालेन यावती वृद्धिस्तामपि मूळीकृत्य तावतो मूळस्य पुनर्वृद्धिश्चकवृद्धिः ।

यथाऽऽह नारदः — वृद्धेरिप पुनर्वृद्धिश्चक्रवृद्धिरुदाहृता ॥ इति । इयतः कालस्येयती वृद्धिरिति यत्र समयेन गृह्यते सा कालवृद्धिः ॥३१॥ मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़कर पुनः उस पर ब्याज लगाने से चक- वृद्धि और समय के आधार पर व्याज का निर्धारण करने पर कालवृद्धि व्याजः होता है ॥ ३१ ॥

#### कारिताकायिकाशिखाधिभोगाश्च ॥ ३२ ॥

वृद्धय इति शेषः । प्रयोक्त्रा म(गृ)हीत्रा च देशकालकार्यात्रस्था-पेक्ष्या प्रभृता न्यूना वा स्वयमेव कल्पिता वृद्धिः कारिता। कायिका कायकर्मसंशोध्या।

> यथा बृहस्पतिः—कायिका कमसंयुक्ता । इति । व्यासस्तु—दोह्यबाह्यकमयुक्ता कायिका समुदाहृता ॥ इति ।

शिखावृद्धिं कात्यायन आह—

प्रत्यहं गृह्यते या हि शिखावृद्धिम्तु सा स्मृता । शिखेव वर्धते नित्यं शिरदछेदान्निवर्तते ॥ मृळे दत्ते तथैवैषा शिखावृद्धिस्ततः स्मृता ॥ इति ।

उदाहरणम्—तण्डुल्डबस्थस्य प्रत्यहं तण्डुल्रमुष्टिगृह्यत इति । आधि-भोग आहितस्य क्षेत्रस्य भोगोऽनुभवः । तत्रानुभव एव वृद्धिः । सा च शतेनापि संवत्सरेन निवर्तते । क्षेत्रं चोत्तमर्णस्य न भवति । यदा कदा-चिदपि मूल्डबदाने सत्यधमर्णस्य भवति । अधिभोग इत्यन्ये । भोगमधि-कृत्य वत्तते इत्यधिभोगवृद्धिः । तत्राप्येष एवार्थः । एतासु चक्रवृद्धचादिषु वृद्धेर्द्वेगुण्यात्परमपि भवत्येव ॥ ३२ ॥

देश, काल, कार्य और अवस्था के आधार पर निर्धारित अल्प या अधिक ब्याज (कारिता), शारीरिक श्रम द्वारा चुकाया जाने वाला ब्याज (कायिका), प्रतिदिन ग्रहण किया जाने वाला ब्याज (शिखावृद्धि), तथा बन्चक रखी हुई बस्तु या खेत के उपभोग के रूप में ब्याज (ये वृद्धि के चार और भेद हैं)।। ३२।।

## कुसीदं पशूपजलोमचेत्रशदवाह्येषु नातिपश्चगुणम् ॥३३॥

पशोरुपजातं पश्पजं घृतक्षोरादि । ऊर्णाकम्बलचामरवालव्यजनादि लोम क्षेत्रशदः क्षेत्रभोगः । वाह्यं बलोवद्दि । बाह्यमिति प्रायेण पठन्ति तत्राप्येष एवार्थः । एतेषु पश्पपजादिषु प्रयुक्तषु तत्कुसीदं यावत्पञ्चगुणं वर्धते पञ्चगुणतां नात्येति । अपर आह—षश्पपजादिषु मूलत्वेन कल्पि-तस्य द्रव्यस्य तदानीमप्रदाने यावत्पञ्चगुणं वर्धते, धर्म्यया च वृद्धयाः पञ्चगुणतां नात्येति ॥ ३३ ॥

पशुओं से उत्पन्न घी, दूध आदि, ऊन, कम्बल, चामर, बालव्यजन आदि

लोम, खेत की उपज, और बैल भादि वाहन के साधनों से संबद्ध व्याज उनके पाँचगुने से अधिक नहीं होता॥ ३३॥

अजडापौगएडधनं दशवर्षभुक्तं परैः संनिधौ भोक्तुः ॥ ३४ ॥

जह उन्मत्तः पौगण्डो व्याकृतव्यवहारः । यो जहो न भवित पौगण्डो वा न भवित तस्य धनं परैस्तत्संनिधावेव चेहश वर्षाणि भुक्तं भवित तदा तद्धनं भोक्तरेव स्वमिति निश्चीयते । स एव भोगः स्वामिनः सकाशाहानादिरूपेण तस्य धनस्य निर्गतं सूचयित । कथमपरथैतावन्तं कालमेवमर्थमपरलोके तृष्णीमासीतेति ।

अत्र क्षेत्रविषये याज्ञवल्क्यः—

परयतो ब्रुवतो भूमेहीनिर्विशितिवार्षिकी ।
परेण भुज्यमानाया धनस्य दशवार्षिकी ॥ इति ।
परयत्रन्यस्य ददतः क्षितिं यो न निवारयेत् ।
स्वामी सताऽपि छेखेन न स तल्लन्धुमहिति ॥ इति बृहस्पतिः ।
अत्र मनुः—

यत्किचिद्दश वर्षाणि संनिधौ प्रेक्षते धनी । भुज्यमानं परैम्तूष्णीं न स तल्लब्धुमहित ॥ इति । अनागमं तु यो सुंक्त इत्यादि त्वसंनिधिविषयाणि जडादिविषयाणि वा ॥ ३४॥

जो व्यक्ति जड़ (पागल) न हो अथवा बालिंग (१६ वर्ष से कम आयु का ) न हो उसके उपस्थित रहते यदि कोई दूसरा व्यक्ति उसके धन का दस वर्ष तक मोग करे तो उस धन पर भोक्ता का स्वामित्व हो जाता है ॥ ३४॥

अस्यापवादः---

## न श्रोत्रियप्रवित्तराजपूरुषैः ॥ ३५ ॥

श्रोत्रियादिभिर्मुज्यमानं न भोगमात्रात्तेषां भवति । उपेक्षाकारणत्वो-पपत्तः । श्रोत्रियप्रत्रजितयोर्धर्मतृष्णयोपेक्षेति । राजपुरुषस्य तु भयेन । राजपुरुषम्रहणं सर्वेषां बलवतामुपळक्षणम् । एतेन साहसिका व्याख्याता । अपरिमहस्यापि प्रत्रजितस्य स्वस्वामिके शून्यगृहादावुपभोगः संभ-वति ॥ ३४॥

वेदज्ञ ब्राह्मण और परिवाजक राजपुरुषों द्वारा भी किसी का घन एवं भुक्त होने पर (दस वर्ष बाद भी) उनके अधिकार में नहीं जाता ॥ ३५॥

पशुभूमिस्त्री**गामन**तिभोगः ॥ ३६ ॥ पशवश्चतुष्पादः । भूमिः क्षेत्रारामादिका । स्त्रियः परिचारिका दास्यः। पश्चादीनां स (स्व) त्वे नातिभोगोऽपेक्षितः। अल्पेनापि भोगेन भोक्तुः स्वं भवति। कथमनन्तरगृहे दृश्यमानां गां स्वयं तकादि कीत्वोपयुद्धान उपेक्षेत, कथं वा बहुफलमाराम, कथं वा दासीं यौवन-स्थामन्वहं परिचारिकाम्॥ ३६॥

गाय बैल आदि पशु, उपवन, वाटिका आदि भूमि और स्त्रियों (दासी) पर अलप समय (दस वर्ष से कम समय) तक भी उपभोग करने पर भोक्ता का ही स्वामित्व हो जाता है।। ३६॥

# रिक्थमाज ऋगं प्रतिकुर्युः ॥ ३७ ॥

ये यस्य रिक्थमाजस्ते तदृणं प्रतिद्युः । पुत्रपौत्रेग्तु रिक्थाभावेऽपि देयम् । तथा च बृहस्पतिः—

ऋणमात्मीयवित्पत्रयं पुत्रैर्द्यं विभावितम् ।
पैतामहं समं देयं न देयं तत्सुतस्य तत् ॥ इति ।
नारदः —क्रमादभ्यागतं प्राप्तं पुत्रैर्यक्रणं सुद्धृतम् ।
दयुः पैतामह पौत्रास्तच्चतुर्थानिनवतेते ॥
याज्ञवल्क्यः —पितरि प्रोषिते प्रेते व्यसनाभिष्कुतेऽपि च ।
पुत्रपौत्रैक्षणं देयं निह्नवे साक्षिभावितम् ॥ इति ॥३७॥

ऋणी व्यक्ति की सम्पत्ति के उत्तराधिकारी उसके ऋण का भुगतान करें || ३७ ||

## प्रातिभाव्यविण्वक्शुल्कमद्यद्युतद्गद्धाः पुत्रान्नाभ्याभवेयुः ॥ ३८ ॥

अत्र नारदः-

खपस्थानाय दानाय प्रत्ययाय तथैव हि । त्रिविधः प्रतिभूदृष्टिक्षिष्वेवार्थेषु सूरिभिः ॥ इति । तस्य प्रतिभुवि प्रेते दायादानिप दापयेत् ॥ इति । विष्णुयाज्ञवल्क्यौ-दर्शने प्रत्यये दाने प्रातिभाव्यं विधीयते । आद्ये तु वितथे दाप्यावितरस्य सुता अपि ॥ इति ।

तस्मादिदमपि दानप्रतिभूव्यतिरिक्तविषयं द्रष्टव्यम्।

अहमेनं दर्शयिष्यामीति प्रातिभाव्यं तमद्शियित्वा पिति प्रेते न तत्पुत्रेणासौ दर्शयितव्य इति । विणग्वाणिष्यार्थमुपात्तं द्रव्यं तद्वि न पुत्रानभ्याभवति । यदा स्लाभमूलं दास्यामीति परिभाष्य कस्यचित्स-काशाद् द्रव्यं गृहीत्वा वाणिष्याय देशान्तरं गतो स्त्रियेत तदा तत्पुत्रेण न तत्प्रतिकर्तव्यमिति । तथा शुलकं प्रतिश्रुत्य विवाहं कृत्वा मृते तत्पुत्रं न तच्छुल्कमभ्याभवति । तथा मूलं दास्यामीति मद्यं बहु पीत्वा मृते न तत्पुत्रेण तद्दातव्यम् । तथा चृतं कृत्वा पराजितस्तत्पणद्रव्यमदत्त्वैव यदि म्रियते तदा तत्पुत्रो न दातुमहति । य(त) था व्यवहारे पराजितो राज्ञे दण्डमदत्त्वैव यदि म्रियते तदा न सोऽपि दण्डः पुत्रानभ्याभवति ॥३८॥

प्रतिभू होकर, व्यापार के लिए ऋण लेने पर, विवाह में देय धन न देकर, मद्यपान और द्युतकीडा के लिए ऋण लेने पर तथा राजा द्वारा लगाये गए किसी दण्ड का भागी होने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके पुत्र देनदार नहीं होते ॥ ३८॥

निध्यन्वाधियाचितावक्रीताधयो नष्टाः सर्वाननिन्दिता-न्पुरुषापराधेन ॥ ३९ ॥

निधिनिक्षेपः । 'स्वं द्रव्यं यत्र विस्नम्भानिक्षिपत्यविशङ्कितः' स निक्षेपः । अन्वाधिरुपनिधिः । औपनिधिकामिति स्मृत्यन्तरे प्रसिद्धम् । तत्र याज्ञवल्क्यः—

भाजनस्थमनाख्याय हस्ते न्यस्य यद्य्यते । द्रव्यं तदौपनिधिकं प्रतिदेयं तथैव तत्।। इति ।

याचितमुत्सवादिष्वाभरणादि । अवक्रीतमदत्तमौल्यमर्धदत्तमौल्यं वा । आधिर्गोप्याधिः । एते निष्याद्यो यदि पुरुषापराधेन विना नष्टा भवन्ति चोरादिभिरपहृताः [वा] सर्वास्ताननिन्दितानाहुरदोषानाहुः । न केवलं पुत्रानेव नाभ्याभवेयुः किं तर्हि येषां सकाशे निष्यादयः कृता-स्तानिष नाभ्याभवन्ति । अनिन्दितेति ते यदि पूर्वं दृष्टदोषा भवन्ति तदा पूर्वभिदम् । पुरुषापराधस्तु यदि धार्यितारः स्वद्रव्यवन्न रक्षयेयुः, यद्यप्रिभयादौ स्वद्रव्यं गृहीत्वा निष्याद्यपेक्षेरन्स्वद्रव्यं वा गुप्तं निधाय बहिर्निध्यादि स्थापयेयुः । एतस्मिनपुरुषापराधे सति द्युरेव ॥ ३९ ॥

घरोहर रखा हुआ, भूमि में छिपाया गया, भाँग कर छाया गया, विश्वास पर खरीदा गया और बन्धक रखा गया धन यदि किसी व्यक्ति के अपराध के बिना नष्ट हो जाय तो वह व्यक्ति दोषी नहीं होता है।। ३९।।

स्तेनः प्रकीर्णकेशो मुसली राजानमियात्कर्माऽऽचनाणः ॥४०॥

स्तेनः सुवर्णस्तेयकृत्।

सुवर्णस्तेयऋद्विशो राजानमभिगम्य तु।

स्वकर्म ख्यापयन्त्रयान्मां भवाननुशास्त्वित ॥ इति मानवम् । प्रकोणकेशो मुक्तकेशः । आयसः खादिरो वा मुसल इति स्मृत्य-नतरम् । तद्वान् । अंसे मुसलमाधायेत्यापस्तम्बः । राजानिमयात्कर्माऽऽ-चक्षाणः । एवंकर्माऽस्मि प्रशाधि मामिति त्रवाणः ॥ ४० ॥ चोर अपने केशों को बिखराये हुए, हाथ में मूसल लेकर राजा के पास अपने अपराध की घोषणा करते हुए पहुँचे ॥ ४०॥

# पूतो वधमोचाभ्याम् ॥ ४१ ॥

वश्वस्ताडनं मरणान्तिकम् । तेनैनं इन्यादित्यापस्तम्बः । सकृदेव साडनम् ।

गृहीत्वा मुसलं राजा सकुद्धन्यात्त तं स्वयम् ।

इति स्मरणात्। मोक्षो मोचनम्। पुनरेवविधं मा कार्षीर्गच्छेति। ताभ्यां च वधमोक्षाभ्यां स्तेनः पूतो भवति। हतोऽपि शुध्यति मुक्तोऽपि शुध्यतीति॥ ४१॥

उसी मूसल के द्वारा एक बार प्रहार करने से उसकी मृत्यु हो जाय अथवा राजा (चेतावनी देकर) छोड़ दे तो वह चोर दोषमुक्त हो जाता है॥ ४१॥

#### श्रध्नन्नेनस्वी राजा ॥ ४२ ॥

यदि दयादिना तं न हन्याद्राजा स्वयमेनस्वी भवति । चोरस्य यदे-नस्तदस्य भवतीति ॥ ४२ ॥

दया के वशीभूत होकर अपराधी को दण्ड न देने पर राजा स्वयं उस पाप से युक्त होता है।। ४२।।

अयं दु दर्खी बाह्मणवर्जिमिति दर्शयति--

#### न शारीरो बाह्यणदगडः ॥ ४३ ॥

स्वयमुपस्थितस्यापि ब्राह्मणस्य शारीरो दण्डो न कर्तव्यो मोक्ष एव । तथा च मनु:--

वधेन शुध्यति स्तेनो ब्राह्मणस्तप्रसेव च ॥ इति ।

अत्रैवकारबळात्तदानीं तस्यापि त्राह्मणस्य तपसा मोक्षः। न क्वापि निमित्ते हस्तच्छेदादिकमपि कर्तव्यमित्येवमर्थः। तथा च मनुः—

त्रिषु वर्णेषु तानि स्युरक्षतो त्राह्मणो त्रजेत् । इति । तपस्वित्राह्मणत्रिषयमिद्म् ॥ ४३ ॥

स्वयं उपस्थित होने पर भी ब्राह्मण को शारीरिक दण्ड नहीं दिया जाता।। ४३।।

अन्यस्य तु यथापराधं दण्डमाइ-

कर्मवियोगविख्यापनविवासनाङ्ककरणानि ॥ ४४ ॥

यथा पुनस्तत्कर्भ न करोति तथा करणं कर्मवियोगः। सर्वस्वहरणं प्रतिभूष्रहणिनत्यादि। विख्यापनं चौर्यचिह्ने न प्रामनगरादिष्वाघोषणम्। ९ गौ० घ०

विवासनं निर्वासनम्। यथापराधं प्रामनगराद्राष्ट्रद्धाः। अङ्करणं चिह्न-करणम्।

तत्र मनुः—गुरुतस्पे भगः कार्यः सुरापाने सुराध्वजः ।
्रिक्ताः । स्तेये तु अपदं कार्यः ब्रह्महण्यशिराः पुमान् ॥ इति ।

एषां कर्मवियोगादीनामेनःसु गुरुषु गुरूणि छघुषु त्रघूनीति न्यायेना-पराघानुरूपा व्यवस्था । एतन्महापातकविषयम् । अङ्ककरणं तु तपस्वित्रा-स्वाणस्यापि भवत्येव ॥ ४४ ॥

(अपराधी ब्राह्मण के लिए) पाप कमें से विमुख करने, अपराध की घोषणा करने, राज्य से निष्कासित करने और शरीर पर विशेष चिह्न लगाने का दिण्ड होता है ॥ ४४॥

#### अप्रवृत्तौ प्रायश्चित्ती सः ॥ ४५ ॥

यातु राजा चोरिवषयेष्वेवदण्डको न वर्तते तस्यामप्रवृत्तौ स्वयं प्रायश्चित्ती भवति । तत्र वसिष्ठः—दण्डचोत्प्वर्गे राजैकरात्रमुपवसेत्त्रिरात्रं पुरोहितः । क्रुच्छमदण्डचदण्डने पुरोहित एकरात्रं त्रिरात्रं राजेति ॥४॥।

.यदि राजा चोर को दण्ड नहीं देता तो वह स्वयं प्रायश्चित्त करे ॥ ४५ ॥

## चोरसमः सचिवो मतिपूर्वे ॥ ४६ ॥

साचिव्यं प्रतिश्रयाशनदानादि साहाय्यम्। तच्चेन्मतिपूर्वं चोरोऽय-मिति ज्ञात्वाऽपि यदि साचिव्यं करोति स चौरसमश्चोरवहण्डयः। अज्ञाते पुनरज्ञानमेव शरणम्॥ ४६॥

पहले से जानते हुए भी चोर को सहायता और आश्रय देने वाला चोर के समान ही अपराधी होता है ॥ ४६ ॥

# प्रतिग्रहीताऽप्यधर्मसंयुक्ते ॥ ४७ ॥

अपिशब्दान्मतिपूर्व इत्यनुवर्तते । योऽन्यस्य द्रव्यमनेन चोरितमिति जानन्नेव ततः प्रतिगृह्णाति सोऽपि तस्मिन्नधर्मसंयुक्ते प्रतिष्रहे चोरसमः । प्रकरणदेव सिद्धेऽधर्मसंयुक्तप्रहणमन्यत्रापि पापविषये प्रतिप्रहीतुस्त-त्तत्पापं भवतीति ज्ञापनार्थम् ॥ ४० ॥

अवर्मयुक्त (चोरी के ) घन को जानबूमकर ग्रहण करने वाला भी चोर के समान ही दराइ का मागी होता है ॥ ४७॥

पुरुषश्चनत्यपराधानुबन्धविज्ञानाद्द्यङ्गियोगः ॥ ४८ ॥ पुरुषो ब्राह्मणादिजातिः । शक्तिरर्थद्ण्डे बह्वर्थोऽल्पार्थ इति, शरीर- द्ण्डे दुर्बछः प्रबल्धो वेति चिन्ता । अपराधः साक्षात्कर्तृत्वं साचिव्यक-र्नृत्वं वेति । अनुबन्धोऽभ्यासः । एतान्पुरुषान्विज्ञाय तदनुरूपो दण्डो नियोक्तव्य इति ॥ ४८ ॥

पुरुष की (आर्थिक और शारीरिक) शक्ति, अपराध और अपराध के अम्यास का ज्ञान प्राप्त करके ही उसके अनुरूप दण्ड देना चाहिए॥ ४८॥ अनुज्ञानं वा वेदवित्समवायवचनाद्वेदवित्समवायवचनात् ॥४९॥

वेदिवदां त्रयाणां चतुर्णी वा समवायः संघः । अत्र मनुः— चत्वारो वा त्रयो वाऽपि यं त्र्युर्वेदपारगाः । स धर्म इति विज्ञेयो नेतरेषां सहस्रशः ॥ इति ।

तस्य संघस्य वचनादनुज्ञानं वा कर्तव्यम् । अनुपरोधा धर्मो वचनाय इति यदि ते ब्रयुस्तदा वक्तव्यमनुजानामि त्वां गच्छ यथेष्टमिति [ अभ्या-सोऽध्यायसमाप्त्यर्थः ] ॥ ४९॥

इति श्रोगौतमोयवृत्तौ हरदत्तविरचितायां मिताक्षरायां द्वितोयप्रक्ते तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

अथवा वेदज्ञ (तीन या चार ) व्यक्तियों के संघ की आज्ञा के अनुसार दगड देना चाहिए या अपराधी को छीड़ देना चाहिए ॥ ४९ ॥

द्वितीयप्रश्ने तृतीयोऽध्यायः समाप्तः ।

# अथ चतुर्थोऽध्यायः

#### विप्रतिपत्तौ साचिनिमित्ता सत्यव्यवस्था ॥ १ ॥

विप्रतिपत्तौ साक्षिणः प्रष्टन्याः । तैर्यथोत्तं तथा सत्यं न्यवस्थाप्यम् । अत्र नारदः—एकादशविधः साक्षी शास्त्र दृष्टो मनीविभिः ।

> कृतः पञ्चविधारतेषां षड्विधोऽकृत उच्यते ।। छिखितः स्मारितञ्चेव यहच्छाभिज्ञ एव च । गूढ्ञ्चोत्तरसाक्षी च साक्षो पञ्चविधः कृतः ।। अन्ये पुनरनुहिष्टाः साक्षिणः समुदाहृताः । प्रामश्च प्राड्विवाकश्च राजा च व्यवहारिणाम् ॥ कार्येष्वभ्यन्तरो यश्च अर्थिना प्रहितश्च यः । कुल्याकुल्यविवादेषु भवेयुस्तेऽपि साक्षिणः ।। इति ॥१॥

जटिल विवाद होने पर साक्षियों की सहायता से सत्य का निर्णय करे ॥१॥ ते पुनः कीटशाः कियन्तो वेत्याह—

बहवः स्युरनिन्दिताः स्वकर्मसु प्रात्ययिका राज्ञां निष्प्रीत्य-नभितापाश्चान्यतरस्मिन् ॥ २ ॥

वर्णप्रयुक्तान्याश्रमप्रयुक्तान्युभयप्रयुक्तानि स्वानि कर्माणि श्रौतानि स्मार्तानि च । तेष्वनिन्दिता अकरणादन्यथाकरणादा । अत्र याज्ञवल्क्यः—

ज्यवराः साक्षिणो ज्ञेयाः श्रौतस्मातंक्रियापराः। इति ।

प्रत्ययो विश्वासस्तेन ये चरन्ति ते प्रात्यिकाः। य एवंभूता [स्ते ] राज्ञामदृष्टदोषतया विश्वसनीयाः। अर्थिप्रत्यर्थिनोरन्यतरास्मन्निष्प्रीतयो निःस्नेहा अनभितापा अकृतद्वेषाः। एवंभूता बहुवः साक्षिणः स्युः। अत्र याज्ञवल्क्यः—

> डभयातुमतः साक्षी भवत्येकोऽपि धर्मवित् । इति । अभ्यन्तरस्तु निक्षेपे साक्ष्यमेकोऽपि वाच्यते । अर्थिना प्रहितः साक्षी भवत्येकोऽपि याचितः ॥ इति कात्यायनः । प्रमाणमेकोऽपि भवेत्साहसेषु विशेषतः । इति व्यासः ॥ २ ॥

अपने कर्म में प्रतिष्ठित, राजाओं के विश्वासपात्र, (अर्थी और प्रत्यर्थी दोनों पक्षों में से किसी के प्रति) पक्षपात या द्वेष न रखने वाले अनेक साक्षी होने चाहिए॥ २॥

#### अपि शूद्राः ॥ ३॥

ज्ञूदा अप्येवंविधाश्चेत्साक्षिणो भवेयुः कि पुनर्द्विजातय इति । एवं च गुणवद्द्विजात्यभावे ज्ञूदा अप्येवंविधा भवन्तीति द्रष्टव्यम् ॥ ३ ॥

इस प्रकार के शूद्र भी साक्षी हो सकते हैं।। ३ ॥

## ब्राह्मण्हत्वब्राह्मण्वचनादनवरोध्योऽनिबद्धश्चेत् ॥ ४ ॥

ब्राह्मणो नात्र श्रोत्रियः। अस्य वृत्तान्तस्यासौ ब्राह्मणः साक्षीत्य-ब्राह्मणेनोक्ते राज्ञा साक्षित्वेन नावरोध्यो न निवन्धेन श्राह्मः। अनिबद्ध-श्चेत्। स चेक्क्षेव्यनिवद्धो न भवति। लेख्यारूढस्तु भवत्येव साक्षी। नात्र कश्चिद्धेतुरस्ति वचनमेव प्रमाणम्। अत्र नारदः—

असाक्ष्यपि हि शास्त्रेषु दृष्टः पञ्चिविधो बुधैः । वचनादोषतो भेदात्स्वयमुक्तर्मतान्तरात् ॥ श्रोत्रियाद्या वचनतः स्तेनाद्या दोषद्श्वनात् । भेदाद्विप्रतिपत्तिः स्याद्विवादे यत्र साक्षिणाम् ॥ स्वयमुक्तिरनिर्दृष्टः स्वयमेवैत्य यो वदेत् । मृतान्तरोऽर्थिनि प्रेते मुमुषुः श्राविताद्दते ॥ इति ।

तदिह श्रोत्रियः क्वचिद्पि साक्षो न भवतीति नारदस्य पक्षः । इहात्रा-ह्मणवचनादित्युक्तत्वाद् ब्राह्मणेनोक्तः श्रोत्रियोऽपि भवत्येव साक्षी ॥ ४॥

यदि पहले साक्षी के रूप में नाम न लिखा गया हो तो कोई ब्राह्मण सादय के लिए किसी अब्राह्मण के कहने पर पकड़कर नहीं लाया जा सकता ॥ ४॥

## नासमवेतापृष्टाः प्रब्रुयुः ॥ ५ ॥

असमवेता असमुदिता राज्ञा प्राड्विवाकेन वाऽपृष्टाः सन्तो न मृयुः। किंतु समवेताः पृष्टाश्च प्रमृयुः॥ ५॥

राजा द्वारा न बुलाये गये और न पूछे गए लोग न बोलें (साक्ष्य न दें)।। ५॥

## श्रवचनेऽन्यथावचने च दोषिणः स्युः ॥ ६ ॥

ते चैबंभूता यदि जानन्त एव न [ ब्रयुरन्यथा वा ] ब्रयुस्तदा दोषिणो दुष्टाः स्युः । इह राज्ञा दण्डन्याः परत्र च नारिकणः ॥ ६ ॥

( बुलाये जाने पर ) जानते हुए भी न बोलने वाले और अन्यथा बोलने चाले दोषी होते हैं ॥ ६ ॥

# स्वर्गः सत्यवचने विपर्यये नरकः ॥ ७ ॥

्र ब्रुवन्तस्तु यदि सत्यं ब्रुवन्ति तदा स्वर्गी भवति । विपर्यये सत्यवचने नरको भवतीति ॥ ७ ॥

सत्य बोलने पर (साक्षी को ) स्वर्ग मिलवा है और विपरीत अर्थात् असत्य बोलने पर नरक की प्राप्ति होती है।। ७।।

# अनिबद्धैरपि वक्तव्यम् ॥ ८ ॥

निबद्धा निर्दिष्टा यूयमत्र साक्षिण इति । तद्विपरीता अनिबद्धाःतैरिप साक्ष्यं वक्तव्यम् । ते च नारदेनान्ये पुनरनिर्दिष्टा इत्यारभ्य कथिता द्रष्टव्याः ॥ = ॥

जिनके नाम साक्ष्य के लिए न लिखे गये हों उन्हें भी साद्य देने के लिए. बोलना चाहिए || ८ ||

#### न पोडाकृते निबन्धः ॥ ९ ॥

पीडाकृतं पोडाकरणम् । निबन्धो निबन्धनमर्थसंबन्धादि । पोडाकरणे हिंसाविषये साक्षिणां निबन्धो न निरूप्यः । अथसंबन्धादि न किंचिद्वि दूषणं भवति । आह व्याद्यः--

स्तेये च साहसे चैव संसर्गे च स्त्रियास्तथा। गरादोनां प्रयोगे च न दोषः साक्षिषु स्मृतः ॥ इति ॥ ९ ॥

हिंसा आदि के विवाद में साक्षियों के नियुक्त होने के नियम का विचार नहीं किया जाता ।। १ ।।

### ं प्रमत्तोक्ते चः॥ १०॥

ः प्रमादोऽनवधानम् । अन्त्ये परे वाक्ये साक्षिणा यहच्छया यहुक्तं तत्रापि निबन्धो न भवति । अर्थसबन्धादिदूषणं न भवति ॥ १०॥

ुः साक्षी के असावधानी से कुछ कह देने पर भी उस पर आक्षेप नहीं होता। (अर्थसंबन्धी दोष नहीं होता)।। १०॥

विपर्यये नरक उक्तः । न स केवल साक्षिण एव किं तर्हि—

# साचिसभ्यराजकर्तृषु दोषो धर्मतन्त्रपीडायाम् ॥ ११ ॥

तन्त्रं छोकव्यवहारः । धर्मतन्त्रयोः पीडायां सत्यां साक्षिषु सभ्येषु राजनि कर्तरि च सर्वेषु दोषो भवति । कर्तृप्रहणं दृष्टान्तार्थम् । यावानकर्तुंद्रीषस्तावानसाक्ष्यादीनामपीति । यद्यपि साक्षिणः पूर्वं दोष उक्तस्तथाऽ-पीह प्रहणं सभ्यादोनां ससाक्षिकेऽपि दोषप्रहणार्थम् । अन्यथा साक्षिक-

व्यवहारे सभ्यादीनां दोषः । ससाक्षिके तु साक्षिणामेवेत्युक्तं स्यात् ॥११॥ धर्म और लोक-व्यवहार की हानि होने पर, साक्षियों, सभासदों, राजा और अपराधी सभी पर दोष आता है ॥ ११॥

## शपथेनैके सत्यकर्म ॥ १२ ॥

यत्र साक्षिषु तथा विश्वासो न भवति तत्र शपथेन सत्यकर्म शपथं कारयित्वा सत्यं वाचनीयमित्येके मन्यन्ते ॥ १२ ॥

कुछ आचार्यों का मत है कि साक्षियों को शपथ दिलाकर उनसे सत्यभाषण कराया जाय।। १२।।

## तदेवराजब्राह्मणसंसदि स्यादब्राह्मणानाम् ॥ १३ ॥

तच्छपथेन सत्यकर्म देवसंसदि, उत्राणां देवतानां संनिधी ब्राह्मणानां संसदि परिषदि वा भवति। क्षत्त्रियादोनामथ्गुरुत्वल्घुत्वापेक्षो विकल्पः। महत्यर्थे देवतासंनिधावल्पीयस्यन्यत्रेति। अब्राह्मणानामिति वचनाद् ब्राह्मणानां शपथकर्म न भवति। अत्र विष्णुः—पृच्छेद् ब्रह्मीति ब्राह्मणम्। सत्यं ब्रह्मीति राजन्यम्। गोबोजकाञ्चनवैष्यम्। सर्वपातकैः शूद्रम्। एवं हि साक्षिणः पृच्छेद्वर्णानुकमतो नृप इति। मनुस्तु—

सत्येन शापसेद्वितं क्षत्त्रियं वाहनायुधैः। गोबोजकाञ्चनेवैदयं सूदं सर्वेस्तु पातकैः॥ इति॥ १३॥

ब्राह्मणेतर वर्णों को (उम्र) देवताओं के निकट, राजा के समक्ष या ब्राह्मणों की समा में शपथ दिलाई जाय।। १३॥

विवर्यये नरक इति सामान्येन साक्षिणो दोष उक्तः। इदानी व्यवहारविशेषे दोषविशेषमाह—

## ज्ञुद्रपश्चनृते साची दश हन्ति ॥ १४ ॥

क्षुद्रपशवोऽजाविकादयः । तद्विषयेऽनृतवद्ते साक्षो दश हन्ति । तेषां दशानां वधे यावान्दोषस्तावानस्य भवतीति । दण्डप्रायश्चित्ते अपि तदनुगुणे द्रष्टन्ये ॥ १४॥

( भेंड़, बकरी आदि ) छोटे पशुओं के विषय में असत्य भाषण करने पर साक्षी को दश पशुओं के वध का पाप लगता है।। १४॥

## गोऽश्वपुरुषभूमिषु दशगुणोत्तरान् ॥ १५ ॥

उक्तानामुत्तरं दशगुणान्दशगुणोत्तरान् । गवादिविषयेऽनृते साक्षो पूर्वोक्ताइशगुणोत्तरं तत्तद्वधयुक्तदोषो भवति । एतदुक्तं भवति । गवानृते साक्षिणो गोशतहननदोषः । अद्यानृतेऽद्वसहस्रहननदे।षः । पुरुषानृते- ंऽयुतपुरुषहननदेषः । भूम्यनृते यस्य सा भूमिस्तज्जातीयानां स्थहन-नदोष इति ।

पद्ध पश्चनृते हन्ति दश हन्ति गवानृते । शतमश्वानृते हन्ति सहस्रं पुरुषानृते ॥ इत्येतत्त्वत्यन्तक्षुद्रपश्चादिविषयम् ॥ १५॥

गाय, अश्व, मनुष्य और भूमि के विषय में असत्य भाषण करने पर साक्षी कमशः उत्तरीत्तर दशगुने तत्तत् प्राणियों के बध के पाप का भागी होता है (अर्थात् गाय के विषय में असत्य बोलने पर सौ गायों के वध का दोषी होता है, अश्व के विषय में एक हजार अश्व के वध का, मनुष्य के विषय में भूठा साक्ष्य देने पर दस सहस्र मनुष्यों के वध का तथा भूमि के विषय में असत्य बोलने पर उस भूमि का स्वामी जिस जाति का हो उस जाति के एक लाख पुरुषों के वध के पाप का भागी होता है )॥ १५॥

# सर्व वा भूमौ ॥ १६॥

यदि वा भूमिविषयेऽनृते सर्वमेव मनुष्यजातं हन्ति । प्रामदेशादि-महाभूमिविषयो विकल्पः ॥ ॥ १६ ॥

भूमि के विषय में असत्य बोलने पर साक्षी सम्पूर्ण मनुष्य जाति की हत्या का दोषी होता है॥ १६॥

#### हरयो नरकः ॥ १७ ॥

प्रासङ्गिकमिदम् । भूमेरिति विपरिणामेन संबन्धः । भूमेईर्णे नरको अवति । काळान्तरावधः शास्त्रान्तरावसेयः ॥ १७॥

भूमि का अपहरण करने पर नरक मिलता है।। १७॥ प्रकृतमाह---

# भूमिवदप्सु ॥ १८ ॥

अब्विषयेऽनृते भूमिवल्लक्षहननदोषो हरणे नरक इति च समानम् । अप्शब्देन क्रूपतडागादिरुपछक्षितः ॥ १८ ॥

जल के विषय में असत्य बोलने पर साक्षी को भूमिविषयक असत्य भाषण के समान ही दोष होता है॥ १८॥

# मैथुनसंयोगे च ॥ १९॥

मैथुनसंयुक्ते चानृते परदारानसौ गच्छतीत्यादौ भूमिवदिति चका-राद्गम्यते ॥ १९॥ मैथुन (व्यभिचार) विषयक असत्यभाषण में भी वैसा ही (भूमिविषयक असत्यभाषण के समान ही) दोष साक्षी को लगता है।। १९॥

## पशुवन्मधुसर्पिषोः ॥ २०॥

मधु सर्पिविषयेऽनृते क्षुद्रपशुवद्दोषः ॥ २० ॥

मधु और घृत के विषय में असत्य बोलने पर ग्रुद्ध पशुविषयक असत्यभाषण के समान दोष लगता है ॥ २०॥

# गोवद्वस्नहिरएयधान्यब्रह्मसु ॥ २१॥

ब्रह्म वेदः । वस्नादिविषयेऽनृते गोवदोषः । अधीत्य नास्मान्म-थाऽघोतमित्यादि ब्रह्मानृतम् ॥ २१ ॥

वस्त्र, स्वर्ण, धान्य और वेद विद्या के विषय में असत्य बोलने पर गो-विषयक असत्यभाषण के समान दोष साक्षी को लगता है।। २१॥

## यानेष्वश्ववत्॥ २२॥

हस्तिशकटशिबिकादीनि यानानि । तद्विषयेऽनृतेऽश्ववद्दोषः । अन्ये तु क्षुद्रपश्चनृत इत्यारभ्य साक्षिश्रावणे योजयन्ति । क्षुद्रपश्चनृते साक्षिणो दशपशुहननदोषः । तस्मास्वया सत्यमेव वक्तव्यमिति साक्षो श्रावयि-तव्य इति । एवं सर्वत्रोपरिष्टाद्वि ॥ २२ ॥

किसी यान ( गाड़ो, रथ, पालकी आदि ) के विषय में भूठा साह्य देने पर अवविषयक असत्यभाषण के समान दोष होता है ॥ २२ ॥

एवमहष्टविषये दोषमुक्त्वा देष्टविषये साक्षिणो दण्डमाइ— मिथ्यावचने याप्यो दण्ड्यश्च सान्ती ॥ २३ ॥

मिध्यावचने दृष्टे साक्षी याप्यो गर्हाः सर्वैरयमसंव्यवहार्य इति, दृण्ड्यश्च राज्ञा।

अत्र मनु: — लोभात्सहस्रं दण्ड्यस्तु मोहात्पूर्वं तु साहसम्।
भयाद् द्वौ मध्यमौ दण्ड्यौ मैंत्र्यात्पूर्वं चतुर्भुणम्॥
कामाद्दशुणं पूर्वं कोघात्तद्द्विगुणं परम्।
आज्ञानाद् द्वे शते पूर्णं बालिद्याच्छतमेव तु॥
कूटसाक्ष्यं तु कुर्वाणांस्नोन्वर्णान्धार्मिको नृपः।
प्रवासयेदण्डयित्वा ब्राह्मणं तु विवासयेत्॥ इति

विष्णुः — कूटसाक्षिणां सर्वस्वापहार उक्तस्रोपजोविनां च ॥ इति॥ २३॥

साक्षी का असत्यभाषण प्रकट होने पर उसे निर्वासित करना चाहिए और राजा द्वारा दण्ड दिया जाना चाहिए ॥ २३ ॥

## नानृतवचने दोषो जीवनं चेत्तदधीनम् ॥ २४ ॥

यदा सत्यवचनात्परस्परवधोऽनृतवदने तु तदधोनमनृतवचननि-बन्धनमन्यस्य जोवनं भवति न वधस्तत्रानृतवचने न पूर्वोक्तो दोष इति ।

अत्र याज्ञवल्कयः-

वर्णिनां हि वधो यत्र तत्र साक्ष्यनृतं वदेत्। तत्पावनाय निर्वाप्यश्चरः सारस्वतो द्विजैः ॥ इति ॥ २४ ॥

यदि असरा भाषण से किसी के प्राणों की रक्षा होती हो तो उस असत्य भाषण से पूर्वोक्त दोष साक्षी को नहीं लगते हैं।। २४।।

# ्रा । 🚧 🚧 तु पाषीयसो जीवनम् ॥ २५ ॥

यदि त्वनृतवचनेनं पापीयसः पापवत्तरस्य परपीडारतस्य जीवनं भवति तदा न तु न दोषः । अपि तु दोष एवेति ॥ २५ ॥

किन्तु किसी पापी का जीवन असत्यभाषण पर आश्रित हो ( अर्थात् असत्य भाषण से बचता हो ) तो वह असत्य भाषण दोषहीन नहीं होता ( उसका दोष साची को लगता है ) ॥ २५ ॥

अथ साक्षिणः केन प्रष्टव्यास्तमाइ—

## ुराजा प्राड्विवाको ब्राह्मणो वा शास्त्रवित्।। २६ ॥

प्रच्छतोति प्राट्। विविच्य वक्तीति विवाकः। न्यङ्क्वादिषु दर्शनाद् वृद्धिकृत्वे। राजा प्राङ्क्तिकाकः स्थात् । अन्यप्रप्रे तु तर्सिस्तेन नियुक्तो ब्राह्मणो वा शास्त्रवित्। अत्र मनुः—

यद्वां स्वयं न कुर्यात्तुं नृपतिः कार्यनिर्णयम् । तदा नियुञ्ज्यादिद्वासं ब्राह्मणं कार्यनिर्णये ॥ इति ॥ २६ ॥

राजा स्वयं ही न्यायकर्ता (पूछकर विचार करने वाला ) बने अथवा कोई शास्त्रज्ञ ब्राह्मण (राजा द्वारा नियुक्त होकर ) न्यायकर्ता बने ॥ २६॥

# प्राड्विवाकमध्याभवेत् ॥ २७ ॥

अधिरपरिभाव ऐश्वर्ये वा । आङागमनार्थे । एनमुक्तलक्षणं प्राड्वि-वाकमुपर्यासीनमधास्थितिश्वरं वा गुणभूतः सन्नागच्छेत्कार्यार्थी । न तुः प्राड्विवाकः स्वयं कार्यमुत्पाद्याऽऽह्वयेदिति । तथा च मनुः—

नोत्पाद्येत्स्वयं कार्यं राजा नाष्यस्य पूरुषः ।। इति ।। २७ ।।

अभ्यर्थी स्वयं न्यायकर्ता के निकट जाय ॥ २७ ॥

## संवत्सरं प्रतीचेताप्रतिभायाम् ॥ २८ ॥

यदाऽभियुक्तस्यार्थिनः साक्षिणो वाऽप्रतिभा भवति वक्तन्यं न प्रति-भाति स्वयं जाड्याद्युपेतत्वादर्थस्य वा विरिनिर्वृत्तत्वादिना दुर्निहृत्यत्वा-त्तदा संवत्सरं प्रतीक्षेत । एनावता कालेन निरूष्य ब्रूहोति कालं द्यात् । अत्र कात्यायनः—

अस्वतन्त्रजङोन्मत्तवाछदोक्षितरोगिणाम् ।
काछः संवत्सरादर्वाक्स्वयमेव यथेप्सितम् ॥
नारदः—गहनत्वाद्विवादानामसामध्यीत्स्मृतेरि ।
ऋणादिषु हरेत्कालं कामं तत्त्वयुभुत्सया ॥ इति ॥
प्रजापतिः—दिनमेकमथ द्वे वा त्रीणि वा पञ्च सप्त वा ।
काछस्त्वृणादौ गहन आत्रिपक्षाद्य स्मृतः ॥ २८ ॥

अभियुक्त या साक्षी के उत्तर न देने पर एक वर्ष तक उनके उत्तर की प्रतीक्षा करनी चाहिए॥ २८॥

## धेन्वनडुत्स्त्रीप्रजननसंयुक्ते च शीव्रम् ॥ २९ ॥

संयुक्तशब्दः प्रत्येकं संबध्यते । घेन्वादिसंयुक्ते विवादे शीघ्रं विवाद-येत् । प्रजननं विवाहस्तद्धेतुत्वात् । स्रो दास्यादिः । तथाऽऽहः कात्यायनः—

> घेनावन हि क्षेत्रे स्त्रीषु प्रजनने तथा। न्यासे चारित्रके दत्ते तथैव क्रयविकये॥ कन्याया दूपणे स्तेये कलहे साहसे निधी। उपधी कूटसाक्ष्ये च सद्य एव विवादयेत्॥ इति॥२६॥

भाय, बैल, स्त्री (दासी आदि ) और विवाह से संबद्ध विवाद का शीघ निर्णय करे ॥ २९ ॥

#### ब्रात्यियके च ॥ ३० ॥

व्यपैति गौरवं यत्र विनाशस्त्याग एव च । कालं तत्र न कुर्वीत कार्यमात्यियकं हि तत् ।। इति कात्यायनः । एवमादावात्यियके शोघं विवादयेत्र कालं दद्यादिति । याज्ञवल्क्यः-साहसस्तेयपारुष्यगोभिशापात्यये स्त्रियाम् । विवादयत्सद्य एव काळोऽन्यत्रेच्छया स्मृतः ॥ इति ॥३०॥ जिन विषयों से सम्बद्ध विवाद में विलम्ब होने पर हानि होने की सम्भावना हो उनका निर्णय शीष्ठ करना चाहिए ॥ ३० ॥

सर्वधर्मेभ्यो गरीयः प्राड्विवाके सत्यवचनं सत्यवचनम् ॥ ३१॥

श्रुतिस्मृतिचोदितेभ्यः सर्वधर्मभयो गुरुतरिमदं यत्प्राङ्विवाके प्रच्छिति सति सत्यं ब्रुयात् । द्विरुक्तिरध्यायसमाप्त्यर्थो ॥ ३१ ॥

इति श्रीगौतमीयवृत्तौ हरदत्तविरचितायां मिताक्षरायां द्वितीयप्रदने चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ इति वर्णधर्मः ।

न्यायकर्ता द्वारा पृष्ठे जाने पर सत्य बोलना ही (श्रुति और समृति द्वारा विहित ) सभी घमों में श्रेष्ठ घमें है ॥ ३१ ॥

द्वितीयप्रश्ने चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः।

# अथ पश्चमोऽध्यायः

#### अथाशौचनिर्णयः।

# शावमाशौचं दशरात्रमनृत्विग्दीचितत्रह्मचारिणां सपिएडा-नाम् ॥ १ ॥

शविनिमित्तं शावम् । अशुचिभाव आशौचम् । दशरात्रं दशाहोरात्रं भवित सिपण्डानामृत्विगादिवर्जितानाम् । ऋत्विग्याजकः कर्मणि वर्त-मानः । दीक्षितः कृतदोक्षणीयः कर्मणि वर्तमानः । ब्रह्मचारी प्रसिद्धः । आऽवभृथं पूर्वयोः । आ ब्रह्मचर्यपर्यन्तं परस्य । कि पुनरिदमाशौचछ-क्षणम् । कर्मण्यनधिकारोऽभोज्यात्रताऽस्पृद्ययता दानादिष्वनिधकारिता ।

अत्र मनु:-उभयत्र दशाहानि कुलस्यान्नं न भुज्यते । दानं प्रतिमहो यज्ञः स्वाध्यायश्च निवर्तते ॥ न स्पृशेयुरनासन्नाः प्रेतस्याऽऽसन्नज्ञान्धवान् । इति च ।

अङ्गिराः — सूतके तु यदा विश्रो ब्रह्मचारी विशेषतः ।

पिबेत्वानीयमज्ञानात्समद्गीयात्स्पृशेत वा ॥

पानीयपाने कुर्वीत पञ्चगव्यस्य भक्षणम् ।

विरात्रं भोजने शोक्तं सृष्ट्वा स्नानं विधीयते ॥ इति ॥

याज्ञवल्क्यः— उदक्याशौचिभिः स्नायात्संस्पृष्टस्तैरुपस्पृशेत् । इति । संवर्तः — अस्थिसं चयनादूर्ध्वमङ्गस्पर्शो विधीयते ॥ इति । व्याघः — मरणादेव कर्त्तव्यं संयोगो यस्य नाग्निभिः । दहनादेव कर्त्तव्यं यस्य वैतानिको विधिः ॥ इति ।

शङ्कः—चतुर्थे दशरात्रं स्यात्षिणनशाः पुंसि पञ्चमे ।
षष्ठे चतुरहाच्छुद्धिः सप्तमे तु दिनत्रयम् ।। इति ।
एतत्सर्वे निर्गुणविषयम् । गुणविद्वषये पराशरः—
एकाहाच्छुध्यते विश्रो योऽग्निवेदसमन्वितः ।
त्र्यहात्केवछवेदस्तु निर्गुणो दशभिर्दिनैः ।। इति ।
बृहस्पितः—त्रिरात्रेण विद्युध्येत विश्रो वेदाग्निसंयुतः ।

पञ्चाहेनाग्निहोनस्तु दशाहाद् ब्राह्मणब्रुवः ॥ इति । अत्र ब्रह्मचारिम्रहणं गृहस्थव्यतिरिक्तानामाश्रमाणामुपछक्षणार्थम् । अत्र बृहस्पतिः— नैष्टिकानां त्रतस्थानां यतीनां ब्रह्मचारिणाम् । नाऽशौचं स्तके प्रोक्तंशावे वाऽपि तथैव च ॥ इति । दीक्षितप्रहणं चान्द्रायणाद्वित्रतप्रवृत्तानामुपलक्षणार्थम् । अत्र चसिष्टः—

> न राज्ञामथ दोषोऽस्ति त्रतिनां सत्रिणां तथा। ऐन्द्रस्थानमुपासीनां न चापूता हि ते सदा ॥ इति ॥ १ ॥

ऋत्विज्, यज्ञ में दोक्षित, तथा ब्रह्मचारी को छोड़कर सिप्सडों के लिए मृत्युविषयक आशौच दस दिन (और रात) का होता है ॥ १॥

## एकादशरात्रं चत्त्रियस्य ॥ २ ॥

दीक्षितब्रह्मचारिव्यतिरिक्तस्य ज्ञातिमरणे क्षित्त्रयस्यैकादशरात्रं भवति । द्वादशरात्रेणेति याज्ञवल्क्यः । पञ्चदशरात्रेणेति विसष्ठः । दशरात्रेणेति पराशरः । षोडशाहमिति पैठीनिक्षः । एतेषां वृताग्निस्वाध्यायसमासव्यासापेक्षो विकल्पः ॥ २ ॥

(दीन्तित ब्रह्मचारी आदि के अतिरिक्त ) क्षत्रिय को सपिरड की मृत्यु पर ज्यारह रात्रि का आशौच होता है ॥ २ ॥

# द्वादशरात्रं वैश्यस्यार्घमासमेके ॥ ३ ॥

एकादशरात्रं पराशरः। विंशतिरात्रं विसष्ठपैठीनसी । पूर्वविद्ध-कल्पः॥ ३॥

इसी प्रकार वैश्य को बारह रात्रियों का आशीच होता है; कुछ आचायों के अनुसार वैश्य को आधे मास का आशीच होता है।। है।।

#### मासं शूद्रस्य ॥ ४ ॥

सच्छूद्राणामर्धमासिमत्युशना । ये त्रैवर्णिकान्परिचरन्तस्तेभ्यो वृत्ति छिप्सन्ते ते सच्छूद्राः । सा हि तेषामुत्तमा वृत्तिरित्यवोचाम । दासविषये बृहस्पतिः—

दासान्तेवासिभृतकाः शिष्याश्चेकत्रवासिनः । स्वामितुल्येन शौचेन शुष्यन्ति मृतसूतके ॥ इति ।

अत्र क्रमविवाहे बौधायनः—

क्षत्त्रविद्शूद्रजातीया ये स्युर्विप्रस्य बान्धवाः। तेषामशौचे विप्रस्य दशाहाच्छुद्धिरिष्यते॥ राजन्यवैद्यावष्येवं होनजातिषु बन्धुषु। स्वमेवाऽऽशौचं कुर्यातां विद्युद्धयर्थमसंशयः॥ इति। ं बृहस्पतिस्तु—ग्रुध्येद्विषो दशाहेन जनमहान्योः स्वयोनिषु । सप्तपञ्चत्रिरात्रेस्तु क्षत्त्रविट्शृदयोनिषु ॥ इति ।

अत्र विष्णुर्विशेषमाह् — ब्राह्मणस्य क्षत्त्रियविट शुद्रेषु पड्रात्रित्रात्रे-करात्रेः । क्षत्त्रियस्य विद्शूद्रयोः षड्रात्रत्रिरात्राभ्याम् । वैदयस्य शूद्रे पड्रात्राच्छुद्धिरिति प्रकृतम् । एषां वृत्ताद्यपेक्षया व्यवस्था । अधिकवर्ण-विषये मनुः—

सर्वे त्त्तमवर्णानामाशौचं कुर्युराहताः।
तद्वर्णविधिदृष्टेन स्वं त्वाशौचं स्वयोनिषु॥ इति।
उत्तमवर्णानां मरणप्रयुक्तमाशौचमुक्तं तद्वर्णाविधदृष्टेन प्रकारेण कुर्युः
स्वयोनिषु तु स्वाशौचं स्वजातिनिमित्तं कुर्युरिति। अत एव ज्ञायते मातृजातियुक्ता अनुरुोमानां धर्मा इति॥ ४॥

शूद्र को एकमास तक आशीच होता है।। ४॥

तच्चेदन्तः पुनरापतेच्छेपेण शुद्धचेरन् ॥ ५ ॥

अन्तरितस्य प्रतियोग्यपेक्षायां शावमाशौचं दशरात्रमिति प्रकृतं दश-रात्राद्यमिसंबध्यते । शावस्य दशरात्रादेराशौचस्य मध्ये तस्मिन्वर्तमाने यद्यन्यच्छावाशौचं समानकालं न्यूनकालं वा पुनरापतेदागच्छेत्ततः शेषेण पूर्वं वर्तमानस्य दशात्रादेर्यानि शिष्टान्यहानि तेरेव शुध्येरन् । न पुनरापतितस्य कालप्रतिक्षेति । अत्र जननेऽप्येवमित्यतिदेशात्पूर्णस्य जननाशौचस्य मध्ये समानकालं वा न्यूनकालं या जननाशौचमागच्छे-च्छेषेण शुध्येरन् । यत्र न्यूनकालस्याऽऽशौचस्य मध्ये पूर्णकालमापतेत्ते-नैव गच्छति ।

अत्र मनुः—अन्तर्दशाहे स्यातां चेत्पुनर्मरणजन्मनी । तावत्स्यादशुचिविधो यावत्तत्स्यादनिद्शम् ॥ इति । देवलः—आद्यानां यौगपद्ये तु ज्ञेया शुद्धिगरीयसो ॥ इति । अङ्गिराः—मातर्यप्रे प्रमोतायामशुद्धौ स्त्रियते पिता । वितुः शेषेण शुद्धिः स्यान्मातुः कुर्योत्तु पक्षिणीम् ॥ इति ।

वितः शषण शुद्धः स्यानमातुः क्रयात्तु पक्षिणाम् ॥ इति । स्तकाद् द्विगुणं शावं शावाद् द्विगुणमात्वम् । आतवाद् द्विगुणा स्तिस्ततोऽधिशवदाहके ॥ इति ।

> . National design

वृद्धात्रः-अनेन दाहकस्य सूर्तिकायाश्च पूर्वाशौचिवशेषेणोत्तरस्य शुद्धिरिति । अत्र षट्त्रिंशन्मतम्--

शावाशौचे समुत्पन्ने सूतकं तु यदा भवेत्। शावेन शुध्यते सूर्तिन सूर्तिः शावशोधनो॥ इति॥ ५॥ एक मृत्युविषयक आशीच के काल के भीतर ही अन्य मृत्युविषयक आशीच होने पर पूर्व आशीच के अवशिष्ठ दिनों में ही ग्रुद्धि हो जाती है ॥ ५ ॥

## रात्रिशेषे द्वाभ्याम् ॥ ६ ॥

पूर्विस्मिन्नाशौचे रान्निशोषे सित यदान्यदापतेत्ततो द्वाभ्यामहोभ्यां द्याध्येरन् ॥ ६॥

यदि प्रथम आशौच की एक रात्रि शेष रहने पर दूसरा आशौच लग जायः तो दो दिनों में शुद्धि होती है ॥ ६ ॥

#### प्रभाते तिस्रुभिः ॥ ७ ॥

अथ दशाहादौ व्यतोतेऽपरेदाः प्रभाते संगवे यद्यन्यदापतेत्ततस्तिसमी रात्रिभिः शुध्येरन् । अत्र मनुः—

विगत तुविदेशस्थं शृणुयाद्यो ह्यनिर्दशम्। यच्छेषं दशरात्रस्य तावदेवाञ्चिभवेत्॥ इति॥ ७॥

यदि प्रथम आशीच की समाप्ति के प्रातः काल ही दूसरा आशीच हो तो तीन दिनों में ( उसकी शुद्धि होती है ) ॥ ७ ॥

## गोत्राह्मगहतानामन्वचम् ॥ ८॥

ग्रवार्थे ब्राह्मणार्थे वा हतानां ये सपिण्डास्तेषामाशौचमन्वक्षम्। अन्वक्ष्यते प्रत्यक्ष्यते श्वस्तावत्संस्कारान्ते स्नात्वा शुक्ष्येरिष्ठति। अत्र सद्याशौचाधिकारे मनुः—

गवा ब्राह्मणेन वा ये हतास्तब्ज्ञातीनामाशीचमन्वश्रमिति चार्थः। तथाऽऽहोशना—गोभिर्हतानां ब्राह्मणैर्हतानां च सद्यः शीचम्-॥ इति ॥ ८॥

गी और ब्राह्मण के लिए मरे हुए व्यक्तियों के सिपण्डों का आशौच शव-संस्कार के उपरान्त स्नान से धी दूर हो जाता है ॥ ८ ॥

#### राजकोधांच्च ॥ ९॥

हतानामित्युपसमस्तमपेक्यते । राजकोधाद्ये हतास्तज्ज्ञातीनामप्यन्व-क्षमाशौचम् ॥ ९ ॥

राजा के कोघ से मृत व्यक्तियों के सपिण्डों का भी (आशौच शवसंस्का-रोत्तर स्नान द्वारा दूर हो जाता है)।। ९॥

#### युद्धे ॥ १० ॥

चकारोऽनुवर्तते । युद्धे च हतानामन्वचम।शौचम्।

अत्र मनु:--हिम्बाहवहतानां च विद्यता पार्थिवेन च ॥ इति । हिम्बो जनसंमर्दः । सद्यः शौचं प्रकृतम् । पाठान्तरं त्वस्मभ्यं न रोचते । यदि वा स एव पाठः । आयुद्धे इति पदच्छेदः । आयुद्धमायोधनम् संप्राम इति यावत् । सर्वथा नव्यसमासो न रोचते ॥ १० ॥

युद्ध में भी (मृत व्यक्तियों के सपिण्डों की शुद्धि शवसंस्कारोत्तर स्नान द्वारा होती है)।। १०॥

# प्रायोनाशकशस्त्राग्निविषोदकोद्बन्धनप्रयतनैश्चेच्छताम् ॥११॥

प्रायो महाप्रस्थानम् । तदनिच्छतोऽषि राजभयादिना संभवतीतीच्छ-तामित्युक्तम् । एवमुत्तेरष्वपि यथासंभवमिच्छानिच्छे द्रष्टव्ये । अश भोजनेऽशनमाशः । स एकाऽऽशकस्तद्विपर्ययोऽनाशकः । सत्येव भोज्य-द्रव्ये क्रोधादिना भोजनिवृत्तः शस्त्राग्निविषोदकोद्वन्धनानि प्रसिद्धानि । प्रपतनं वृक्षात्पर्वताद्वा पातः । एतैः प्रायादिभिरात्मव्यापादने चकारादन्ये-रप्येवविधरनवक्षमाशौचिमिति । अत्र ब्रह्मपुराणे—

कोधात्प्रायं विषं विहः शस्त्रमुद्धन्धनं जलम्।
गिरिवृक्षप्रपातं च ये कुर्वन्ति नराधमाः॥
बहारण्डहता ये च ये चैव ब्राह्मणेईताः।
महापातिकनो ये च पतितास्ते प्रकीर्तिताः॥
पतितानां न दाहः स्यान्त च स्यादस्थिसंचयः।
न चाश्रपातः पिण्डो वा कार्यो श्राह्मक्रिया न च ॥ इति ।

अत्राङ्गिराः-यदि कश्चित्प्रमादेन म्त्रियेताग्न्युदकादिभिः।

तस्याऽऽशौचं विधातव्यं कर्तव्या चोदकक्रिया ॥ इति ॥११॥

महाप्रस्थान ( स्वेच्छा से मरने वालों ), उपवास, ग्राह्म, अन्नि, विष, जल, बन्धन ( फाँसी ), एवं गिरने से इच्छापूर्वक ( अथवा अनिच्छापूर्वक ) आस-धात करने वालों के सिपण्डों को श्रावसंस्कारोत्तर स्नान तक आशोच होता है ॥ ११॥

सिपण्डानामित्युक्तम् । के ते सिपण्डास्तानाह— पिएङनिवृत्तिः सप्तमे पश्चमे वा ॥ १२ ॥

कूटस्थमारभ्य षष्ठपर्यन्तं सापिण्डयम् । सप्तमे तु निवृत्तिः । केवलं सप्तमे सोदकत्वम् । सप्तमे तु निवर्तत इत्युक्तत्वात् । ततः परं सगोत्रत्व-मेव । पद्धमे वेति यदुक्तं तदौरसञ्यतिरिक्तविषयम् । तत्रापि यथासंभवं द्रष्टञ्यम् । एवं चार्थः—वितृपितामह्प्रपितामहेभ्यस्तत्परमपि द्वाभ्यामि-

१० गौ० घ०

त्यात्मना सह षष्ठपर्यन्तं पिण्डं दद्यात् । सप्तमे तु निवृत्तिः । पक्कमे वेति पुत्रिकापुत्रविषयमेतत् । अत्र बौधायनः—कथं खळु पुत्रिकापुत्रस्य पिण्ड-दानम् । एतत्तेऽमुष्ये पितः, मम पितामह ये च त्वामनु, एतत्तेऽमुष्ये पितामह मम प्रितामह मम प्रितामह मम प्रितामह मम प्रितामह मम प्रितामह ये च त्वामनु, एतत्तेऽमुष्ये प्रितामह मम प्रितामह ये च त्वामन्विति । अस्यैवं पिण्डं ददतः पक्कमे प्राप्ते पिण्डनिवृत्तिः । मात्स्यपुराणे—

लेपभाजअतुर्थोद्याः पित्राद्याः पिण्डभागिनः ।
सप्तमः पिण्डद्रतेषां सापिण्डयं साप्तपौरूषम् ॥ इति ॥ १२ ॥
सातवीं या पाँचवी पीदी में पिण्ड की निवृत्ति हो जाती है ( छुठी पीदी
तक सिप्एडता रहतीं है, सातवीं में उसकी निवृत्ति हो जाती है, उसके उपरान्त
सगोत्रता होती है और पुत्री के पुत्र के विषय में पाँचवी पीदी में ही पिण्डनिवृत्ति
होती है )॥ १२ ॥

# जननेऽप्येवम् ॥ १३ ॥

शावमाशौचं दशरात्रमित्यादेः प्रभाते तिसृभिरित्यन्तस्यातिदेशः। यथा शावमाशौचं तथा जननेऽपोति द्रष्टव्यम् ॥ १३ ॥

जिस प्रकार मृत्यु का आशीच होता है उसी प्रकार जन्म का भी आशीच समझना चाहिए।। १३।।

## मातापित्रोस्तन्मातुर्वो ॥ १४ ॥

तज्जननाशौचं मातापित्रोर्वा मातुरेव वा । मुख्यत्वाज्जनन्याः पितुः प्रागेव । ज्ञातीनां तत्र व्याद्यः—

स्तकं तु सिपण्डानां पित्रोवी मातुरेव वा ।। इति । मातापित्रोवी तिन्निमित्तत्वादिति । मनुस्तु— जननेऽप्येवमेव स्यान्निपुणां शुद्धिमिच्छताम् । सर्वेषां शावमाशीचं मातापित्रोस्तु सूतकम् ॥ इति । याज्ञवल्क्यः—त्रिरात्रं दशरात्रं वा शावमाशीचमिष्यते । ऊनद्विवष उभयोः सूतकं मातुरेव हि ॥ इति ।

बौधायनः—जनने तावन्मातापित्रोर्दशाहमाशौचे । मातुरित्येके । त्तरपरिहरणात् । पितुरित्येके । शुक्रप्राधान्यात् । अयोनिजा ह्यपि पुत्राः श्रूयन्ते । मातापित्रोरेव तु संसगसामान्यात् ।

अङ्गिराः — नाशौचं सृतके प्रोक्तं सिपण्डानां कथंचन । मातापित्रोरशौचं स्यात्सृतकं मातुरेव च।। सर्वेषां शावमाशौचं मातापित्रोस्तु सूतकम् ।

मातुर्वा सूतकं तस्मादुपस्पृद्य पिता शुचिः ॥ इति ।

शङ्कालिखितौ—जननेऽप्येवम् । तत्र मातापितरावशुची इति । मातेत्येके ॥ इति ।

पैठोनसिः—जनने सपिण्डाः ग्रुचयो मातापित्रोस्तु सूनकम्। सूनकं मातुरेव स्यादुपस्पृश्य पिता श्रुचिः॥ इति।

अत्र वृत्ताद्यपेक्षो दशाहो नैषां विकल्पः। अन्ये भणन्ति अनिधकारळ-क्षणमाशौचं सर्वेषां भवति । 'डभयत्र दशाहानि कुळस्यात्रं न भुज्यते' इति मानवे दर्शनात् । अस्पर्शिताळक्षणं तु मातापित्रोरेवेति । गृहान्तरे वसतस्तत्संसर्गमगच्छतः पितुश्च नेति । 'सूतके सूतकावर्जं संस्पर्शो न निपिध्यते' इति च पठन्ति ॥ १४॥

जन्म का सूतक माता और पिता को होता है, अथवा केवल माता को ही होता है।। १४।।

गर्भमाससमा रात्रीः स्रंसने गर्भस्य ॥ १५ ॥

भा चतुर्थोद्भवेत्स्राव पातः पञ्चमपष्टयोः। अत अध्व तु नारीणां स्रवः प्रसव उच्चते ॥ इति ।

तिस्रो गर्भविपदस्ताः सर्वाः स्रंसनशब्देनोच्यन्ते । यावतिथे मासे गर्भस्य स्नसनं तन्माससमा रात्रोराशौचं भवति । अत्यन्तसंयोगे द्वितोया । द्वितोयमासादियथामाससंख्यान्यहानीति ।। १५ ।।

गर्भपात होने पर जितने मास का गर्भ रहा हो उतने दिन आशौच होता है।। १५।।

#### त्र्यहं वा ॥ १६॥

द्वितीयेऽपि मासे त्र्यहं वाऽपि भवति । चतुर्षु तूत्कर्षः ॥ १६ ॥ अथवा कम से कम ( दूसरे मास में गर्भंपात होने पर ) तीन दिन आशौच होता है ॥ १६ ॥

# श्रुत्वा चोर्घ्वं दशम्याः पित्तगीम् ॥ १७ ॥

दशमीमहणं दशाहादेः परिपूर्णाशौचस्योपलक्षणम् । अहर्ष्वयमध्यगता रात्रिः पक्षिणो रात्रिद्धयमध्यगतमहर्वा । पूर्ववद् द्वितीयाप्राप्तिर्विपत्तिप्रकरणात् । मरणनिमित्तमृष्वं दशाहादाशौचकालेऽतिकान्ते यदि ज्ञातिमरणं श्रुणुयात्ततः पक्षिणोमाशौचं भवति । दिवा श्रवणे तदहरन्तरा रात्रिष्व(र) परेचुश्चाहः । रात्रौ श्रवणे सा रात्रिरपरेचुरहोरात्र इति ।

अत्र मनु:--अतिकान्ते दशाहे तु त्रिरात्रमश्चिमिनेत् ॥ इति । तथा जाबािलः--अतीते सूतके स्वे स्वे त्रिरात्रमश्चिमिनेत् ॥ इति । अत्र सूतकशब्द आशौचपर्यायः । विष्णुस्तु-व्यतीते त्वासंवत्सर-स्यान्त एकरात्रेणेति । एषा देशकालधर्मापेक्षया व्यवस्था ।

वृद्धविसष्टः—मासत्रये त्रिरात्रं तु षण्मासे पक्षिणी भवेत्। एतच्च सर्वे संवत्सरादर्वाक्। अत्र मनुः—

संवत्सरे व्यतीते तु स्पृष्टवैवापो विद्युध्यति ॥ इति । अत्र पैठोत्तसिः—पितरौ चेन्मृतौ स्यातां दूरस्थोऽपि हि पुत्रकः । श्रुत्वा तहिनमारभ्य दशाहं सूतको भवेत् ॥ इति ।

स्मृत्यन्तरे—पितृपत्न्यां व्यतीतायां मातृवर्जं द्विजोत्तमः। संवत्सरे व्यतिकान्ते त्रिरात्रमञ्जूषिभवेत्।। निर्दशं ज्ञातिमरणं श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म च।

एतत्तु समानोदकविषयम्।। १७।।

मृत्युविषयक दस राजियों का आशीच समाप्त होते ही किसी सिपण्ड की मृत्यु का समाचार सुने तो पक्षिणी (दो दिन और उनके मध्य की राजि अथवा दो राजियों और उनके मध्य के दिन का ) आशीच होता है (अर्थात् दिन में सुनने पर उस दिन, उसके बाद की राजि और दूसरे दिन तक आशीच रहता है; राजि में सुनने पर, वह राजि, उसके बाद का दिन और दूसरी रात तक आशीच रहता है)।। १७॥

## असपिगडे योनिसंबन्धे सहाध्यायिनि च ॥ १८ ॥

सिपण्डता यस्य निवृत्ता सोऽसिपण्डः समानोदकः। योनिसंबन्धो मातामहमातृष्वसृतत्पुत्राद्यः स्त्रीणां प्रत्तानां पित्रादयः स्वस्नाद्यश्च। सहाध्यायो एकस्मादुपाध्यायादधीतक्वत्स्नवेदः। चकारात्स्मृत्यन्तरपिठताः पितृष्वसृतद्पत्यादयोऽन्ये च। एतेषु भृतेषु परस्परं पिक्षणीमाशौचं भवति। पिक्षणीकाळे त्वतोते स्नानमेव। मनुस्तु समानोदके त्रिरात्र-माह—

रजन्याऽहैय चैकेन त्रिरात्रेरेव च त्रिभिः।
शवस्पृशो विद्युध्यन्ति त्र्यहात्तूदकदायिनः।। इति।
अनयोः पूर्ववद् व्यवस्था। एतद्द्वयमप्यनुषनीतमरणविषयम्।
ततोऽर्वाक्स्नानमेव। जननेऽपि समानोदकानां मनुना त्र्यहो दर्शितः जन्मन्येकोदकानां तु त्र्यहाच्छुद्धिरिहेष्यते।। इति।। १८।।
असपिण्ड और योनि सम्बन्ध वाले (मातामह, मौसी, उनके पुत्र आदि

विवाहिता के पिता आदि, बहन।आदि ) एवं एक साथ एक गुरु के यहाँ अध्ययन करने वाले की मृत्यु पर पक्षिणी आशौच होता है ॥ १८॥

# सब्रह्मचारिएयेकाहम् ॥ १६ ॥

समानो ब्रह्मचारो सब्रह्मचारी सुहृत् । तस्मिन्मृत एकमहोरात्रमाशौचं भवति ॥ १९॥

( एक साथ ब्रह्मचर्याश्रम में रहने वाले ) समान ब्रह्मचारी की मृत्यु पर दिन रात का आशोच होता है ।। १९ ।।

## श्रोत्रिये चोपसंपन्ने ॥ २० ॥

श्रोत्रियोऽधोतवेदः । उपसंपन्न आश्रितो गृहवासादिना । तस्मिन्मृत एकाहमाशौचम् । चकारादेकाहमित्यतुवर्तते । अत्राङ्गिराः—

गृहे यस्य मृतः कश्चित्तत्सपिण्डः कथंचन । तस्याप्यशौचं विज्ञेयं त्रिरात्रं नात्र संशायः ॥ इति । मनुः—श्रोत्रिये तूपसपन्ने त्रिरात्रमशुचिमेवेत् ॥ इति ।

आङ्गिरसमिप वचनं श्रोत्रियविषयम्। अत्र विष्णुः स्वीणां विवाहः संस्कारः संस्कृतासु खोषु नाऽऽशौचं पितृपक्षे। तत्प्रसव्मरणे पितृगृहे चेद्भवेतां तदैकरात्रं त्रिरात्रं चेति। प्रसव एकरात्रं मरणे त्रिरात्रमिति च्यवस्थितो विकल्पः॥ २०॥

घर में निवास आदि द्वारा आश्रित वेदन की मृत्यु पर भी ( एक दिन-रात का ) आशीच होता है ॥ २० ॥

# प्रेतोपस्पर्शने दशरात्रमाशौचमभिसंघाय चेत् ॥ २१ ॥ 💮

नात्रोपस्पर्शनशब्देन स्पर्शमात्रं विवक्षितम् । पतितचण्डाळेत्यादिना सचैलस्नानस्य तद्विषये वक्ष्यमाणत्वात् । कि तद्धं परपर्शनं प्रेतिनहरणम् । तिस्मन्दशरात्रमाशौचं भवति । तश्चित्रहरणम्भिसंधाय वेतनादिप्रयोजन्नाभिसंधानेन भवति न धर्मार्थम् । सत्यत्याशौचाधिकारे पुनराशौच-प्रहणं पूर्वस्मादाशौचादस्य वैधम्यज्ञापनार्थम् । तेन वक्ष्यमाणमधःशय्या-सनादिकमस्मिन्वषये न भवति । अस्पृद्यताधिकारळक्षणमेव ॥ २१ ॥

यदि वेतनादि प्रयोजन से शव का उपस्पर्शन किया गया हो तो उसके लिए दस दिन का आशौच होता है (किन्तु इस आशौच में पूर्वोक्त आशौच के समान अधःशय्यासन आदि नहीं होता )॥ २१॥

## उक्तं वैश्यशूद्रयोः ॥ २२ ॥

अस्मिन्नभिसंधाय प्रेतोपस्पर्शनादिविषये वैश्यशूद्योरनुक्तमाशौचं द्वादशरात्रमधमासमिति पूर्वोक्तम् ॥ २२ ॥ वेतनादि प्रयोजन से शव को ले जाने में वैश्य और शद्ध के लिए पूर्वोक्त (बारह रात्रिया अर्थमास का) आशीच होता है।। २२।।

# त्र्यार्तवीर्वा ॥ २३ ॥

ऋतुसमानसंख्या वा रात्रीराशौचम् । षड् ऋतवः । पञ्च वा हेमन्त-शिशिरयोः समासेन ॥ २३ ॥

अथवा ऋतुओं की संख्या के बराबर रात्रियों तक का आशौच हो ॥ २३ ॥

# पूर्वयोश्च ॥ २४ ॥

पूर्वयोजीक्षणक्षत्त्रिययोरिप वर्णयोरक्तमाशौचमार्तवीर्वा रात्रीरा-शौचम्। उक्तस्यापि ब्राह्मणस्य पूर्वयोरिति पुनरुपादानमार्तवीर्वेति विक-ल्पसिद्ध्यर्थम्। पूर्ववदेशकाळावस्थाद्यपेक्षो विकल्पः। अत्र भृतिरिहते निर्हारे मनुः—

> असपिण्डं द्विजं प्रेतं विश्रो निहु त्य बन्धुवत् । विशुध्यति त्रिरात्रेण मातुराप्तांश्च बान्धवान् ॥ यद्यन्नमत्ति तेषां यः स दशाहेन शुध्यति । अनदन्नन्नमहुनैव न चेत्तिस्मन्गृहे वसेत् ॥ इति ।

बन्धुवसनेहादिना। प्रामाद्विवासे वोढ्णां सज्योतिः। यथाऽह हारीतः—प्रेतस्यको प्रामं न प्रविशेयुरा नक्षत्रदर्शनादात्रो चेदाऽऽदित्य-दर्शनात्ततः शुद्धिरिति। प्रामप्रवेशे तु अनदन्नन्नमहैवेति मानवमेकाहः। अनाथविषये पराशरः—

अनाथं ब्राह्मणं प्रेतं वे वहन्ति द्विजातयः ।
पदे पदे क्रतुफल्लमानुपूर्व्याल्लभन्ति ते ॥
प्रेतस्पर्शनसंस्कारैब्राह्मणो नैव दुष्यति ।
वोढा चैवाग्निदाता च सद्यः स्नात्वा विद्युध्यति ॥ इति ॥ २४ ॥
अथवा पूर्ववर्ती ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्णो के लिए भी यह आशौच ऋतुः
की संख्या के बराबर रात्रियों तक का हो ॥ २४ ॥

#### त्रयहं वा ॥ २५ ॥

प्रेतोपस्पर्शन इत्यारभ्य सर्वेषां चर्णानां ज्यहं वा। अत्युत्कृष्टविषय-मिदम् ॥ २५ ॥

अथवा (प्रेतोपरर्शन में सभी वर्णों के लिए) तीन दिन का आशीच होता है।। २५।।

# श्राचार्यतत्पुत्रस्त्रीयाज्यशिष्येषु चैवम् ॥ २६ ॥

उपनोय तु यःईशिष्यमित्युक्तस्रक्षण आचार्यः । तत्पुत्र आचार्यपुत्रः । आचार्यस्रो । याज्यो यजनीय ऋत्विगपेक्षया यजमानः । शिष्यः प्रसिद्धः । एतेषु मृतेषु चैत्रं त्रयहमिति ॥ २६ ॥

आचार्य, उनके पुत्र, आचार्य की पत्नी, यजमान और शिष्य की मृत्यु पर तीन दिन का आशौच होता है ॥ २६ ॥

विजातीयनिहारविषयमाह—

अवरश्चेद्वर्णः पूर्ववर्णमुपस्पृशेत्पूर्वो वाऽवरं तत्र शवोक्तमा-शौचम् ॥ २७ ॥

अवरो जघन्यः श्वत्त्रियादिर्जाह्यणापेक्षया । पूर्वे ब्राह्मणादिः श्वत्त्रिया-द्यपेक्षया । तयोरन्योन्यनिर्हारे शवजात्युक्तमाशौचं भवति । ब्राह्मणशव-निर्हरणे श्वत्त्रियस्य दशराद्रम् । श्वत्त्रियस्य शवनिर्हरणे ब्राह्मणस्यैकाद्श-रात्रमित्यादि । अत्रैव भृत्यर्थे व्याद्यः—

अवरश्चेद्वरं वर्णमवरं वा वरो यदि । चरेच्छावं तदाऽऽशौचं दृष्टार्थे द्विगुणं भवेत् ॥ २०॥

यदि कोई निम्नवर्ण का व्यक्ति किसी उच्च वर्ण के व्यक्ति का शव छे जाय अथवा कोई उच्च वर्ण का व्यक्ति निम्न वर्ण के व्यक्ति का शव छे जाय तो उस मृत व्यक्ति के वर्ण के अनुसार आशौच काल होता है । यथा क्षत्रिय ब्राह्मण का शव छे जाय तो उसे दस दिन-रात्रि का आशौच होता है । २७ ॥

बुद्धिपूर्वशवस्पर्धमात्रे पासिक्तकेन सह शुद्धिमाह— पतितचएडालस्रतिकोदक्याशवस्पृष्टितत्स्पृष्ट्युपस्पर्शने सचै-

लोदकोपस्पर्शनाच्छुध्येत् ॥ २८ ॥

पतितो बहाहादिः। चण्डालसूतिकोदक्याशवाः प्रसिद्धाः। एतेषां स्पृष्टौ तत्स्पृष्टौ स्प्रष्टृणां च स्पृष्टाद्वपस्पर्शने तदुपस्पर्शने, स्प्रष्टृणां स्पर्शने च सचैछोदकोपस्पर्शनात्स्नानाच्छुच्येत् । स्तानेन सचैछत्वेन शुद्धौ। अतः कियाविशेषणपाठोऽयुक्तः। अबुद्धिपूर्वे मानवम्—

दिवाकीर्तिमुद्क्यां च पतितं सृतिकां तथा।

शवं तत्सपृष्टिनं चैव स्पृष्ट्वा स्नानेन ग्रुध्यति ॥ इति ॥ २८ ॥ ब्रह्महत्यादि पापों से युक्त पतित, चण्डाल, स्तिका स्त्री, रक्सवला स्त्री, और शव खूने पर अथवा इनका स्पर्श किये हुए व्यक्ति को खूने पर पहने हुए वस्त्री के साथ स्नान करने पर ग्रुद्धि होती है ॥ २८ ॥

#### शवानुगमने च ॥ २९ ॥

अनुगम्येच्छयाऽप्येतं ज्ञ.तिमज्ञातिमेव वा । स्नात्वा सचैलं स्पृष्ट्वाऽमि घृतं शाइय विशुध्यति ॥ इति ।

घृतप्रशानादू ध्वमिप स्नानं केचिदिच्छन्ति। तत्र मूलं मृग्यम्। साज्ञवल्क्योऽपि स्पृष्ट्वाऽपि घृतभुक्शुचिरित्येतावदेवाऽऽह। इदं सजा-तीयविषयम्। ब्राह्मणस्य क्षत्त्रियानुगमने वासष्ठोक्तम्। 'मानुष्यास्थि स्पृष्ट्वा त्रिरात्रमाशौचमिस्थिने त्वहोरात्रं शवानुगमने चैविमिति'। एविमिति त्रिरात्राहोरात्रयोरतिदेशः। अत्र क्षत्त्रियानुगमन एकरात्रं वैदयानुगमने त्रिरात्रमिति व्यवस्था। शुद्रानुगमने त्विङ्गराः—

प्रेतीभूतं तु यः शूदं बाह्मणो ज्ञानतुबस्यः। अनुगच्छेन्नोयमानं त्रिरात्रं सोऽशुविभवेत्।। त्रिरात्रे तु ततः पूर्णं नदीं गत्वा समुद्रगाम्। प्राणायामुशतं कृत्वा घृतं प्राश्य विशुध्यति।। इति।

क्षत्त्रय वैदययोर्वे दयश्रदानुगमने ब्राह्मणवत्कल्प्यम् । क्षात्त्रयस्य श्रूदा-नुगमन एकरात्रं प्राणायामशतं च । मनः—

नारं स्पृष्ट्वाऽस्थि सस्तेहं सवासा जलमाविशेत्। आचम्येव तु निःस्तेहं गां स्पृष्ट्वा वोस्य वा रिवम् ॥ इति । इदमबुद्धिपूर्वविषयम् । बृद्धमनुः—

दहनं वहनं चापि प्रेतस्यान्यस्य गर्भवान् ।
न कुर्यादुभयं तत्र कुर्यादेव पितुः सदा ॥
ज्येष्ठस्य वाऽनपत्यस्य मातुळस्य सुतस्य वा ॥ इति ।
पितुरिति मातुरप्युपळक्षणम् । आतुररोदने पारस्करः—
अस्थिसंचयनाद्वीग्कदिस्या स्नानमाचरैत् ।
अन्तर्वशाहे विशस्य अर्ध्वमाचमनं स्मृतम् ॥ इति ।

विष्ठस्य मृतस्यान्वर्दशाहे रुद्तां सर्वेषां वर्णानां समानमिद्म्। अत्र विष्णुः—सर्वस्यैव प्रेतस्य वान्धवैः सहाश्रुपातं कृत्वा स्नानेन। अकृता-स्थिसंचये सचैलस्नानेन शुद्धिति प्रकरणाद् गम्यते। इदं क्षत्त्रियादि-मर्गो समानापकृष्टानां रोदने शूद्रवर्जम्। त्रिवर्णविषयातुररोदने ब्रह्म-पुराणे पठन्ति—

अनिस्थिसकवयो विशो रौति चेत्स्रत्त्रवैदययोः । तदा स्नातः सचैलस्तु द्वितोयेऽहनि शुध्यति ॥ कृते तु संचये विशः स्नानेनैव शुचिभवेत्॥ इति । क्षत्त्रियस्य वैदयातुरव्यञ्जनेऽप्येवमेवोहितव्यम् । शूद्रातुरव्यञ्जने पारस्करः—

अस्थिसंचयनाद्वीग्यदि विघोऽश्रु पातयेत्।
मृते शूद्रे गृहं गत्वा त्रिरात्रेण विशुध्यति॥
अस्थिसंचयनादृष्वं मासो यावद् द्विजातयः।
अहोरात्रेण शुध्यन्ति वाससां श्वाछनेन च॥
इत्यतं प्रसक्तानुप्रसङ्गेन॥ २९॥

अथवा (दाहकर्म के लिये ले जाये जाते हुए) श्वन के पीछे जाने पर भी चस्रों सहित स्नान करने पर शुद्धि होती है।। २९॥

#### शुनश्र ॥ ३०॥

डपसमस्तमप्यपेक्षते । शुनश्चोपस्पर्शने सचैछोदकोपस्पर्शनाच्छुध्येत् । पृथक्करणं तत्स्पृष्टिन्यायिनवृत्त्यर्थम् ॥ ३० ॥

कुत्ते को छूने पर भी (वस्त्रसहित स्नान करने पर ही शुद्धि होती है) ॥३०॥

### यदुपहन्यादित्येके ॥ ३१ ॥

एके त यद्भं श्वीपहन्यात्तस्यैव प्रक्षालनमिच्छन्ति। अत्राऽऽपस्त-म्बीयो विशेष:-शुनोपहतः सचैळोऽवगाहेत । प्रक्षालय वा तं देशमग्निना संस्पृदय पुनः प्रक्षालय पादौ चाऽऽचम्य प्रयतो भवतीति । ऊर्ध्वाङ्गस्पर्शे स्नानमधः प्रक्षालनमिति व्यवस्थां जातूकण्यं आह—

अन्वं नाभेः करौ मुक्तवा स्पृत्रयत्यङ्गं खरो यदि । स्नानं तत्र विधातव्यं शेषे प्रक्षाल्य शुध्यति ॥ इति ॥ ३१ ॥

कुछ आचार्यों का मत है कि जिस अंग को कुत्ते ने छू लिया है उसे घोने से ही शुद्धि हो जाती है।। ३१॥

## उदकदानं सपिएडैः कृतचूडस्य ॥ ३२ ॥

कृतचृढान्तस्य प्रेतस्य सपिण्डेरुद्कदानं कर्तव्यं यावदाशौचम्। न नतोऽर्वागिति। अग्निसंस्कारोऽप्यस्यैव। यथाऽऽह छौगाक्षिः—

तृष्णीमेवोदकं दद्यात्तृष्णोमेवाग्निमेव च । सर्वेषां कृतचूडानामन्यत्रापोच्छया द्वयम् ॥ इति ।

एवं च कृतचूडस्य नियतोऽग्निसंस्कार उदकदानं च । अकृतचूडस्य त्विनयतं तदकरणे न प्रत्यवायः । चूडाकरणेन काळो छक्ष्यते तृतीयं चर्षम् । बहुषु स्मृतिषु तथा दर्शनात् । मनुरपि—

नात्रिवर्षस्य कर्तव्या ब्राह्मणैरुदकिकया।
जातदन्तस्य वा कुर्यान्नाम्नि चापि कृते सित ॥ इति ।
अग्न्युदकप्रहणमौध्वेदेहिकस्योपलक्षणम् । तत्र देवलो विशेषमाह—
द्वादशाद्धत्सरादवीकपौगण्डमरणे सित ।
सिपण्डीकरणं न स्यादेकोदिष्टानि कारयेत् ॥ इति ॥ ३२ ॥

जिस मृत व्यक्ति का चूडान्त संस्कार किया गया हो उसे ही सिपण्डों द्वारा उदकदान दिया जाना चाहिए ॥ ३२ ॥

### तत्स्त्रीणां च ॥ ३३॥ 🛮

तदुदकदानं स्त्रीणां च छतचूडानां कार्यम् ॥ ३३ ॥

जिन का चूडाकरण हुआ हो उन्हीं की स्त्रियों एवं पुत्रियों को मरने पर जिल्लाहरण जाय ।। ३३ ॥

#### एके प्रचानाम् ॥ ३४ ॥

एके मन्यन्ते प्रचानामेव स्त्रीणामुद्कदानमप्रचानां तु नैवेति। प्रचानां च भर्तृपक्षेद्यम् ॥ ३४॥

कुछ आचार्यों का मत है कि निवाहिता स्त्रियों को ही मरने पर जल दिया जाय ॥ ३४ ॥

अथाऽऽशौचकाछे ज्ञातयः कथं वर्तेरन् —

#### श्रधःशय्यासनिनो ब्रह्मचारिणः सर्वे ॥ ३५ ॥

भूमावेव शयीरन्नासीरंश्च न कटासनादिषु । मैथुनं च वर्जयेयुः। सर्वेग्रहणं समानोदकार्थम् ॥ ३५ ॥

(आशौच काल में) सभी सिपण्ड भूमि पर ही सोवें और बैठें (चटाई और आसन आदि पर नहीं) तथा ब्रह्मचारी रहे (मैथुन से विरत रहें)।। ३५।।

### न मार्जयीरन् ॥ ३६ ॥

मार्जनं गात्रमलापकर्षणम् । तच न कुर्युः ॥ ३६ ॥ शरीर की मैळ न साफ करें ॥ ३६ ॥

न मांसं भच्चयेयुरा प्रदानात् ॥ ३७ ॥ प्रदानं श्राद्धम् । आ तदन्तं मांस न भक्षयेयुः ॥ ३०॥ श्राद्ध समाप्त होने तक मांस का भक्षण न करे ॥ ३०॥

### प्रथमतृतीयसप्तमनवमेषूदकक्रिया ॥ ३८ ॥

प्रथमादिष्वहःसु सिपण्डैः प्रेताय िल्लिमश्रमुदकं देयमेवंगोत्रायै-वंशर्मणे प्रेतायैतत्तिलोदकं ददामीति । प्रथमे त्रीन् । तृतीये नव । सप्तमे त्रिंशत् । नवमे त्रयिद्धारत् । इति पञ्चसप्ततिजलाञ्जलयो देगाः । आचारस्तु प्रथमेऽह्मि त्रयः । द्वितोयादिष्वेकोत्तरं दीयते ॥ ३८ ॥

पहले, तीसरे, सातवें और नवें दिन (तिल युक्त ) जल की अंजलि प्रेत के लिए प्रदान करें ॥ ३८ ॥

#### ्वाससां च त्यागः ॥ ३६ ॥

उद्कदानकाले परिहितानि वासांसि प्रथमतृतीयसप्तमनवमेषु त्या-च्यानि । अन्यानि क्रमेण परिघेयानि ॥ ३९ ॥

उदकदान के समय घारण किये गये वस्त्रों का त्याग (करके दूसरे वस्त्र घारण) करें ।। ३९॥

### **ञ्चन्ते** ( न्त्ये ) त्वन्त्यानाम् ॥ ४० ॥

वर्णेष्वन्त्याः शूद्रास्तेषामन्त्ये नवक्षेऽह्नि वाससां त्यागः ॥ ४०॥ शद्भ अन्तिम उदकदान के समय अर्थात् नवे दिन वस्न त्याग करे ॥ ४०॥

## दन्तजन्मादि मातापित्रस्याम् ॥ ४१ ॥

दन्तजन्मप्रभृति पुत्रस्य मातापितरौ जलं दद्याताम्। तूष्णीं माता॥ ४१॥

दाँत निकलने के बाद (मृत) पुत्र को माता और पिवा उदकाञ्जल दें ॥४१॥ बालदेशान्तरितप्रव्रजितासपिगडानां सद्यःशौचम् ॥ ४२ ॥

बालोऽकृतचृढः । देशान्तरितो देशेन व्यवहितो देशान्तरस्थः । प्रव्रजिता नैष्ठिकवानप्रस्थवरिव्राजकाः असपिण्डाः समानोदकाः । तेषां मरणे ज्ञातीनां सद्याशीचं स्नानेन शुद्धिः । बालविषये याज्ञवल्क्यः-

उनद्विवार्षिकं प्रेतं निखनेत्रोदकं ततः। आ दन्तजन्मनः सद्य आ चूडान्नैशिकी स्मृता ॥ त्रिरात्रमा व्रतादेशादशरात्रमतः परम् । इति । अङ्गिराः-यद्यप्यकृतचूडो वै जातदन्तस्तु संस्थितः॥

दाहियत्वा तथाऽप्येनमाशौचं त्यहमाचरेत्।। इति ।

मनुस्तु—ऊनद्विवार्षिकं प्रेतं निद्ध्युर्वोन्धवा बहिः । अलंकृत्य द्युचौ भूमावस्थिसंचयनादते ॥ नास्य कार्योऽग्निसंस्कारो नास्य कार्योदकक्रिया । अरण्ये काष्ठवत्त्यक्त्वा क्षपेत त्र्यहमेव तु ॥ इति । आश्वलायन—अदन्तजाते परिजात एकाहम्। इति । आपस्तम्बस्तु— मातुश्च योनिसंबन्धेभ्यः पितुश्चा सप्तमात्पुरुषाद्यावता वा संबन्धो ज्ञायते तेषां प्रेतेषूद्कोपस्पर्शनं गर्भान्परिहाप्यापरिसंवत्सरान्मातापितरावेव तेषु हर्तारश्चेति । एतेषां देशकुल्धर्मापेक्षया व्यवस्था। अत्र कन्याविषय आपस्तम्बः—

अप्रौढायां तु कन्यायां सद्याशीचं विधोयते । इति । अप्रौढाऽकृतचृद्धा ।

[ याज्ञवल्क्यः— ] अहस्त्वदत्तकन्यासु बाळेषु च विशोधनम्।। इति । इदं चौळादूर्ध्वम् । व्याघ आह्-

> बाले मृते सपिण्डानां सद्यःशीचं विधीयते । दशाहेनैव दंपत्योः सोदराणां तथैव च ॥ इति ।

इदं तु सूतकं दशाहान्तर्मरणविषयम् तथा च— अन्तर्दशाहे जातस्य शिशोर्निष्क्रमणं यदि । सूतकेनैव शुद्धिः स्यात्पित्रोः शातातपोऽत्रवीत् ॥ ४२ ॥

जिसका चूडान्त संस्कार न हुआ हो ऐसे बालक, परदेश गये हुए की, नैष्ठिक या वानप्रस्थ परिवाजक तथा असपियड की मृत्यु पर उनकी जातिवाले तत्काल स्नान द्वारा ग्रुद्ध हो जाते हैं ॥ ४२॥

# राज्ञां च कार्यविरोधात् ॥ ४३ ॥

राज्ञश्च सद्यःशौचं कार्यविरोधात् । कार्यं प्रजारक्षणादि । बहुवचन-निर्देशाद्ये चान्येऽमात्यादयस्तत्कार्यवन्तस्तेषामि । यस्य चेच्छति पार्थिव इति मनुः ॥ ४३ ॥

राजकार्य में विच्न न हो अतः राजा सदैव पवित्र होते हैं (अमात्य आदि भी) ॥ ४३ ॥

### ब्राह्मणस्य च स्वाध्यायनिवृत्त्यर्थं स्वाध्यायनिवृत्त्यर्थम् ॥४४॥

त्राह्मणस्य च सद्यःशौचं स्वाध्यायिनवृत्तिमी भूदिति । बहुशिष्यस्या-ध्यापयत इदमुक्तम् । िअभ्यासोऽध्यायसमान्त्यर्थः ] इत्याशौचम् ॥४४॥

इति श्रोगौतमोयवृत्तौ हरद्त्तविरचितायां मिताक्षरायां द्वितोयप्रदने पद्धमोऽध्यायः ॥ ४ ॥

ब्राह्मण भी सदैव पवित्र रहता है जिससे उसके दैनिक अध्यवसाय में विध्न न हो पड़े ॥ ४४ ॥

द्वितीयप्रश्ने पश्चमोऽध्यायः समाप्तः ।

## अथ षष्ठोऽध्यायः

#### श्रथ श्राद्धम् ॥ १ ॥

अथशब्दोऽधिकारार्थः । श्राद्धं नाम कर्माधिकियते । श्रद्धा यत्र विद्यते तच्छाद्धम् । तच्च पद्धविधम्

नित्यं नैमित्तिकं काम्यं वृद्धिश्राद्धमथापरम् । पार्वणं चेति विज्ञेयं श्राद्धं पञ्चविधं बुधैः ॥

तत्र नित्यं मनुराह—

द्यादहरहः श्राद्धमन्नायेनोदकेन वा । पयोमूळफळैर्वाऽपि पिरुभ्यः प्रीतिमावहन् ।। एकमप्यारायेद्विपं पित्रर्थे पाञ्चयाज्ञिके । न चैवात्राऽरायेदिकचिद्वैश्वदेवं प्रतिद्विजम् ॥ इति ।

अहणादिषु यत्कियते तन्नैमित्तिकम् । तस्य प्रयोगः पार्वणवत् । एको-दिष्टं सपिण्डोकरणमष्टकेत्येतान्यपि नैमित्तिकान्येव । तत्रौकोदिष्टं षोडशविधम् ।

मृतेऽहिन तु कर्तब्यं प्रितमासं तु वत्सरम् ।
प्रतिसंवत्सरं चैवमाद्यमेकाद्रशेऽहिन ॥ इति याज्ञवल्कयः ।
एकोद्दिष्टं तु कर्तव्यमित्याद्यपादे छौगाक्षिः ।
व्याघः—एकाद्रशेऽहि कर्तव्यं त्रिपक्षे च तथैव च ।
पण्मासे च ततः कुर्यादेकोद्दिष्टं प्रयत्नतः ॥ इति ।
तत संवत्सरे पूर्णे त्रिपक्षे वा तथैव च ।
सिपण्डोकरणं कुर्याद्वीग्वा वृद्धिसंभवे ॥ इति ।
जातृकण्यः—चतुर्थे पव्चमे चैव नवमैकाद्रशे तथा ।
यदन्नं दीयते जन्तोस्तन्नवश्राद्धमुच्यते ॥

इति च पठन्ति । वर्णानुपूर्व्यव्यविश्यतानि चत्वार्येतानि । तदेव श्राद्धमेकमेकादशेऽहनीति प्रधानम् । एकादशमहणमाशौचान्तोपछक्षणम् । तत्र च मासे तदेव मासिकम् । सपिण्डोकरणे प्रेतस्यैकोह्दिष्टं पित्रादिभ्यः पार्वणम् । तत्रापि मासे तदेव मासिकम् । मध्ये दश मासिकानि त्रिपक्ष-षाण्मासिकयोः प्रतिसंवत्सरं चापरं मृताहे सांवत्सरिकमिति षोडशैको-हिष्टानि । पठन्ति च-

नवत्रिपक्षषण्मास्यसांवत्सरिकमासिकम् । श्राद्धैः षोडश्चभिः प्रेतः पिशाचत्वं विमुद्धति ।। यस्यैतानि न कुर्वन्ति एकोदिष्टानि षोडश । पिशाचत्वं स्थिरं तस्य कृतैः श्राद्धशतैरपि ॥ इति ।

हेमन्तिशिरयोश्चतुर्णामपरपक्षाणामष्टमोष्वष्टका एकस्यां वा । प्रथमे-ऽहिन कियमाणे स्त्रयपत्यं जायत इत्यादि कामसंयोगेन कियमाणं काम्यम्। तदिप पात्रणवदेव । विवाहादिवृद्धिकमंसु पूर्वेद्यः कर्तव्यं वृद्धिश्राद्धम् । तस्मात्पितृभ्यः पूर्वेद्यः कियत इति ब्राह्मणमूलम् । तत्र युग्मा ब्राह्मणा यवास्तित्वार्थाः । अन्यत्पार्वणवत् । पार्वणं तु वक्ष्यते ॥ १ ॥

अब श्राद्ध का विवेचन किया जाता है ।। १ ॥

### श्रमावास्यायां पित्रभ्यो दद्यात् ॥ २ ॥

सूर्याचन्द्रमसौ यस्यां सह वसतः साऽमावास्या । पितृभ्य इति चहुवचनात्पितृपितामहप्रपितामहेभ्यो दद्यात् । दानप्रकारो गृद्येषूक्तः 'होमो ब्राह्मणभोजनं पिण्डनिवपणम्' इति । इह तु ब्राह्मणभोजने विशेषः ॥ २ ॥

अमावस्या को पितरों के लिए (होम, ब्राह्मण, भोजन और पिगड का दान ) देना चहिए ॥ २ ॥

#### पश्चमीप्रभृतिषु वाऽपरपत्तस्य ॥ ३ ॥

अपरपक्षः कृष्णपक्षः । तस्य पञ्चमोप्रभृति वा दद्यात् ॥ ३ ॥ अथवा कृष्णपक्ष की पञ्चमी आदि तिथियौ पर देना चाहिए ॥ ३ ॥

### यथाश्रद्धं सर्वेस्मिन्वा ॥ ४ ॥

सर्विस्मन्वाऽपरपक्षे दद्याद्यथाश्रद्धं यथा श्रद्धा भवतीति ॥ ४ ॥ अथवा कृष्णपक्ष की सभी तिथियों में अपनी श्रद्धा के अनुसार देना चाहिए॥ ४ ॥

### द्रव्यदेशब्राह्मणसंनिधाने वा कालनियमः ॥ ५ ॥

तिल्लमाषेत्यारभ्य वक्ष्यमाणं तत्तत्प्रशस्तं द्रव्यम् । देशो गयापुष्क-नादिः ।

पुष्करेष्वक्षयं श्राद्धं कुरुक्षेत्रे तथैव च।
द्यानमहोदधौ चैव हदगोष्ठे गिरौ तथा ॥ इति व्यासः।
यहदाति गयास्थश्च सर्वमानन्त्यमदन्ते । इति याज्ञवल्क्यः।

ब्राह्मणाः पङ्क्तिपावना वक्ष्यमाणाः षडङ्गविदादयः। एतेषां द्रव्या-दीनां संनिधाने समवाये कालनियमः संनि<sup>धि</sup>रेव काल इति। वाशब्दो विकल्पार्थः॥ ५॥

अथवा (तिल, माष इत्यादि ) द्रव्य, (गया, पुष्कर आदि ) देश, और (पवित्र, षडङ्गविद्) ब्राह्मण के संयोग होने पर श्राद्ध का समय समझना चाहिए॥ ५॥

# शक्तितः प्रकर्षेद् गुणसंस्कारविधिरन्नस्य ॥ ६ ॥

अन्नस्य भक्ष्यभोज्यादेर्गुणविधयः पायसत्वविशदसिद्धत्वादयः। संस्कारविधयो भर्जनमरिचजीरकछवणादिभिः सुरभोकरणाद्यः। एतान्यथाशक्ति प्रकर्षेत्प्रकृष्टान्कुर्यात्॥६॥

अपनी शक्ति के अनुसार उत्तम प्रकार के भक्ष्य एवं (मरिच, जीर, लवण आदि द्वारा छोंक बघार कर) संस्कार विधि द्वारा अन्न विशेष रूप से बनवाने चाहिए॥ ६॥

## नवावरान्भोजयेदयुजः ॥ ७ ॥

नवसंख्याऽवरा येषां ते नवावरास्तावतो ब्राह्मणान्भोजयेत्। अयु-जोऽयुग्मसंख्यान् । नवपक्षे पितुस्त्रीपितामहस्य त्रीन्प्रपितामहस्य त्रोन् । अवरप्रहणाद्धिका अपि भवन्ति पश्चद्शैकविंशतिरित्याद्यः । अयुज इति वचनाद् द्वादशादिन्यावृत्तिः ॥ ७॥

कम से कम नौ अथवा नौ से अधिक विषम संख्या में ब्राह्मणों को भोजन करावे।। ७।।

#### यथोत्साहं वा ॥ ८ ॥

यथासामर्थ्यं नवभ्योऽर्वागिष भोजयेत्। अयुज इत्यनुवृत्तेस्नोनेव। तथा चाऽऽपस्तम्बः—अयुग्मांस्त्रयवरानिति। शास्त्रान्तरेषु विद्रवेभ्यो देवेभ्यो ब्राह्मणभोजनमाम्नातं मातामहानां च। यथाऽऽह याज्ञवल्क्यः—

द्वौ देवे प्राक्त्रयः पित्रय उदगेकैकमेव वा। मातामहानामप्येवं तन्त्रं वा वैश्वदेविकम्।। इति।।

दैवे ह्रौ ब्राह्मणौ प्राङ्मुखावुपवेत्रयौ । पित्रर्थे तत्रोदङ्मुखाः । एकैक-स्यैकमेव वेति । देवानामेकः पित्रादीनां त्रयाणामेक इति । मातामहानाम-रयेवं पितृश्राद्धवत् । द्वौ दैवे मातामहाद्यर्थे त्रयः । वैश्वदेविकं तन्त्रं वा भवति पितुः श्राद्धस्य मातामहश्राद्धस्य च ॥ ८॥ अथवा अपनी सामर्थ्य के अनुसार ( नौ से कम अयुग्म संख्या में ) ब्राह्मणों को भोजन दें ॥ ८ ॥

कीदृशान्भोजयेत्तत्राऽऽह-

#### श्रोत्रियान्वाग्रूपवयःशीलसंपन्नान् ॥ ९ ॥

श्रोत्रियानधीतवेदान् । वाक्संपत्तिः सुशिश्चितं वाक्यं संस्कृतमाष-णादि । रूपसंपन्नान्सौम्यवेषानन्यूनानधिकाङ्गाव्निश्वत्राद्यदृषितान्वयः-संपन्नाननतिबाळान् । शीळमन्तःकरणशुद्धिस्तत्संपन्नान् । पवंगुणान्भोज-येत् ॥ ९ ॥

वेदज्ञ, सुशिक्षित ( शुद्ध ) वाणी बाले, रूपसम्पन्न, वयस्क ( बालक न हों ), एवं शीलवान् बाह्मणों को भोजन करावे ॥ ९ ॥

#### युवस्यो दानं प्रथमम् ॥ १० ॥

एवंगुणेभ्यो युवभ्यः श्राद्धदानं मुख्यः कल्पः ॥ १० ॥

उपरोक्त गुणों से युक्त युक्त ब्राह्मणों को श्राद्धदान देना प्रमुख बताया गया है।। १०॥

### एके पितृवत् ॥ ११ ॥

एके मन्यन्ते पितृबत्पित्राद्यनुरूपं दानमिति । यथा पित्रे तरुणाः पितामहाय वृद्धाः प्रवितामहाय वृद्धतरा इति ॥ ११ ॥

कुछ आचार्यों का मत है कि पिता आदि के अनुरूप दान देना चाहिये। (अर्थात् पिता के लिए तरुणों को, पितामह के लिए इस्तों को और प्रिवतामह के लिए अत्यन्त इस बाह्मणों को दान दे)।। ११।।

## न च तेन मित्रकर्म क्रुयीत्॥ १२॥

न च तेन श्राद्धेन मित्रकर्म कुर्यात्। येन मैत्री कार्या तस्मिन्नर्था-पेक्षितं न भोजयेत्। मित्रलोभकारार्थं न भोजयेदित्यर्थः। आपस्त-म्बरतु—अनर्थापेक्षो भोजयेदिति विशेषेणाऽऽह ॥ १२॥

उस श्राद्धदान द्वारा किसी से मित्रता स्थापित करने का (स्वार्थपूर्ण) प्रयोजन नहीं सिद्ध करना चाहिए।। १२।।

## पुत्राभावे सपिएडा मात्सपिएडाः शिष्याश्र दद्यः ॥१३॥

पुत्रा दद्युरिति प्रथमः कल्पः। तद्भावे सपिण्डा भ्रातृतत्पुत्रादयः। तद्भावे मातृसपिण्डा मातृभातृतत्पुत्रादयः। तद्भावे शिष्यः॥ १३॥

पुत्रों के न होने पर सिपण्ड अर्थात् भाई या उनके पुत्र आद करें, उनके भी

भी अमाव में माता के भाई (मामा) अथवा उनके पुत्र आदि श्राद्ध करें; इनके भी न होने पर शिष्य श्राद्ध दान दे ॥ १३ ॥

### तद्भाव ऋत्विगाचार्यौ ॥ १४ ॥

शिष्याभाव ऋत्विक्। तदभाव आचार्यश्च दद्युरिति ॥ १४॥

शिष्य के भी न होने पर ऋ तिक् और उसके अभाव में आचार्य श्राद्ध दान करें ॥ १४ ॥

श्रोत्रियाधीनत्वे सत्यपि वज्यीनाह-

न भोजयेत्स्तेनक्लीबपतितनास्तिकतद्वृत्तिवीरहाग्रेदिधिषु-पतिस्त्रीग्रामयाजकाजापालोत्सृष्टाग्निम्द्यपकुचरकूटसाचित्रातिहा-रिकान् ॥ १५ ॥

स्तेनो हिरण्यस्तेनः । क्लोबो मोघवोर्यो न तृतोयाप्रकृतिः । अश्रोत्रि-यत्वात्पतितो ब्रह्महादिः । नास्तकः प्रेत्यभावापवादी । तद्वृत्तिन्निस्तक-वृत्तिः । प्रेत्यभावमङ्गोकृत्यापि यस्तद्तुकूलं न चेष्टते संसर्गवशात् । वीरहा यो बुद्धिपूर्वमग्नीनुद्धासयीत सत्यामप्युपपत्तौ । श्र्यते हि-वीरहा एष देवानां योऽग्निमुपासयत इति । अमेदिधिषू इति दीर्घान्तं केचित्पठन्तिः। पतिशब्दः प्रत्येकं संबध्यते । अमेदिधिषुपतिर्दिधिषुपतिरिति ।

ज्येष्ठायां यद्यन्द्वायां कन्यायामुद्धतेऽनुजा। सा त्वप्रेदिधिषूर्ज्ञेया पूर्वा तु दिधिषुः स्मृता।। इति।

तयोः पतो । नैघण्डुकास्तु— पुनर्भू विधिषुरूढा द्विस्तस्या दिधिषुः पतिः । स तु द्विजोऽमेदिधिषुः सैव यस्य कुटुन्बिनी ।। इति ।

स्त्रीप्रामयाजकः। स्त्रीणां त्रतानामुपदेष्टाऽनुष्ठापयिता स स्त्रीयाजकः। प्रामयाजको बहुयाजकः अजापाछोऽजारक्षणजीविकः। उत्सृष्टाग्निराशौचाद्यनुपपत्त्या प्रमादाद्वा विच्छिन्नाग्निः। मद्यपः सुराञ्यातिरिक्तमदकरद्रञ्यस्य पाता। सुरापस्तु पतितत्वेनोक्तः। कुचरः कुत्सिताचारः। साक्ष्येऽनृतवका कूटसाक्षो। प्रातिहारिको द्वारपाछवृत्तिः। एतान्न भोजयेत्। येषां
पतितादीनां दर्शनस्पर्शनादिकं प्रतिषिद्धं तेषां प्रतिषेधः कृतप्रायश्चित्तानामिप वर्जनार्थः॥ १४॥

चोर, निःसन्तान (मोघनीर्य), ब्रह्महत्यादि या अध्ययन के तिरस्कार से पतित, नास्तिक, नास्तिक वृत्ति वाले (अर्थात् प्रेत्यमाव स्वीकार करके भी उसके अनुकूल आचरण न करने वाले ) जान बूक्त कर पवित्र अग्नि ११ गौ०

का ध्वंस करने वाले, जिस पुरुष से बड़ी बहन के अविवाहिता रहते छोटी बहन का विवाह हुआ हो, जिस पुरुष के साथ ऐसी स्त्री का विवाह हुआ हो जिसके अविवाहिता रहते उसकी छोटी बहन का विवाह हो गया हो, स्त्रियों के लिये यज्ञकार्य कराने वाले, अथवा अनेक मनुष्यों के लिये यज्ञ कराने वाले, बकरी रखने वाले, अग्निकर्म त्यागने वाले, सुरापान करने वाले, दुराचारी, झूठी गवाही देने वाले और चौकीदारी करने वालों को भोजन नहीं कराना चाहिए॥ १५॥

उपपतिः ॥ १६ ॥

उपपतिर्जारः ॥ १६॥
जार को मोजन न करावे॥ १६॥

यस्य च सः ॥ १७॥

स उपपितियद्विषये स च साक्षात्पतिस्तावुभाविष न भोजनीयौ ॥१७॥ जिस पुरुष की पत्नी का जार हो उस पुरुष को भी भोजन न करावे ॥१७॥

कुग्डाशिसोमविकय्यगारदाहिगरदावकीणिगणप्रेष्यागम्या-गामिहिंसपरिवित्तिपरिवेत्तृपर्याहितपर्याधातृत्यकात्मदुर्वालकुनिख-रयावदन्तश्चित्रिपौनर्भविकतवाजपराजप्रेष्यप्रातिरूपिकश्द्रापितिन-राकृतिकिलासिकुसोदिवणिक्शिल्पोपजीविज्यावादित्रतालनृत्यगी-तशीलान् ॥ १८ ॥

परदारेषु जायेते हो सुती कुण्डगोलकी । पत्यो जीवति कुण्डः स्थानमृते मर्सरि गोळकः ॥ इति मनुः।

तस्य कुण्डस्यान्नमञ्चातीति कुण्डाशी । कुण्डमहणं गोछकस्यायुप-छक्षणम् । कुण्डादीनां तु प्रतिषेघो दण्डापूपिकया सिद्धः । अपर आह— पाकमाजनं कुण्डं तत्रैव क्विच्छिरेञ्चित्ति तन्न त्यजन्ति ते कुण्डा-शिनः । सोमविकयो यज्ञे सोमस्य विकता । अगारदाहो वेश्मदाहकः । गरदो विषस्य दाता । अवकीणी जतभ्रष्टः । अथवा यो ब्रह्मचारी स्थिय-मुपेयात्सः । गणप्रेच्यो गणानां प्रेषणकृत् । अगम्यागामो समानप्रवरस्थी-गामो । हिस्सः प्राणिवधरुचिः ।

परिवेत्ताऽनुजोऽन्हेः व्येष्टे दारपश्चित्रहात् । परिवित्तिस्तु तब्ज्यायान् ॥ इति निघण्दुः ॥ वयेष्टेऽकृताधाने कृताधानः कनिष्ठः पर्याधाता वयेष्ठः पर्याहितः । विश्वः-- उन्मत्तः किल्बिषी कुष्ठो पतितः क्लीब एव च । यक्ष्मामयावी च तथा न त्याच्यः स्यात्परोक्षितुम् ॥ इति । शातातपः--क्लीचे देशविनष्टे च पतिते प्रत्रजिते तथा ।

योगशास्त्राभियुक्ते च न दोषः परिवेदने ।। इति च । त्यक्तात्मा साहसिक उद्बन्धनादौ प्रयुक्तः । दुर्बीछः खळितः । वेष्टित-शफे इत्यन्ये । कुनस्त्रो विना कारणेन विवर्णनस्तः । विनष्टनस्त इत्यन्ये । इयावदन्तः स्वभावतः कृष्णदन्तः । श्वित्रो श्वेतक्कि । पौनर्भवो दिस्द्रा पुनर्भूस्तस्याः पुत्रः । कितवो द्यूतकरः कितं वातीति पणपूर्वजीवो वा । अजपो विहितस्य सावित्र्यादिजपस्याकर्ता । राजप्रेष्यो दूर्तादः । प्राति-कृपिकः कूटतुळामानादित्यतिहारो । शूद्रापितः सेव भार्यो यस्य । निराकृतिरस्वाध्यायः । श्रोत्रियानित्युक्तेऽपि पुनः प्रतिषेधाद्वाप्रपृवयःशोलासंपन्तावप्यसत्यां गतौ प्रहणं भवति । किलासस्त्वग्दोषो बललीति द्रविद्वानां प्रसिद्धः । भूम्नि मत्वर्थीयः । कुसीदो वार्धुषिको वृद्ध्याजीवो । वैद्ययवृत्त्या वाणिष्योपजीवो विक् , विण्णुपजीवो । चित्रकर्मादिभिरुपजीवो शिल्पो-पजीवो । शीलशब्दो ज्यादिभिः प्रत्येकं संबध्यते । ज्याशीलो धनुवेदोप-जीवो । शाल्योन् भर्यादितालनवृत्तः । तालशीलस्तालवृत्तिः । नृत्य-गोतशीलो च तथैतान्न भोजयेत् ॥ १८ ॥

कुण्ड ( और गोलक-अवैध संबन्ध से उत्पन्न व्यक्तियों ) का अन खाने वाले, सोम बेचने वाले, किसी का घर जलाने वाले, ब्रह्मचर्य भंग करने वाले, किसी गण के सेवक, जिन श्चियों से संभोग नहीं करना चाहिए उन (समान प्रवर आदि की स्त्रियों ) का संभोग करने वाले, हिंसा करने की दिच वाले, बढ़े माई के विवाह के पूर्व ही अपना विवाह करने वाले, छीटे भाई के विवाह के बाद विवाहित, जिसके छोटे भाई ने उससे पहले अग्निहोत्राग्नि का आधान किया हो, बढ़ें भाई के अग्निहोत्राग्नि का आधान करने के पूर्व स्वयं अग्नि का आधान करने वाले, खयं अपने को आघात पहुँचाने वालें, गंजे व्यक्ति, भद्दे नाखूनी वाले, काले दाँतों वाले, श्वेतकुष्ठ के रोगी, पुनर्भू ( दुबारा ब्याही गई स्त्री ) के पुत्र, जुआड़ी, सावित्री आदि विहित मन्त्रों के जप का तिरस्कार करने वाले, राजा के दूत आदि, कम तौलने तथा गलत तराजू रखने वाले, जिसकी एक ही शुद्ध जाति की पत्नी हो, दैनिक स्वाध्याय आदि का तिरस्कार करने वाले, चर्म रोग से पीडित, ब्याज छेने वाळे, ब्यापारी, शिल्मी (चित्रकार आदि), धनुष बाण द्वारा जीविका निर्वाह करने वाले, बाजा बजाकर जीविका निर्वाह करने वाले, मेरी बजाने वाले, ऋख एवं गान दारा जीविका चलाने बाले इन सबको ( आद में ) भोजन नहीं देना चाहिए।। १८॥ 🗥

पित्रा वाडकामेन विभक्तान् ॥ १९ ॥ ये चानिच्छता पित्रा विभक्तास्तान्न भोजयेत् ॥ १९ ॥ को पिता को इच्छा के विना विभक्त हुए हैं उन्हें भोजन न करावे ॥१९॥

#### शिष्यांश्रेके सगोत्रांश्र ॥ २० ॥

एक आचार्याः शिष्यान्सगोत्रांश्चाभोजनीयानाहुः। एकप्रहणाङ्कोज-नीया इति स्वमतम्। तत्र गुणवदसंभवे तेषां गुणवत्त्वे सतीति। तथा चाऽऽपरतम्बः-समुदेतः सोद्योऽपि भोजयितव्य इति॥ २०॥

कुछ आचार्यों का मत है कि शिष्यों और सगोत्रों को भोजन न करावे॥ २०॥

## मोजयेद्ध्वं त्रिभ्यः ॥ २१ ॥

यथोत्साहं वेत्यनेन सर्वार्थमेकस्यापि प्रसङ्गस्तन्निवृत्त्यर्थमिदम् । इयवरानित्यापस्तम्बीये दर्शनाच्च ॥ २१॥

तीन से अधिक ब्राह्मणों को भोजन करावे ॥ २१॥

#### गुणवन्तम् ॥ २२ ॥

एकवचनप्रयोगेण गुणवां ख्रेदेकमिक्भो जयेत्। वसिष्ठोऽपि-

> अपि वा भोजयेदेकं ब्राह्मणं वेदपारगम् । शोळवृत्तगुणोपेतमवलक्षणवर्जितम् ॥ इति ।

मनुरपि-एकैकमिप विद्वांसं देवे पित्रये च भाजयेत्। पुष्कलं फल्लमाप्नोति नामन्त्रज्ञान्बहूनपि॥ इति॥ २२॥

यदि ब्राह्मण गुणवान् हो तो एक को भी भोजन कराया जा सकता है ॥२२॥

सद्यः श्राद्धी शूद्रातल्पगस्तत्पुरीषे मासं नयति पितृन् ॥२३॥

येन श्राद्धं भुक्तं स तिसम्भहोरात्रे श्राद्धीत्युच्यते । श्राद्धमनेन भुक्त-मिति, अत इनिठनो । समानकालः स यदि तदहः शूद्रातल्पं गच्छेत् । तल्पम्रहणं भार्यार्थम् । ऊढामिप शूद्रां यदि गच्छेत्सद्य एव तस्याः पुरीषे पितृन्मासं नयति ॥ २३ ॥

श्राद्ध भोजन करने वाला यदि उस रात्रि श्रद्धा के साथ संभोग करता है तो वह पितरों को उस श्रद्धा के पुरीष में एक मास तक डालता है।। २३।।

इतरासु भार्यासु कल्प्यमत आह—

## तस्मात्तदहर्बद्धचारी च स्यात्॥ २४॥

मानवे दातुरि नियम उक्तः—

निमन्त्रितो द्विजः पित्र्ये नियतात्मा भवेत्सदा । न च च्छन्दांस्यधीयीत यस्य श्राद्धं च तद्भवत् ॥ इति ॥२४॥ इसल्पि उस रात्रि ब्रह्मचारी रहना चाहिए ॥ २४॥

#### रवचार्यडालपतितावेच्यो दुष्टम् ॥ २५ ॥

श्वादिभिरवेक्षितमन्नं दुष्टमभोज्यं भवति । श्राद्धं चावेक्षितं दुष्टमकृतं भवति ॥ २५ ॥

जिस अन्न पर कुत्ता, चाराडाल और ब्रह्महत्यादि पाप से युक्त व्यक्ति की दृष्टि पड़ी हो वह भोजन करने योग्य नहीं होता (और इसी प्रकार जिस आद पर उनकी दृष्टि पड़े वह देव्यर्थ हो जाता है)।। २५।।

यस्मादेवम्--

तस्मात्परिश्रिते दद्यात् ॥ २६ ॥ परिश्रयणं तिरस्करिण्यादिना व्यवधानम् ॥ २६ ॥ अतएव श्राद्धभोजन धिरे हुए स्थान पर कराना चाहिए ॥ २६ ॥ तदशक्ती—

### तिलैर्वा विकिरेत् ॥ २७ ॥

अत्र भृगुः-पानीयमपि यहत्तं तिलैर्मिश्रं द्विजस्य तु ।

पितृभ्यः कामधुक्तत्स्यात्पितृगुह्यमिदं ततः ॥ इति ॥२७॥

अथवा (यदि विरे•हुए स्थान पर भोजन न करा सके वो ) उस स्थान पर विल विखेर दे।। २७।।

### पङ्क्तिपावनो वा श्रमयेत् ॥ २८ ॥

पङ्क्तिर्येन पाव्यते स पङ्क्तिपावनः। श्वाद्यवेक्षणे यो दोषस्तं शमयेत्॥ २८॥

अथवा पंक्तिको पवित्र करने बाला व्यक्ति उपर्युक्त अपवित्रताओं को दूर करता है ॥ २८ ॥ स कः पुनरसौ तमाइ-

पङ्क्तिपावनः षडङ्गविब्ज्येष्ठसामिकश्चिणाचिकेतश्चिमधुश्चि-सुपर्णः पञ्चाग्निः स्नातको मन्त्रब्राह्मणविद्धर्मज्ञो ब्रह्मदेयानु-संतान इति ॥ २९ ॥

शिक्षा कल्पो व्याकरणं व्योतिषं निरुक्तं छन्दोविचितिरिति षडङ्गानि। तेषां पाठतोऽर्थतश्च ज्ञाता षडङ्गवित्। ज्येष्ठसामिकः—तलवकाराणामुदुत्यं चित्रमित्योगीयको ज्येष्ठसामगइछन्दोगानां तु तदिदासीती तीयं तद्यो-गयेति(?) ब्येष्टं साम तद्वेदिता ब्येष्टसामिकः । त्रिणाचिकेता नाचिकेती-बहुषु शाखासु विधीयते तैतिरीये कठवङ्गीषु शतपथे च। ते यो वेद ब्राह्मणेन सह स त्रिणाचिकेतः । "मधु वाता ऋतायते" इत्येतत्त्वं त्रिमधु । तत्र प्रत्यचं त्रयो मधुशब्दाः । आश्वलायनोऽप्याह्—'तृप्ताब्द्वास्वा मधुमतीः श्रावयेत्' इति । इह तु तदध्यायो पुरुषित्रमधुः । त्रिमुपर्ण ऋग्वेदे 'एकः सुपर्णः स समुद्रमाविवेश' इत्यादिकस्तृचः। तैत्तिरीयके ब्रह्ममेतु माम्' इत्यादयस्त्रयोऽनुवाकाः। तत्र हि "य इमं त्रिसुपर्णमयाचितं ब्राह्मणाय दद्यात्" इति श्रूयते । पूर्ववत्पुरुषे वृत्तिः । पञ्चाग्निः सभ्यावसथ्या-भ्यां सह पञ्चानामनुवाकानामध्येता । स्नातको विद्याव्रताभ्याम् । मन्त्र-ब्राह्मणविन्मन्त्रब्राह्मणयोरर्थेज्ञः । धर्मज्ञो धर्मशास्त्राणामर्थज्ञः । ब्रह्मदेयानु-संतानो ब्राह्मविवाहोडासंतानः। इतिकरणाद्यश्चान्य एवंयुक्तः। ये मातृतः वितृतश्चिति दशवर्षं समनुष्टिता विद्यातपोभ्यां पुण्येश्च कमभिर्येषामुभयतो नाबाह्मणं निनयेयुः। पितृत इत्येक इत्येवमादिखक्षणः। स एष सर्वः पङ्कत्तिपावनः ॥ २९ ॥

पंक्ति को पवित्र करने वाले व्यक्ति हैं:—छः वेदाङ्गों का जाता, ज्येष्ठ साम मन्त्रों का गान करने वाला, नाचिकेत अग्नि का तीन प्रन्थों के साथ ज्ञान रखने बाला, धुपणें के तीन बार उल्लेख से युक्त मन्त्रों को जाननेवाला, पञ्चाग्नि (सम्य और आवस्थ्य के साथ पाँच अनुवाकों का अध्येता, स्नातक मन्त्रों और बाह्मणों का अर्थ जानने वाला, धर्मशास्त्रों का ज्ञाता बाह्म विवाह से उत्पक्त सन्तान ॥ २९॥

हविःषु चैवम् ॥ ३०॥

हवि:शब्देन दैवानि मानुषाणि च कर्माण्युच्यन्ते । ज्येष्ठा अप्येवमुक्त-छक्षणा एव ब्राह्मणा भोजयितव्या न तुप्रतिषिद्धाः स्तेनाद्य इति ॥३०॥

दैव-एवं मानुष यज्ञ कर्मी में भी (ब्राह्मणों को मोजन कराने के सम्बन्ध में)। उपर्युक्त नियम समझने चाहिएँ॥ ३०॥

## दुर्वालादीज्श्राद्ध एवैके ॥ ३१ ॥

एके तु दुर्वालानारभ्य येऽनुकान्तास्ताब्लाद्ध एव न भोजयेन तु. दैवमानुषयोरिति मन्यन्ते । स्वमते तु ते तत्राप्यभोज्या एवेति ॥ ३१ ॥

कुछ आचार्य गंजे मनुष्य आदि पूर्वोक्त व्यक्तियों को खिलाने का निषेष केवल श्राद्ध में करते हैं। (हमारे मत से उन्हें दैव एवं मानुष कर्मों में भी नहीं खिलाना चाहिए)॥ ३१॥

त्राकृतास्त्रशां हे चैव में ।। ३२ ॥

द्विरुक्तिः पूर्ववत् ॥ ३२ ॥

श्राद्ध में विना पका हुआ अन्न देने पर भी उपर्युक्त नियम ही समझना दाहिए॥ ३२॥

इति श्रीगौतमीयवृत्तौ हरदत्तविरचितायां मिताक्षरायां द्वितीयप्रदने षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥

rappropries as Armed Burger States was

## अथ सप्तमोऽध्यायः

श्रावणादि वार्षिकं प्रोष्ठपदीं वोपाकृत्याधीयीत च्छन्दांसि ॥ १ ॥

श्रवणेन युक्ता पौर्णमासो श्रवणा । नक्षत्रेण युक्तः काळ इत्युक्तस्याणो छुबविशेष इति लुप् । युक्तवद्भावग्तु न भवति । विभाषा फाल्गुनीश्रवणेति निर्देशात् । श्रावणोत्यिष भवति । पौर्णमास्यां हि छुबविशेष इति न भवति । फाल्गुनी कार्तिको चैत्रीति निर्देशात् । श्रवणशब्दं तूभयं भवतीति ।

मेषादिस्थे सवितरि यो यो दर्शः प्रवर्तते । चान्द्रमासास्तत्तद्ग्ताश्चेत्राद्या द्वाद्श स्मृताः ॥ तेषु या या पौर्णमासो सा सा चैत्र्यादिका स्मृता । कादाचित्केन योगेन नक्षत्रस्येति निणयः ॥

तदेवं सिंहस्थे सिवतिर याऽमावास्या तदन्ते चान्द्रमसे मासे पौर्णमासी सा श्रवणा श्रावणीति चोच्यते । श्रवणयोगस्तु भवतु मा वा भृत् । एतेन प्रोष्ठपदो व्याख्याता । प्रोष्ठपदोमित्यधिकरणे द्वितीया । अत्यन्तसं-योगे वा कथंचित् । श्रवणायां प्रोष्ठपद्यां वा पौर्णमास्यामुपाकृत्योपाक-मीख्यं कर्म यथागृद्धं कृत्वा तदा च्छन्दांसि मन्त्रब्राह्मणळक्षणान्यधोयोत । आचार्योऽध्यापयेच्छिष्ठच्या अधीयोरन् । तदिद्मध्ययनं वार्षिकमित्याचक्षति वर्षतौ प्रतिसंवत्सरं वा भवतीति । अध्यापनमप्यात्मापेक्षयाऽध्ययनं पारायणादिवत् । शिष्ट्यापेक्षया त्वध्यापनम् ॥ १ ॥

श्रावण की पूर्णिमा (या श्रवण से युक्त पौर्णमासी) को वेदाध्ययन आरम्भ करने की वार्षिक तिथि होती है अथवा भाद्रपद की पूर्णिमा को उपाकर्म करके वेदाध्ययन प्रारम्भ करे।। १॥

कियन्तं कालमधीयीत-

श्रर्धपश्चमान्मासान्पश्च दित्तणायनं वा ॥ २ ॥

अर्ध पञ्चमं येषां तानर्धपञ्चमानर्धाधिकांश्चतुरो मासान्पूर्णान्वा पञ्च मासान्यावद्वा दक्षिणायनम् । एवमधीयानः ॥ २॥

सादे चार महीने अथवा पूरे पाँच महीने अथवा जब तक सूर्य दक्षिणायन रहे तब तक (अध्ययन करे) ॥ २॥

## ब्रह्मचार्युत्सृष्टलोमा न मांसं भुज्जीत ॥ ३ ॥

त्रह्मचारी भवेत्स्त्रीसंगं वर्जयेत् । उत्सृष्टलोमा न रूढरमश्रुः । अकस्मादित्यत्रोक्तं लोमकर्म तदुत्सृष्टं येन स उत्सृष्टलोमा । ए भूतो भवेन्न मांसं भक्षयेत् । अयमध्यापयितुरुपदेशः । ब्रह्मचारिणः प्राप्त्य-भावात् । आपस्तम्बोऽप्याह्-प्रवचनयुक्तो वर्षाश्रारदं मैथुनं वर्जयेदिति । यश्च केवलानि व्रतानि पारं नोत्वा जायामुपयम्य पश्चाद्धीते सोऽप्येवं तस्यात्र प्रहणार्थमप्येवम् । आश्वलायनोऽप्याह्—समावृत्तो ब्रह्मचारिकल्पेनेति । तत्र त्वृतुगमनं पाक्षिकमभ्युपगतम् । यथाऽऽह् जायोपेयेत्येके प्राजापत्यं तदिति ।। ३ ॥

( इस अध्ययन काल में ) ब्रह्मचारी रहे, क्षौरकर्म न करावे और न मांस का भक्षण करे ॥ ३ ॥

#### द्वैमास्यो वा नियमः ॥ ४ ॥

द्वौ मासौ भूतभाविनौ वा द्विमास्यः । मासाद्वयसि यत्खनौ । द्विगो-येबवयस्यिप प्रयुच्यते । स एव द्वैमास्यः । अयं ब्रह्मचर्यादिनियमो मास-द्वयं वा भवति । शक्त्यपेक्षो विकल्पः ॥ ४॥

अथवा इस नियम का पालन दो मास तक करे ॥ ४ ॥ अथानध्याया उच्यन्ते—

## नाधीयीत वायौ दिवा पांसुहरे ॥ ५ ॥

पांसून्इरतोति पांसुहरः । वायौ दिवा पांसुहरे वाति सति नाघीयीत अपांसुहरे न दोषः । पांसुहरेऽपि रात्रौ न दोषः ॥ ५ ॥

दिन में धूलभरी वायु बहने पर अध्ययन नहीं करना चाहिए।। ५॥

## कर्णश्राविणि नक्तम् ॥ ६॥

व्यत्ययेनायं कर्मणि कर्तृप्रत्ययः । कर्णाभ्यां श्रूयत इति कर्णश्रावी । एवं भूते महाघोषे वायौ वाति सति नक्तं नाधीयीत ।। ६ ।।

प्रबल वायु के चलने की ध्वनि सुनाई पड़ने पर रात्रि को अध्ययन न

### वाणभेरीमृदङ्गगर्तार्तशब्देषु ॥ ७ ॥

वाणो बीणाविशेषः। वाणः शततन्तुरिति महात्रते दर्शनात्। भेरी-मृदङ्गौ प्रसिद्धौ। गर्तो रथः। 'आरोहतं वरूण मित्र गर्तम्'। 'स्तुहि श्रुतं गर्तसदम्' इत्यादौ दर्शनात्। आर्तो बन्धुमरणादिना दुःखितः। तेषां शब्दे श्रूयमाणे तावन्तं कालं नाधोयोत ॥ ७॥

## अथ सप्तमोऽध्यायः

श्रावणादि वार्षिकं प्रोष्ठपदीं वोपाकृत्याधीयीत च्छन्दांसि ॥ १ ॥

श्रवणेन युक्ता पौर्णमासो श्रवणा । नक्षत्रेण युक्तः काळ इत्युक्तस्याणो छुबविशेष इति लुप्। युक्तवद्भावग्तु न भवति । विभाषा फाल्गुनीश्रवणेति निर्देशात्। श्रावणोत्यपि भवति । पौर्णमास्यां हि छुबविशेष इति न भवति । फाल्गुनी कार्तिको चैत्रीति निर्देशात्। श्रवणशब्द तूभयं भवतीति ।

मेषादिस्थे सवितरि यो यो दर्शः प्रवर्तते । चान्द्रमासास्तत्तद्नाश्चेत्राद्या द्वादश स्मृताः ॥ तेषु या या पौर्णमासी सा सा चैत्र्यादिका स्मृता । कादाचित्केन योगेन नक्षत्रस्येति निणयः ॥

तदेवं सिंहस्थे सिंवतरि याऽमावास्या तदन्ते चान्द्रमसे मासे पौर्ण-मासी सा श्रवणा श्रावणीति चोच्यते । श्रवणयोगस्तु भवतु मा वा भूत् । एतेन प्रोष्ठपदी व्याख्याता । प्रोष्ठपदीमित्यधिकरणे द्वितीया । अत्यन्तसं-योगे वा कथंचित् । श्रवणायां प्रोष्ठपद्यां वा पौणमास्यामुपाकृत्योपाक-मीख्यं कमें यथागृद्धं कृत्वा तदा च्छन्दांसि मन्त्रब्राह्मणळक्षणान्यधीयीत । आचार्योऽध्यापयेच्छित्या अधीयोरन् । तदिद्मध्ययनं वार्षिकमित्याचक्षति वषतौ श्रतिसंवत्सरं वा भवतीति । अध्यापनमप्यात्मापेक्षयाऽध्ययनं पारायणादिवत् । शिष्यापेक्षया त्वध्यापनम् ॥ १ ॥

श्रावण की पूर्णिमा (या श्रवण से युक्त पौर्णमासी) को वेदाध्ययन आरम्भ करने की वार्षिक तिथि होती है अथवा भाद्रपद की पूर्णिमा को उपाकर्म करके वेदाध्ययन प्रारम्भ करे।। १।।

कियन्तं कालमधीयीत-

श्रर्धपञ्चमान्मासान्पञ्च दिच्णायनं वा ॥ २ ॥

अर्ध पक्चमं येषां तानर्धपक्चमानर्धाधिकाञ्चतुरो मासान्पूर्णान्वा पक्च मासान्यावद्वा दक्षिणायनम् । एवमधीयानः ॥ २ ॥

साढ़े चार महीने अथवा पूरे पाँच महीने अथवा जब तक सूर्य दक्षिणायन नहे तब तक ( अध्ययन करे ) ॥ २ ॥

### ब्रह्मचार्युत्सृष्टलोमा न मांसं भुज्जीत ॥ ३ ॥

त्रह्मचारी भवेत्स्नीसंगं वर्जयेत् । उत्सृष्टलोमा न हृद्धरमश्रुः । अकस्मादित्यत्रोक्तं लोमकर्म तदुत्सृष्टं येन स उत्सृष्टलोमा । ए भूतो भवेन्न मांसं भक्षयेत् । अयमध्यापियतुरुपदेशः । ब्रह्मचारिणः प्राप्त्य-भावात्। आपस्तम्बोऽप्याह-प्रवचनयुक्तो वर्षाश्रारदं मैथुनं वर्जयेदिति । यश्च केवलानि व्रतानि पारं नीत्वा जायामुपयम्य पश्चाद्धीते सोऽप्येवं तस्यात्र प्रहणार्थमप्येवम् । आश्वलायनोऽप्याह—समावृत्तो ब्रह्मचारि-कल्पेनेति । तत्र त्वृतुगमनं पाक्षिकमभ्युपगतम् । यथाऽऽह जायोपेयेत्येके प्राजापत्यं तदिति ।। ३ ॥

( इस अध्ययन काल में ) ब्रह्मचारी रहे, श्वीरकर्म न करावे और न मांस का भक्षण करे।। ३॥

#### द्वैमास्यो वा नियमः ॥ ४ ॥

द्वौ मासौ भूतभाविनौ वा द्विमास्यः । मासाद्वयसि यत्खनौ । द्विगो-येववयस्यपि प्रयुच्यते । स एव द्वैमास्यः । अयं ब्रह्मचर्यादिनियमो मास-द्वयं वा भवति । शक्त्यपेक्षो विकल्पः ॥ ४॥

अथवा इस नियम का पालन दो मास तक करे ॥ ४ ॥ अथानध्याया उच्यन्ते—

## नाधीयीत वायौ दिवा पांसुहरे ॥ ५ ॥

पांसून्इरतोति पांसुहरः। वायौ दिवा पांसुहरे वाति सति नाधीयीत अपांसुहरे न दोषः। पांसुहरेऽपि रात्रौ न दोषः॥ ५॥

दिन में धूलभरी वायु बहने पर अध्ययन नहीं करना चाहिए।। ५ ॥

## कर्णश्राविणि नक्तम् ॥ ६॥

व्यत्ययेनायं कर्मणि कर्तृप्रत्ययः । कर्णाभ्यां श्रूयत इति कर्णश्रावी । एवं भूते महाघोषे वायौ वाति सति नक्तं नाधीयोत ॥ ६॥

प्रबल वायु के चलने की ध्वनि सुनाई पड़ने पर रात्रि को अध्ययन न करे। दि।

## वाणभेरीमृदङ्गगर्तार्तशब्देषु ॥ ७ ॥

वाणो वीणाविशेषः। वाणः शततन्तुरिति महात्रते दर्शनात्। भेरीमृदङ्गौ प्रसिद्धौ । गर्तो रथः। 'आरोहतं वरुण मित्र गर्तम्'। 'स्तुहि श्रुतं
गर्तसदम्' इत्यादौ दर्शनात्। आर्तो बन्धुमरणादिना दुःखितः। तेषां
शब्दे श्रूयमाणे तावन्तं कालं नाधोयोत ॥ ७॥

७. वाण ( एक विशेष प्रकार की वीणा ), भेरी, मृदङ्ग, रथ और दुःखी व्यक्ति के विलाप का स्वर सुनाई पड़ने पर अध्ययन न करे ॥ ७ ॥

### श्वशृगालगर्दभसंहादे ॥ = ॥

संह्रादः सहशब्दनम् । ग्रुनां श्रृगालानां गर्भानां संहारे नाघीयीत । त्रयाणां तु सहशब्देन दण्डापूर्षिकया सिद्धः प्रतिषेधः ॥ ८ ॥

अनेक कुत्ता, श्रमाल और गर्दम के एक साथ बोलने पर अध्ययन न करे॥ ८॥

### रोहितेन्द्रधनुनींहारेषु ॥ ९ ॥

आकाशे छोहिते, इन्द्रधनुषि दृश्यमाने, नीहारो हिमानी तस्यां च। तावन्तं कालं नाधीयीत ॥ ९॥

आकाश के लोहित वण होने, इन्द्रधनुष दिखलाई पड़ने पर तथा ओस गिरते रहने के समय तक अध्ययन न करे।। ९॥

#### अभ्रदर्शने चापतौँ ॥ १० ॥

अपर्तुरवर्षतुः। तत्र सोदकस्य मेघस्य दर्शने नाधीयोत ॥ १०॥ वर्षाऋतु के अतिरिक्त किसी ऋतु में जलमय मेघ दिखाई पड़ने पर अध्ययन न करे ॥ १०॥

### मूत्रित उचारिते ॥ ११ ॥

संजातमूत्रेऽल्पे मृत्रितः। उद्यारितोऽपि तथा। तत्र श्रेयानपि नाधो-यीत। उत्सर्गे तु मानसमप्यशुचिरिति वक्ष्यति॥११॥

मूत्र या पुरीष त्यागं करने की आवश्यकता का अनुभव करें तो अध्ययन न करें ॥ ११ ॥

#### निशायां संध्योदकेषु ॥ १२ ॥

निशा रात्रेमध्यमो भागस्तस्मिन्सध्यायामुदके चावस्थितो नाधी-

मध्यरात्रिको, सन्ध्या समय और जळ में खड़ा होकर अध्ययन नहीं करना चाहिए ॥ १२ ॥

#### वर्षति च ॥ १३॥

वर्षति च देवे तावक्राधीयीत । धात्वर्थमात्रं विवक्षितं न परिमाण-विशेषः ॥ १३ ॥

## वृष्टि होते रहने पर भी ( अध्ययन न करे ) ॥ ' ३ ॥ **एके वलीकसंतानाम्** ॥ १४ ॥

एके मन्यन्ते वलीकसंतानं वलीकं नीधं गृहपटलान्तस्तत्र वर्षधारा संतन्यते यथा तथा वर्षति देवे नाध्येयम् ॥ १४ ॥

कुछ आचार्यों का मत है कि जब वर्षा की जलधारा घर की छत के किनारों (ओरी) से गिरे तब वेदाध्यमन नहीं करना चाहिए ॥ १४ ॥

### त्राचार्यपरिवेषगो ॥ १५ ॥

आचार्यौ गुरुशुक्रौ तयोः परिवेषणे नाधीयीत । अपर आह— परिवेषणं भक्षभोज्यायन्नोपहरणम् । ब्राह्मणानन्नेन परिवेष्येत्याद्ौ दर्श-नात् । आचार्यस्य परिवेषणे नाधीयोतेति ॥ १४ ॥

जब बृहस्पित और ग्रुक नक्षत्रों पर घेरा-सा दृष्टिगोचर होता हो तो अध्ययन न करे। (कुछ भाष्यकारों के अनुसार परिवेषण भक्ष-भोज्याद्यक्षोपहरण)॥ १५॥

### ज्योतिषोश्च ॥ १६ ॥

प्रसिद्धज्योतिषी सूर्याचन्द्रमसौ । तयोश्च परिवेषणे नाघोचीत । पूर्वन सूत्रे द्वितीयपक्षेऽत्रानुवृत्तस्य परिवेषणशब्दस्यार्थभेदोऽङ्गीकरणीयः ॥१६॥

अब सूर्य और 'चन्द्र । पर उपर्युक्त प्रकार का चेरा दिखाई पड़े तब भी अध्ययन न करे।। १६॥

#### भीतो यानस्थः शयानः प्रौढपादः ॥ १७ ॥

भीवो वर्तमानभयः । यानस्थोऽश्वाद्यारुढः । शयानः शय्यामा-सेवमानः प्रौढपादः पादे पादान्तराधायो पीठासनाद्यारोपितपादो वा । ख्वंभूतेन नाध्येयम् ॥ १७ ॥

भयभीत होने पर, अश्व आदि यान पर चढ़कर, सोकर और एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर अथवा आसन आदि पर पैर रखकर अध्ययन न करें।। १७॥

#### रमशानग्रामान्तमहापथाशौचेषु ॥ १८॥

श्मशानं शवदाहस्थानम् । मामान्तो मामसीमा । महापथः प्रसिद्धः । अशौचं शौचराहित्यम् । एतेषु स्थानेषु नाध्येयम् । अथवाऽशौचं जननः मरणदिमित्तमस्पर्शेष्ठक्षणं तस्मिन्नपि नाध्येयम् ॥ १८ ॥

इमशान में, ग्राम की सीमा पर, महापथ में तथा अपवित्र होने पर अध्ययन न करें । १८॥

# पूर्तिगन्धान्तःशवदिवाकीर्त्यशूद्रसंनिधाने ॥ १९ ॥

पूर्तिगन्धे घाणगन्धे । दिवाकीत्यैश्चण्डालः । अन्तःशब्द उभाभ्यां संबध्यते । अन्तःशबेऽन्तिर्दिवाकीत्यै च प्राम इति । शृद्धसंनिधाने[ च ] नाध्येयम् । द्वंद्वैकवद्भावः । आपस्तम्बोऽपि—अन्तःशवेऽन्तश्चण्डाल इति ॥ १९ ॥

जहाँ दुर्गन्य हो, जिस स्थान ( प्राम ) के भीतर शव या चण्डाल हो वहाँ तथा शुद्ध के निकट अध्ययन न करे।। १९॥

## भ्रुक्तके चोद्गारे ॥ २० ॥

भुक्त[क]मम्छमम्ले चोद्गारे वर्तमाने नाधीयीत ॥२०॥ जब तक खट्टी डकारें आ रही हों तब तक अध्ययन नहीं करना चाहिए॥२०॥

## ऋग्यजुषं च सामशब्दो यावत् ॥ २१ ॥

ऋक्च यजुश्च ऋग्यजुषम् । अचतुरेत्यादिना निपातः । यावत्साम-शब्दः श्रूयते तावदृग्वेदं यजुर्वेदं च नाधोयीत । षष्टयन्तपाठस्तु नारमभ्यं रोचते ॥ २१॥

जन तक सामगान सुनाई पड़े तन तक ऋग्वेद और यजुर्वेद का अध्ययन न करे।। २१।।

## श्राकालिका निर्घातभूमिकम्पराहुदर्शनोल्काः ॥ २२ ॥

निर्घातोऽशनिपातः । भूमिकम्पो भूचलनम् । राहुदर्शनं प्रहणम् । उल्कोल्कापातः । एत आकालिका अनध्यायहेतव इति प्रकरणाद्गम्यते । यस्मिनकाल एते भवन्ति परेद्युस्तत्पर्यन्तं काल आकालः । तत्संबद्ध आकालिकः ॥ २२ ॥

वज्ञपात होने पर, भूकम्प होने पर, राहु के दिखलाई पड़ने पर एवं उल्कापात होने पर दूसरे दिन के उसी समय तक अनध्याय रहता है ॥ २२ ॥

## स्तनयित्नुवर्षविद्युतश्च प्रादुष्कृताग्निषु ॥ २३ ॥

स्तनयित्तुर्मेघशब्दः । प्रसिद्धमन्यत् । प्रादुष्क्रतेष्वग्निहोत्रहोमकाळे संध्यायां स्तनयित्तुप्रभृतयो भवन्तः प्रत्येकमाकाळिकानध्यायहेतवः । अपर्ताविदम् ॥ २३ ॥

सन्ध्याकाल में अग्निहोत्र के काल में मेघगर्जन, वृष्टि या विद्युत् की चमक होने पर अध्ययन न करे।। २३॥ ऋतावाह —

### श्रहऋतौ ॥ २४॥

वर्षतिवेते यदि भवेयुः संध्यायां तदा शातश्चेदहर्मात्रमनध्यायः । सायं तु रात्रावनध्याय इत्यर्थसिद्धत्वादनुक्तम् ॥ २४ ॥

यदि उपर्युक्त घटनाएँ वर्षा ऋतु में प्रातः काल हों तो दिन भर का अन-ध्याय होता है (सायंकाल होने पर रात्रि को अनध्याय होता ही है)॥ २४॥

#### विद्युति नक्तं चाऽऽपररात्रात् ॥ २५ ॥

यदि नक्तं विद्युद् दृश्यते न संध्यायां तदाऽऽपररात्राद्रात्रेस्तृतीयो भागोऽपररात्र आ तस्मादनध्यायः। ततोऽध्येयम्। प्रातस्तु संध्यायां विद्यति जाबाळ आह—विद्युति प्रातरहरनध्याय इति ॥ २५॥

यदि रात्रि में विद्युत् चमकती दिखाई पड़े तो रात्रि के तीसरे भाग तक अनध्याय होता है ॥ २५ ॥

## त्रिभागादिप्रवृत्तौ सर्वम् ॥ २६ ॥

यद्यह्नस्तृतीयाद्भागादारभ्य विद्युत्प्रवर्तते न केवलायां संध्यायां नापि नक्तं तदा सर्वेरात्रमनध्यायः ॥ २६ ॥

यदि दिन के तीसरे पहरे से लेकर विद्युत् चमकती रहे, तो सारी रातः अनध्याय रहता है।। २६।।

### उल्का विद्युत्स्मेत्येकेषाम् ॥ २७ ॥

उल्का च विद्युत्तुल्या । यथा विद्युत्यनध्यायो विद्युति नक्तं चापररा-त्रादित्येवमुल्कापातेऽपीत्येकेषां मतम् ॥ २७ ॥

कुछ आचार्यों का मत है कि उल्कापात होने पर भी विद्युत् दर्शन के समान ही (रात्रि के तीसरे भाग तक अनध्याय होता है)।। २७।।

### स्तनयित्नुरपराह्वे ॥ २८ ॥

स्तनियत्तुरपराह्ने यदि भवति न संध्यायां तदा विद्युत्समो भवति । आऽपररात्रादनध्यायं करोति ॥ २८ ॥

अपराह में मेघों का गर्जन होने पर (विद्युत् दर्शन के समान ही रात्रि के तीसरे भाग तक अनध्याय होता है) ॥ २८ ॥

### श्रिप प्रदोषे ॥ २६ ॥

प्रदोषेऽपि भवः स्तनयित्तुर्विद्युत्समः। आऽपररात्रादनध्यायहेतुः॥२९॥

पदोष काल में भी मेघगर्जन होने पर (विद्युत दर्शन के समान ही रात्रि के तीसरे भाग तक अनध्याय रहता है)।। २९॥

## सर्वं नक्तमाऽर्धरात्रात्।। ३०॥

प्रथमाद्रात्रिभागादारभ्याऽर्घरात्रात्प्रवृत्तः स्तनियस्तुः सर्वं नक्तमन-

रात्रि के आरम्भ से लेकर आधीरात तक के समय में मेघगर्जन होने पर सारी रात अनध्याय होता है।। ३०॥

### श्रहश्रेत्सज्योतिः ॥ ३१ ॥

अहस्रोत्स्तनयिः तुर्भवति । प्रागपराङ्कात्तदा सक्योतिरनध्यायः । सकलं दिवसमित्यर्थः ॥ ३१ ॥

यदि ( अपराह्न से पहले ) दिन में मेचगर्जन हो तो सूर्य का प्रकाश रहने तक अर्थात् दिन भर अनध्याय होता है।। ३१।।

### विषयस्थे च राज्ञि प्रेते ॥ ३२ ॥

यस्मिन्विषये म्वयं वसति तत्रस्थे तस्याधिपतौ राज्ञि प्रेते सङ्योति-रनध्यायः। आकालिकमित्यन्ये ॥ ३२ ॥

जिस स्थान पर निवास किया जा रहा हो वहाँ के अधिपति राजा की मृत्यु होने पर दिन भर अनध्याय होता है ॥ ३२ ॥

## विप्रोष्य चान्योन्येन सह ॥ ३३ ॥

यदा सहाध्यायिनः परस्परं विश्वसेयुः केचिच्चाऽऽचार्येण संगता-स्तदा सच्योतिरनध्यायः। आ परेषां मेळनादित्येके। आकालिक-मित्यन्ये॥ ३३॥

यदि एक साथ अध्ययन करने वालों में कोई शिष्य बाहर गया हो और अन्य गुरु के साथ हों तो गये हुए शिष्य के वापस लौटकर आने तक अनध्याय रहता है ॥ ३३ ॥

### संक्रुलोपाहितवेदसमाप्तिच्छिदिश्राद्धमनुष्ययज्ञभोजनेष्वहो-रात्रम् ॥ ३४ ॥

संकुळश्चोरादिभिर्मामायुपद्रवः । उपाहितोऽग्निदादः । वेदसमाप्तिः शाखासमाप्तिः । छर्दनं भुक्तोद्गारः । श्राद्धमेकोहिष्टादि । मनुष्ययज्ञो वसन्तोत्सवादिः । भोजनशब्द उभाभ्यां संबध्यते । श्राद्धभोजने मनुष्य-यज्ञभोजन इति । एतेषु निभिन्तेष्वहोरात्रमनध्यायः । मनुष्यप्रकृतीनां देवानां यज्ञो मनुष्ययज्ञ इत्यन्ये । यथाऽऽहाऽऽपस्तम्बः—मनुष्यप्रकृतीनां देवानां यज्ञे भुक्त्वेत्येक इति । ये मनुष्या भूत्वा प्रकृष्टेन तपसा देवाः संपन्नास्तदाज्ञस्तत्प्रीत्यर्थं ब्राह्मणभोजनम् ॥ ३४ ॥

गाँव में चोरों आदि का उपद्रव होने पर, आग लग जाने पर, एक वेद का अध्ययन पूरा होने पर, कै होने पर, आदि का भोजन करने पर तथा अनुष्यक्ष में भोजन करने पर एक दिन और रात अनध्याय होता है।। ३४।।

#### श्रमावास्यायां च ॥ ३५ ॥

अमावास्यायामहोरात्रमनध्यायः ॥ ३५ ॥ अमावस्या को दिन और रात्रि में अनध्याय होता है ॥ ३५ ॥

#### द्वचहं वा॥ ३६॥

तदहः पूर्वेद्यश्च द्वन्यहमनभ्यायः । शुक्तचतुर्देश्यां त्वनभ्यायस्य मूळा- ; न्तरं मृग्यम् । एवं प्रतिपत्सु च ॥ ३६ ॥

अथवा दो दिन ( अमावस्या का दिन तथा उसके पहले के दिन ) अन-

### कार्तिकी फाल्गुन्याषाढी पौर्णमासी॥ ३७॥

कार्तिक्याद्यास्तिस्रः पौर्णमास्योऽनध्यायहेतवोऽहोरात्रम् । पौर्णमास्य-स्तरेष्वनध्याये मूलं मृग्यम् ॥ ३७ ॥

कार्तिक, फाल्गुन, और आषाइ मासों की पौर्णमासी को दिन-रात्रि का अनध्याय रहता है।। ३७॥ 👑

#### तिस्रोऽष्टकास्त्रिरात्रम् ॥ ३८ ॥

ऊर्ध्वमाप्रहायण्यास्त्रिष्वपरपक्षेषु तिस्रोऽदृकाः । तास्त्रिरात्रमनध्याय-हेतवः तद्हः पूर्वेचरपरेचश्च ॥ ३८ ॥

आग्रहायणी आदि तीन अष्टका विधियों को भी तीन दिन रात्रि का अन-च्याय होता है ॥ ३८ ॥

#### श्रन्त्यामेके ॥ ३६ ॥

एकेऽन्त्यामेकाष्टकामनध्यायहेतुं मन्यन्ते ॥ ३९ ॥

कुछ आचार्यों का मत है कि केवल अन्तिम अष्टका के अवसर पर अन-ध्याय होता है ।। ३९॥

#### श्रमितो वार्षिकम् ॥ ४० ॥

श्रवणादि वार्षिकमिति यदुक्तं वार्षिकमनध्ययनं तद्भितस्तस्योभयोः पार्श्वयोर्ये कर्मणो उपाकरणोत्सर्जने तयोरिप कृतयोस्त्रयहमनध्यायमेकः इच्छन्ति । तथा च मनुः—

उपाकर्मणि चोत्सर्गे त्रिरात्रं क्षपणं स्मृतम् । इति । उराना—उपाकर्मणि चोत्सर्गे ज्यहमनध्यायः ॥ इति ॥ ४० ॥

श्रवणादि वार्षिकोत्सव के समय उसके पूर्व और पश्चात् के (उपाकरणा एवं उत्सर्जन के) दिनों को छेकर तीन दिन अनुध्याय होता है।। ४०।।

## सर्वे वर्षाविद्युत्स्तनयित्त्रसंनिपाते ॥ ४१ ॥

वर्षादोनां त्रयाणां युगपरसंनिपाते त्रिरात्रमनध्याय इति सर्व एवाऽऽ-चार्या मन्यन्ते ॥ ४१ ॥

वर्षा, विद्युत और मेघगर्जन के एक साथ होने पर तीन रात्रिका अन-ध्याय होता है ऐसा सभी आचार्यों का मत है।। ४१॥

#### प्रस्यन्दिनि ॥ ४२ ॥

प्रकृष्टं स्यन्दनं वर्षं प्रस्यन्दस्तद्वति च काळे यावत्प्रस्यन्दनमनध्यायो द्वयहं त्र्यहं चतुरह वा ॥ ४२ ॥

मूसलाधार वर्षा होने पर जब तक वर्षा होती रहे तब तक अनध्यायः रहता है ॥ ४२ ॥

### ऊर्घ्व भोजनादुत्सवे ॥ ४३ ॥

खपनयनादावुत्सवे भोजनादूष्वे तदहरनध्याय: ॥ ४३ ॥

(उपनयन आदि) उत्सव में भोजन के बाद उस दिन अनध्यायः रहता है।। ४३।।

## प्राधीतस्य च निशायां चतुर्गृहूर्तम् ॥ ४४ ॥

उपकृत्याध्येतुं प्रवृत्तः प्राधीतः । आदिकर्मणि क्तः कर्तरि च । तस्य निशायां चतुर्मुहूर्तं चतुरो सुहूर्तानष्टौ नाडिका अनध्यायः । 'श्रावण्यां पौर्णमास्यामध्यायसुपाकृत्य सासं प्रदोषे नाधीयोत' इत्यापस्तम्बोयेन समानार्थमिदम् । चकारात्त्रयोदशीप्रदोषेऽपि निशायां चतुर्मुहूर्तं निषेधो दर्शितः ॥ ४४॥

उपाकर्म के उपरान्त अध्ययन आरम्भ करने वाले के लिए रात्रि में चार मुहुत तक अनुध्याय होता है ॥ ४४ ॥

#### नित्यमेके नगरे ॥ ४५ ॥

एक आचार्या नगरे नित्यमेवाध्ययनं नेच्छन्ति । नित्यप्रहणं निशा-धिकारनिवृत्त्यर्थम् ॥ ४५ ॥

कुछ आचार्यों के अनुसार नगर में वेदाध्ययन करने का सदैव निषेष् होता है ॥ ४५ ॥

#### मानसमप्यशुचिः ॥ ४६॥

अप्रयतः सन्मानसमप्यध्ययनं न दुर्यात्। एवं चान्येष्वनध्यायहेतुषु मानसमनिषद्धम्॥ ४६॥

अपवित्र रहने पर मन से भी वेदाध्ययन का विचार न करे ॥ ४६ ॥

## श्राद्धिनामाकालिकम् ॥ ४७ ॥

श्राद्धमस्यास्तीति श्राद्धो श्राद्धस्य कर्ता । अत इनिठनो । न तु श्राद्ध-मनेन भुक्तमिति । भोक्तरि पूर्वमेव निषिद्धस्वात् । तेषां श्राद्धदातृणामाका-लिकमनध्यायः । अपर आह—ये श्राद्धे केवलं भुक्तवन्तो न पित्राद्यर्थे पात्रतया तेषां पूर्वकोऽहोरात्रनिषेधः । अयं त्वाकालिकनिषेधः पित्राद्यर्थे पात्रतया भुक्तवतामिति ॥ ४७ ॥

आद करने वाला दूसरे दिन के उसी समय तक अध्ययन न करे ॥ ४७ ॥

### त्रकृतान्नश्राद्धिकसंयोगेऽपि ॥ ४८ ॥

भोजनासंभवे यद्य (द) कृतात्रं पितृभ्यो दोयते तदकृतात्रश्राद्धि-कम्। तत्संयोगेऽप्याकालिकमनध्यायः। न केवलं भुक्तवतः। तत्र मनुः-

प्राणि वा यदि वाऽप्राणि यत्किचिच्छाद्धिकं भवेत्।

तदालभ्याप्यनध्यायः पाण्यास्या ब्राह्मणाः स्मृताः ॥ इति । आमश्राद्धस्यैतदेव लिङ्गम् ॥ ४८ ॥

श्राद्ध के समय बिना पका हुआ अज दिया बाय तो भी उपर्युक्त नियम से अनम्याय होता है ॥ ४८ ॥

## त्रतिविद्यं च यान्स्मरिनत [ यान्स्मरिनत ] ॥ ४६ ॥

प्रतिविद्यं प्रतिधर्मशास्त्रं याननध्यायान्स्मरन्ति स्मर्तारस्तेष्वपि हेतुषु नाधीयीत । तत्र वसिष्ठः —दिग्दाहपर्वतप्रपातेषूपळरुधिरपांसुवर्षेष्वाका-ळिकमिति ।

१२ गौ०

द्रेडिमातकस्य शाल्मल्या मधूकस्य तथाऽष्यधः। कदाचिद्पि नाध्येयं कोविदारकपित्थयोः॥ इति ॥ एवमन्यत्रापि द्रष्टव्यम्। [अभ्यासोऽध्यायसमाप्त्यर्थः]॥ ४९॥ प्रत्येक धर्मशास्त्र में जो अनध्याय के नियम बताये गये हैं उनका भी पालन करना चाहिए॥ ४९॥

इति श्रोगीतमीयवृत्तौुहरदत्त्विरिचतायां मिताक्षरायां द्वितीयप्रक्ते सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥

## अथाष्ट्रमो अध्यायः

मानसमप्यशुचिरित्युक्तम् । तच्चाशुचित्वमाहारजनितमपि भवतीति भक्ष्याभ-स्यप्रकरणमारभ्यते —

प्रशस्तानां स्वकर्मसु द्विजातीनां ब्राह्मणो सुङ्जीत ॥ १ ॥

स्वकमंसु वर्णप्रयुक्तेष्वाश्रमप्रयुक्तेषुभयप्रयुक्तेषु च ये प्रशस्ताः 'अहो अयं स्वक्मीनुतिष्ठति' इति तेषां द्विजातीनां गृहे ब्राह्मणो भुझीत । क्षुदु-पचातार्थो भोजने प्रवृत्तिः । शक्या च यस्य कस्यचिद् गृहे भुझानेन क्षुदु-पहन्तुम् । तत्र परिसंचष्ट एषामेव गृहे ब्राह्मणो भुझीत नान्येषामिति ॥१॥

अपने वर्ण के कर्म का भली भाँति आचरण करने के लिए प्रख्यात दिजा-तियों के घर ही ब्राह्मण भोजन करे। । १॥

#### प्रतिगृह्णीयाच ॥ २ ॥

प्रतिमहोऽप्येषामेव सकाशात्रान्येषामिति ॥ २ ॥ और ( ऐसे ही द्विजातियों से ) दान भी प्रहण करे ॥ २ ॥

अस्यापवादः--

एघोदकयवसमूलफलमध्वभयाभ्युद्यतशय्यासनावसथयानप-योदिधधानाशफरीप्रियङ्गुस्रङ्मार्गशाकान्यप्रणोद्यानि सर्वेषाम् ॥३॥

एधः काष्ठम् । उदकं घटादिस्थमि । यवसं तृणादि । मूङमार्द्रकादि । फलमाम्रादि । मधु माक्षिकम् । अभयं परित्राणम् । अभ्युद्यतमयाचितेनापि दात्रा स्वयमानीतिमदं गृहाणेति । शय्या कटादि । आसनं पोठादि ।
आवस्थः प्रतिश्रयः । यानं शकटादि । दिधपयसी प्रसिद्धे । धाना सृष्टाः
यवाः । शफरो मत्स्यविशेषः । [ प्रियङ्ग् राजिका ] । स्रङ्माला । मार्गः
मृगमांसं पन्थां वा मार्गः । शाकं वास्तुकादि । एतान्येधादीन्यप्रणोद्यानि
सर्वतः प्रतिप्राह्याणि याचित्वाऽपि । अभ्युद्यतं पकान्नाद्यप्रणोद्यमप्रत्याख्येयं
प्रत्याख्याने दोषः । तथाचाऽऽपस्तम्बः—

उद्यतामाहतां भिक्षां पुरस्तादप्रवेदिताम्। भोज्यां मेने प्रजापतिरिप दुष्कृतकारिणः॥ न तस्य पितरोऽदमन्ति दश वर्षाणि पद्ध च। न च हृज्यं वहत्यग्निर्यस्तामभ्यवमन्यते॥ इति। अस्यापवादः—चिकित्सकस्य मृगयोः शल्यकृन्तस्य पाशिनः। कुछटायाश्च षण्ढस्य तेषामन्नमनाद्यम्॥ इति ॥ ३ ॥

ईंघन, जल (घड़े में रखा हुआ भी), घास, (अदरख आदि) मूल, (आम्र आदि) फल, मधु, अभय, विना माँगे ही मिला हुआ अन्न, शय्या, आसन, आश्रयस्थान, गाड़ी इत्यादि यान, दूघ, दही, भुने हुए अन्न, छोटी मछिलयाँ, प्रियङ्गु, माला, मृगमांस अथवा मार्ग, शाक—ये सभी मिलने पर (या माँगकर भी) किसी भी वर्ण से प्रहण किये जा सकते हैं।। ३।।

## पितृदेवगुरुभृत्यभरगोऽप्यन्यत् ॥ ४ ॥

पितृभरणमविच्छेदेन श्राद्धकरणम् । देवभरणमग्निहोत्रादि । गुरवः पित्रादयः । भृत्याः पुत्रदासादयः । तेषां भरणं भक्तादिदानम् । एतेषु निमित्तेष्वन्यदप्युक्तादन्यदप्यप्रणोद्यम् ।

> मनुख्य-गुरून्मृत्यांश्रोद्धरिष्यन्नर्षिष्यन्देवतातिथोन् । सर्वतः प्रतिगृह्णोयान्न तु तृष्येत्स्वयं ततः ॥ इति ॥ ४ ॥

श्राद्धकर्म, अग्निहोत्रादि देवकर्म, पिता आदि गुरुजनों की सेवा एवं आश्रितः जनों (पुत्र, दास आदि ) की आवश्यकता की कोई भी अन्य वस्तु (किसी भी वर्ण से मिले तो अस्वीकार नहीं करनी चाहिए )॥ ४॥

## वृत्तिश्चेन्नान्तरेण शूद्रात् ॥ ५ ॥ ८

यदि शुद्रप्रतिष्रहमन्तरेण वृत्तिर्जीवनं न निर्वर्तते तदा शुद्राद्पि प्रति-गृह्णीयात् ॥ ४ ॥

यदि जीवन-निर्वाह का कोई अन्य उपाय न हो तो ये वस्तुएँ एक शूद्र से भी छी जा सकती हैं।। ५।।

पशुपालचेत्रकर्षककुलसंगतकारयित्परिचारका भोज्यान्नाः ॥६॥

यो यस्य पश्चन्पालयित क्षेत्रं च कर्षति, यश्च यस्य कुले संगतः पारम्पर्येण मित्ररूपेणाऽऽगतः, यश्च यस्य परिचारको दासस्ते तेषां भोज्यान्नाः। पकमण्यन्नं तेषां भुद्धोरन्। कारः कारियता। 'उर्ध्वन्नापितः रमर्श्राण कारयित' इति हि दृश्यते। स च विषाद्वेशयामनू- ढायां जातः सोऽपि भोज्यान्नः। तत्र मनुः—

क्षेत्रिकः कुलमित्रश्च गोपालो दासनापितौ । एते शुद्रेषु भोज्यान्ना यश्चाऽऽत्मानं निवेद्येत् ॥ इति ॥ एतचात्यन्तापद्विषयम् ॥ ६॥ अपने पद्मश्रों के चरवाहे, (हलवाहे), कुल के परम्परा से चले आने चाले मित्र जनों, नाई, और परिचारक का अन्न ग्रहण किया जा सकता है।।६॥

#### वणिक्चाशिल्पी ॥ ७ ॥

विणक्च भोज्यात्रः, स चेदिशिल्पी कुम्भकारादिको न भवति ॥ ७॥ यदि विणक् शिल्पी यथा कुम्हार आदि न हो तो उसके यहाँ भी भोजन किया जा सकता है ॥ ७॥

अथाभोज्यमाह-

## नित्यमभोज्यम् ॥ = ॥

नित्यं परगृहें न भोक्तव्यम्। गृहस्थस्यायं प्रतिषेधः। 'उपासते गृह-स्था ये परपाकमबुद्धयः' इति मानवे दर्शनात् अन्येभ्यो यावत्प्रत्यहं दीयते तिन्नत्यमभोज्यम्॥ ८॥

प्रतिदिन दूसरे के घर या दूसरे के द्वारा दिया गया भोजन नहीं खाना चाहिए ॥ ८॥

### केशकीटावपन्नम् ॥ ९ ॥

यचान्नं केशैः कोटैर्वा संबद्धं तद्प्यभाष्यम् । अत्र वसिष्ठः— कामं तु केशकोटानुत्सृष्याद्भिः प्रोक्ष्य भस्मनाऽवकोर्य वाचा प्रशस्त-सुपयुक्षोत । इति ।

मनुस्तु—पक्षिजग्धं गवा घातमवधूतमवक्षुतम् । केशकोटावपन्नं च मृत्प्रक्षेपेण शुध्यति ॥ इति ॥ तदेषां रुचितो व्यवस्था । अपर आह्—पाकादारभ्य यत्केशकोटाव-पन्नं तत्र गौतमीयमूर्ध्वं तु वासिष्ठमानव इति ॥ ९॥

जिस अन्न में केश या कीट पड़े हों वह अमोज्य होता है ॥ ९॥

### रजस्वलाकुष्णशकुनिपदोपहतम् ॥ १० ॥

कृष्णशकुनिः काकः । पद्म्यहणं तुण्डादेरप्यवयवस्योपलक्षणम् । रजस्वलया कृष्णशकुनिपदेन वोपहतं स्पृष्टमन्नमभोज्यम् । प्रभूते त्वन्ने पराशरः—

शृतं द्रोणाधिकं चान्नं श्वकाकैरपघातितम्। न त्याज्यं तस्य ग्रुद्धचर्थं त्राह्मणेभ्यो निवेदयेत्॥ गायज्यष्टसहस्रेण मन्त्रपूर्तेन वारिणा। भोज्यं तत्योक्षितं विप्रैः पर्यग्निकृतमेव च ॥ इति। उपहतं प्रदेशमुद्धत्येदं कार्यम्॥ १०॥ रंजस्वला स्त्री द्वारा, और पैर से (या चोंच से भी) कीए द्वारा छुआ गया अम्न अभोज्य होता है।। १०॥

### भ्रूणध्नाऽवेचितम् ॥ ११ ॥

भूणहा ब्रह्महा। तथा च वसिष्ठः—'ब्राह्मणं हत्वा भूणहा भवति' इति तेन प्रेक्षितमध्यभोज्यम्।। ११।।

भ्रण की इत्या करने वाळे (ब्रह्महत्या करनेवाळे ) द्वारा देखा गया अन्न अभोज्य होता है ॥ ११ ॥

#### भावदुष्टम् ॥ १२ ॥

भोजयित्राऽव**झानेन दत्तं** भोक्तूर्वा मनसो दुष्टिकरं भावदुष्टम् । तद्ग्यभोज्यम् ॥ १२ ॥

खिलाने वाले ने जिसे तिरस्कारपूर्वंक दिया हो अथवा जो भोजन करने वाले के मन को दूषित करता हो वह अन्न अभोज्य होता है ॥ १२ ॥

### गवोपघातम् ॥ १३ ॥

गवा चोपसमीपे घातमभोच्यम् ॥ १३॥

निसके निकट गौ ने सूँघ लिया हो वह अन्न अभोज्य होता है ॥ १३ ॥

#### शक्तं केवलमद्धि ॥ १४ ॥

यत्पकं कालवशादम्लरसं तत्केवलं ग्रुक्तम्। तदभोज्यम्। केवलप्रह-णात्क्षीरोदकादिसंष्टक्तमम्लमपि भोज्यम्। दिध तु केवलमप्यम्लं भोज्यम्। तककाञ्जिकयोरपकत्वान्नायं प्रतिषेधः । आचारोऽपि तके निविवादः। काञ्जिके सर्विवादः॥ १४॥

जो अन्न पकाकर रख दिया गया हो और काल्वश खट्टा हो गया हो वह अभोज्य होता है, किन्तु दही खट्टा हो जाने पर भी भोज्य होता है।। १४॥

### पुनः सिद्धम् ॥ १५ ॥

सकृत्पकस्य तादृश एव पाकः पुनः क्रियते पूर्वं शुक्तपक्षमिति तत्पुनः सिद्धम् । तद्भोज्यम् । अन्यथापकस्य तु पाकान्तरे भर्जनादौ न दोषः ॥ १५॥

एक बार पकारे गए अन्न को यदि कुछ समय बाद प्रनः उसी प्रकार पकाया जाय तो वह अभोज्य हो जाता है ॥ १५॥

### पर्युषितमशाकभन्तस्नेहमांसमधूनि ॥ १६ ॥

उदयास्तमयान्तरितं पर्युषितम्। दिवा पकं रात्रौ रात्रिपकं दिवा तदशुक्तमप्यभावयम्। शाकादि तु पर्युषितमपि भोज्यम्। शाकमुक्तम्। भक्षाः पृथुकापूपादयः स्नेहो चृततैलादिः। मासं प्रसिद्धम्। मधु च। एतानि पर्युषितान्यपि भोज्यानि। स्नेहमध्वादीनामपकत्वादेवापर्षुषितत्वं तस्मात्स्नेहमधुप्रहणं तत्संसृष्टस्यापि पर्युषितस्य पर्युदासार्थम्। तेन तत्संसृष्टं पर्युषितमपि भोज्यमगर्हितम्।

तत्पर्युषितमप्याद्यं हिवःशेषं च यद्भवेत् ॥ १६॥

बासी भोजन (दिन में बनाया हुआ रात्रि को और रात्रि में बनाया हुआ भोजन दिन में ) अभोज्य हो जाता है, किन्तु शाक, पृथुक, अपूप आदि भक्ष, घी, तेल आदि, मांस एवं मधु बासी भी खाए जा सकते हैं ॥ १६॥

उत्सृष्टपुंश्रन्यभिशस्तानपदेश्यदण्डिकतत्त्वकदर्यवन्धनिकचि-कित्सकसृगय्वनिषुचार्युच्छिष्टभोजिगण्विद्विषाणानाम् ॥ १७॥

उत्सृष्टः पितृभ्यां परित्यक्तः ।

गण्डस्योपरिजातानां परित्यागो विधीयते ।

इत्यादिना कारणेन दुर्भिक्षे रक्षणाशक्त्या, प्रातिकूल्येन वा । पुंख्रछी-अनियतपुंस्का व्यभिचारिणी गणिका च । अभिशस्तः सताऽसता वा दोषेण ख्यातः । अनपदेश्य एवंभूतोऽयमिति व्यपदेशानहः । श्लीत्वपुंस्त्वा-भ्यामनिर्देश्या तृतीयाप्रकृतिरित्यन्ये । दण्डिको राज्ञा दण्डाधिकारे नियुक्तः । शूद्रात्पातिछोम्येन वैश्यायां जातस्तक्षा । वैश्यात्क्षत्त्रिथायां जातो माहिष्यः । शूद्रायामूदायां वैश्याज्ञाता करणी, तस्यां माहिष्याज्ञातो रथकारः । स तक्षेत्यन्ये । कदयों छुद्धः । यमधिकृत्य मनुराह—

श्रोज्ञियस्य कद्यस्य वदान्यस्य च वार्ध्वेः । इति ।

बन्धनिको बन्धकागाररक्षी। चिकित्सको वैद्यः शल्यकर्ता वा। यो मृगयुः सन्तिषुचारो न भवति किंतु पाशचारी स मृगय्वित्वषुचारो वागु-रिकः। उच्छिष्टभोजो निगद्सिद्धः। गणो जनसमुद्दायः। विद्विषाणः शत्रुः। एतेषामुत्सृष्टादोनामन्नमभोज्यम्। येऽत्र प्रशस्ता द्विजातयो न भवन्ति तेषां प्रहणमुदितप्रतिषेघार्थम्। तथा चाऽपस्तम्बः—चिकित्स-कस्य मृगयोरित्यादि। आपद्यपि प्रतिषेधार्थमित्यन्ये।। १७।।

माता-पिता द्वारा परित्यक्त व्यक्ति का, व्यभिचारिणी स्त्री का, वास्तविक अथवा मिथ्या दोषारोपण द्वारा निन्दित व्यक्ति का (नपुंसक का), राजा द्वारा दर्ड-कार्य में नियुक्त व्यक्ति का, वैश्यस्त्री से उत्पन्न शृद्ध का पुत्र (अथवा नद्रई या रथकार माहिष्य द्वारा करणी स्त्री से उत्पन्न), लोभी, कारागार के प्रहरी, चिकित्सक, बिना धनुष के शिकार करने वाले, जुड़ा भोजन करनेवाले, अनेक लोगों के गण का तथा शत्रु का अन्न अभोज्य होता है ॥ १७॥

### श्रपङ्कत्यानां प्राग्दुर्वालात् ॥ १८ ॥

ये चापङ्कचाः प्रागुपिद्षष्टास्त्यकात्मपर्यन्तास्तेषामप्यन्नम-भोज्यम् ॥ १८ ॥

आद भोजन में (पूर्वोक्त ) पंक्ति में न बैठाये जाने योग्य व्यक्तियों में दुर्वाल (गंजे सिरे वाले ) के पहले जिनका उल्लेख किया गया है उन (त्यक्तात्म तक के २.६.१८) के व्यक्तियों का अन्न अभोज्य होता है ॥ १८॥

#### ृष्ट्यान्नाचमनोत्थानव्यपेतानि ॥ १९ ॥ 📝

यदात्माथँ पच्यते नातिथ्य। द्यर्थं तद् वृथान्नम्। श्रयते हि—'मो घमन्नं विन्दते अप्रचेताः' इत्यादि । भो जनमध्ये यत्र कोपादिना पुनराचम्यत उत्थीयते वा । अपेतादन्यद् व्यपेतं सहितमिति । एते आचमनोत्थान-व्यपेते अन्ते । एतानि वृथान्नादीन्यभोज्यानि । अत्रोशना-अगुरुभिरा-चमनोत्थानं चेति । एकस्यां पङ्कौ बहुपु भुद्धानेष्वेकेनापि गुरुव्यति-रिक्तेनाऽऽचमन उत्थाने वा छत इतरेषामप्यभोज्यमिति । गुरुभिः छते न दोषः ॥ १९॥

. जो अन्न अतिथि के लिये (या श्रद्धा से ) न पकाया गया हो अर्थात् अपने लिये पकाया गया हो तथा जहाँ एक साथ भोजन करने वालों में कोई कोप आदि से आचमन करके उठ जाय वहाँ अन्न अभोज्य होता है।। १९॥

#### समासमाभ्यां विषमसमे पूजातः ॥ २० ॥

कुछशीछादिभिस्तुल्यः समः। विपरोतोऽसमः। विषमसमशब्दौ भावपरौ। विषमसम इति समाहारद्वन्द्वः। पूजातः पूजायामासनपरिचर-णादिकायां समेन सह पूजायां विषमेऽसमेन च साम्ये क्रियमाणे तदन्त-मभोज्यम्॥ २०॥

जहाँ (कुल-शील आदि में ) अपने तुल्य व्यक्ति का अधिक सम्मान हो अथवा अपने से निम्नकोटि के व्यक्ति का अपने समान सम्मान हो वहाँ अन्न नहीं खाना चाहिए।।२०॥

### अनचितं च ॥ २१ ॥

यच्चानर्चितं दीयते 'वैधवेय भक्षय' इति तद्यमोज्यम् । प्रतिमहेऽपि तुल्यमेतत् । यथाऽऽह मनुः— योऽर्चितं प्रतिगृह्णाति ददात्यर्चितमेव यः । तावुमौ गच्छतः स्वर्गं नरकं तु विपयये ॥ इति ।

'सायं प्रातरशनान्यभिपूजयेत्' इति वसिष्ठः । तद्करणमनर्चित-भित्यन्ये ॥ २१ ॥

जो अन्न विना मांगे दिया गया हो वह अमोज्य होता है ॥ २१ ॥

## गोश्च चीरमनिर्दशायाः सतके ॥ २२ ॥

स्तकं प्रसवः। प्रस्ताया अनितकान्तदशाहायाः गोः श्लीरम-भोज्यम्॥ २२॥

जिस गौ को ब्याए हुए दस दिन पूरे न हुए हों उसका दूध पीने योग्य नहीं होता ॥ २२ ॥

#### श्रजामहिष्योश्र ॥ २३ ॥

अजामहिष्योः सूनकेऽनिर्देशाहयोः क्षोरमपेयम् ॥ २३ ॥

इसी प्रकार बकरी और भैंस का ( दूघ ) भी ब्याने के दस दिन से पूर्व पेय नहीं होता ।। २३।।

## नित्यमाविकमपेयमौष्ट्रमैकशफं च ॥ २४ ॥

नित्यग्रहणान्न केवलमनिर्दशाहमेव । अविरेवाविकः । उष्ट्रः प्रसिद्धः । एकशफा एकखुरा अश्वादयः । अविकादीनां संबन्धि क्षीरं नित्यमपेयम् । मनुग्तु-आरण्यानां तु सर्वेषां मृगाणां महिषं विना ।

स्रोक्षीर चैव वर्ज्योनि सर्वभु ( शु )क्तानि चैव हि ॥इति ॥ २४ ॥

मेंड, ऊँटनी और एक खुर वाले (मादा) पशुओं का दूव नित्य ही अपेय होता है।। २४॥

#### स्यन्दिनीयमध्रसंधिनीनां च ॥ २५ ॥ ७

यस्याः स्तनेभ्यः क्षीरं स्यन्दते सा स्यन्दिनो । यमसूर्युंग्मवत्सप्रसृतिका । त्या गर्भिणी दुःचे सा संधिनी । एककालदोहनेत्यन्ये । एवंभृतानां गवादीनां स्रोरमपेयम् ॥ २४ ॥

जिसके थन से दूध टपकता हो, जो जुडवाँ बछड़े देती हो, और जो गर्भिणी होने पर भी दूध देती हो ( अथवा एक समय दूध देती हो ) ऐसी गायों का दूध अपेय होता है ॥ २५ ॥

#### विवत्सायाश्च ॥ २६ ॥

वत्सेन वियुक्ता विवत्सा । तस्याश्च गवादेः क्षोरमपेयम् । अत्र प्रकरणे प्रतिषिद्धविकारस्यापि दध्यादेः प्रतिषेधमिच्छन्ति । आचारस्विनिर्दशायां तथाऽन्यत्रानियतः ॥ २६॥

जिस गाय का बछड़ा न हो उसका भी दूध अपेय होता है ॥ २६ ॥ इदानीं स्वरूपत एवाभक्ष्यानाह —

पश्चनखाश्राश्चरकशशश्वाविद्गोधाखड्गकच्छपाः ॥ २७ ॥

अभक्ष्या इत्युत्तरत्र वक्ष्यित । येषां पाणिपादेषु पञ्चोश्चा नातास्ते पञ्चनखा वानरादयोऽभक्ष्याः । शल्यादोन्वर्जयित्वा । शल्यको वराह-विशेषो यस्य नाराचाकाराणि छोमानि । शशः प्रसिद्धः । श्वावित्कल्पको यस्य चर्मणा तनुत्राणं क्रियते । गोधा कृकछासाकृतिर्महाकायः । खड्गो मृगविशेषः । शृङ्गमृत्युः । कच्छपः प्रसिद्धः । अत्र पठन्ति—

अभक्ष्याणां तु यन्मूत्रं तदुच्छिष्टं तथैव च । अभोज्यमिति निर्दिष्टं विष्ठा चैव प्रयत्नतः । इति ॥ २७ ॥

श्चर्यक (विशेष प्रकार का सूअर), खरगोश, श्वावित्, गोह, खड्ग, और कच्छप को छोड़कर पाँच नखवाले (वानर इत्यादि) पशु अभक्ष होते हैं॥ २७॥

उभयतोदत्केश्यलोमैकशफकलविङ्कप्लवचक्रवाकद्वंसाः ॥२८॥

उभयतोदन्ता अश्वादयः । दङ्काव आषः । केशिनः केशातिशययुक्ता-श्चमर्यादयः । अलोमानः सर्पादयः । एकशफा एकखुराः । अनुभय-तोदन्तार्थमिद्म् । कलविङ्को प्रामचटकः । एलवः शकटविलाख्यः पक्षी । हंसचकवाकौ प्रसिद्धौ । एते चाभद्याः ॥ २८ ॥

जिसके मुख में ऊपर-नीचे दोनों ही जनड़ों में दाँत हों (अश्व आदि), अत्यन्त केश वाले (चमरी आदि), जिनके शरीर पर केश नहीं होते (सप्रें आदि), एक खुरवाले पशु, प्रामचटक, शकटिवल और हंस, चक्रवाक पक्षी— ये अमद्य होते हैं ॥ २८॥

काककङ्कगुश्रथयेना जलजा रक्तपादतुग्रहा ग्राम्यकुक्कुट-स्कराः॥ २६ ॥

काकादयः प्रसिद्धाः । जलजा अपि पक्षिण एव काकादिसंनिधानात् । तेषां विशेषणं रक्तपादतुण्डा इति । मामे भवो माम्यः । उत्तरयोश्चैत-द्विशेषणं माम्यकुक्कुटो माम्यसूकर इति । आरण्ययोरप्रतिषेधः ॥ २९ ॥ कीआ, कंक, यम और स्थेन, जल में रहने वाले, लाल पैरों एवं लाल चोंच वाले पक्षी तथा पालत् कुक्कुट एवं स्कर अभक्ष्य होते हैं ॥ २९॥

### धेन्वनडुही च ॥ ३०॥

घेतुः पयस्विनो गौः। अनड्वाननोवहनयोग्यो बलोवर्दः। द्वंद्वे ऽ-चतुरेत्यादिसमासान्तिनिपातनाद्धेन्वनड्वाहाविति [ न ] प्राप्नो [ तो ]ति तद्मादृतम्। अपपाठो वा। घेन्वनड्वहौ चामक्यौ। आपस्तम्बीये तु गोत्राभ्यां (या )मांसं भक्ष्यमुक्त्वा घेन्वनड्वहो (हयो )भेक्ष्यं मेध्यमान-डुहमिति वाजसनेयकमित्युक्तम्। आनड्वह न केवलं भक्ष्यं किं तर्हि मेध्यमपीत्यर्थः। बह्वृचन्नाद्धाणेषु श्रूयते—तद्ययैवादो मनुष्यराज आगतेऽ न्यस्मिन्वाऽह्त्युक्षाणं वा वेहतं वाऽक्षदन्त इति। तत्रातिथेभक्ष्यमन्ये-षामभक्ष्यमिति। वधोऽपि किल तत्रानुज्ञातः 'दाशगोद्दां संप्रदाने' गौर्यस्मे हन्यते स गोद्दांऽतिथिरिति। एवं किल पूर्वमाचारः। इदानीं गन्धोऽपि ( ? )।। ३०।।

गौ और बैल अमहय होते हैं ॥ ३०॥

### श्रपन्नदन्नवसन्नवृथामांसानि ॥ ३१ ॥

अपन्नदन्नपिततदन्तः । सोऽप्रतिषिद्धोऽपि न भक्ष्यः । 'यदा वै पशोर्दन्ताः पद्यन्तेऽथ स मेध्यो भवति' इति बह्वुचन्नाह्मणम् । योऽपन्न-दन्मलं तत्पश्चनामिति विज्ञायत इत्यापस्तम्बः । अवसन्नो व्याधितः । वृथामांसं वृथान्नेन व्याख्यातम् । पुनः प्रतिषेधस्तु मांसस्य प्रायित्रित्त-गौरवार्थः ॥ ३१ ॥

जिन पशुओं के दूध के दाँत न गिरे हों, जो रोगी हों और जिन्हें किसी धार्मिक प्रयोजन से न मारा गया हो, ऐसे पशुओं का मांस नहीं खाना चाहिए।। ३१॥

# किसलयक्याकु( किम्पाकु )लशुननिर्यासाः ॥ ३२ ॥

किसलयः पञ्जवोऽम्रप्रोहः। क्याकु(किम्पाकु)इछत्राकः। लग्जनं प्रिसिद्धम्। निर्यासो वृक्षत्वम्भूतो घनोभूतो रसो हिङ्ग्वादिः। किसलया-दयोऽप्यभक्ष्याः॥ ३२॥

पल्लव, छत्राक (कुकुरमुत्ता), लहसुन और दृक्ष की छाल से बाहर निकला हुआ (हींग आदि) पदार्थ अभह्य होते हैं॥ ३२॥

#### लोहिता वश्वनाः ॥ ३३ ॥

वृक्षादिषु वृक्षपप्रदेशे भवा ब्रश्चना निर्यासास्ते छोहिताश्चन्न भक्ष्याः।

स्वयं सूना निर्यासा छोहिता अछोहिताश्चाभक्ष्याः । त्रश्चनप्रभवास्तु छोहिता एव । मनुस्तु—छोहितान्त्रश्चनिर्यासान्त्रश्चनप्रभवांस्तथा । इति ।

केचित्तु छोहितशब्दं किसछयादिष्वपि पठन्ति । हिङ्गुस्तु निर्यासो व्रश्चनप्रभवो न वेति चिन्त्यम् । सर्वथा शिष्टा अपि भक्षयन्ति । कर्पूरस्तु न निर्यासो न व्रश्चनप्रभवो न छोहितस्तस्माद् भक्ष्य एव ॥३३॥

वृक्षादि के कटे हुए स्थान से निकले हुए लाल रंग के पदार्थ का मक्षण नहीं करना चाहिए ॥ ३३ ॥

निचुदारुवकवलाकाशुकमद्गुटिट्टिभमास्थालनक्तंचरा श्रभ-च्याः ॥ ३४ ॥

निचुदारुदोवीघाटः । मद्गुर्जळवायसः । मास्थाळो वाग्वदः । नक्तंचरा उल्लेकादयः । अन्ये प्रसिद्धाः । अभक्या इति पञ्चनखा इत्यारभ्य संबध्यते ॥ ३४॥

कठफोड़वा, बलाका, सारस, तोता, पनकौआ, टिटिहरी, वलगुल तथा रात्रि में उड़ने वाळे (उल्लू आदि ) पक्षी अभक्ष्य होते हैं।। ३४॥

### भच्याः प्रतुदविष्किरजालपादाः ॥ ३५ ॥

तुण्डेन प्रतुद्य प्रतुद्य ये भक्षयन्ति ते प्रतुदाः । ये पादाभ्यां विकीर्य भक्षयन्ति मयूराद्यस्ते विष्किराः । जालाकारौ पादौ येषां ते जाल-पादाः । एते भक्ष्याः । यद्यप्यभक्ष्येषूक्तेष्वन्ये भक्ष्या इति गम्यते तथाऽपि भक्ष्या इत्युपादादमनुक्तानामापद्येव भक्षणं [ यथा ] स्यादनापदि सा भूदिति ॥ ३५ ॥

चौंच से तोइ-तोड़ कर खाने वाले, पैरों से तोड़कर खानेवाले पक्षी (मयूर आदि ) तथा जालीदार पैरों वाले पक्षी मच्य होते हैं ॥ ३५॥

### मत्स्याश्राविकृताः ॥ ३६ ॥

विकृता मनुष्यशिरस्कादयस्तद्विपरीता अविकृता भक्ष्या इति ॥ ३६ ॥ को मकुलियां विकृत स्वरूप वाली नहीं होती है, वे भद्य होती हैं ॥ ३६ ॥

#### वध्यारच धर्मार्थे ॥ ३७ ॥

ये भक्ष्या उक्तास्ते न केवलं स्वयं मृता अन्यहता वा भक्ष्या अपि तु चध्याश्च । धर्मार्थेऽतिथिपूजादौ । अपरश्चाऽह-ये धर्मार्थे यज्ञादौ वध्या ह...तिषा अपि भक्ष्या अनुत्विजामपीति । धर्मार्थे इति वचनाद्वकीर्णिप शोमीसमभक्ष्यम् । तस्य प्रायश्चित्तार्थत्वात् ॥ ३७॥ जिन पशुओं को भद्दय बताया गया है (वे न केवल मरने पर, दूसरीं द्वारा मारे जाने पर मध्य होते हैं अपितु) वे धर्म के लिए (अतिथि-सत्कार आदि में) मारे भी जा सकते हैं।। ३७॥

व्यालहतादृष्टदोषवाक्प्रशस्तानभ्युच्योपयुञ्जीतोपयुञ्जीत ॥३८॥

अतिथोनप्याशयेद्गक्षयेच्च । न तु श्वादेरुच्छिष्टमिति वर्जयेत् । मनु-रप्याह-श्वा मृगमहणे शुचिरिति । द्विरुक्तिरुक्ता । अत्र मनुः—

अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी । संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकरचेति घातकाः॥ न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये न च मैथुने । प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफल्लम् ॥ इति । अप्रतिषिद्धेष्वपि भक्षणान्निवृत्तिरेव ज्यायसीत्यर्थः॥ ३८॥

किसी शिकार करने वाले पशु द्वारा मारे गये पशु-पक्षी को, यदि उसमें कोई दोष न हो और ब्राह्मण के वचन के अनुसार वह भोज्य हो तो उसे घोकर खाया जा सकता है।। ३८॥

इति श्रीगौतमोयवृत्तौ हरदत्तविरचितायां मिताक्षरायां द्वितीयप्रक्रनेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥

### अथ नवमोऽध्यायः

अथ स्त्रीधर्मानाह-

#### अस्वतन्त्रा धर्मे स्त्री ।। १ ।।

श्रीते गार्धे च धर्मे ह्यो भर्तुरेवानुष्टानमनुप्रविशति । त्रतोपवासादि-भिरिप स्मार्तैः पौराणेश्च धर्मेर्नान्तरेण भर्तुरनुष्ठां स्वातन्त्रयेणाधिक्रियते । आह शङ्खः—न च त्रतोपवासैनियमेष्यादानधर्मो वाऽनुमह्करणं स्त्रीणामन्यत्र पतिशुश्र्षायाः । कर्म तु भर्तुरनुष्ठ्या त्रतोपवासनियमादो-नामभ्यासः स्त्रीधर्म इति । नारदोऽप्याह—

स्रोक्ततान्यप्रमाणानि कार्याण्याहुरनापदि ।
विशेषतो गृहस्रेत्रदानाध्ययनविक्रयात् ॥
एतान्येव प्रमाणानि भर्ता यद्यनुमन्यते ॥ इति ।
मनुस्तु—बाल्ये पितुवशे तिष्ठेत्पाणिमाहस्य यौवने ।
पुत्रस्य स्थविराभावे न स्त्री स्वातन्त्र्यमहित ॥
बालया वा युवत्या वा वृद्धद्या वाऽपि योपिता ।
न स्वातन्त्र्येण कत्व्यं कार्यं किंचिद् गृहेष्विप । इति ॥१॥

( श्रीत और गार्छ ) घर्म में स्त्री अस्वतन्त्र होती है अर्थात् पित के ही घर्मा-चुष्टान का अनुसरण करती है ॥ १॥

# नातिचरेद्धर्तारम्॥ २॥

भर्तारं नातिकामेद्धर्तुरन्यं मनसाऽपि न चिन्तयेत्।। २।। स्त्री अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य का (मन से भी) चिन्तन न करे।। २॥

### वाक्चचुःकर्मसंयता॥३॥

यावद्रश्रेसंभाषिणी वाक्संयता। प्रेक्षकादीनामप्रेक्षिणी चक्षुःसंयता स्वकुदुम्बार्थकर्मव्यतिरिक्तानां कर्मणामकर्त्री कर्मसंयता। एवंभूता स्यात्।। ३।।

वाणी, दृष्टि और कर्म का संयम रखे अर्थात् जितने से अर्थ निकल जाय उतना ही बोले, देखने वालों की ओर न देखें और अपने कुटुम्ब के लिए ही कर्म करे।। ३।। अथ नातिचरेद्धर्तार्गमत्यस्यापवादः---

# अपितरपत्यलिप्सुर्देवरात् ॥ ४ ॥

अनपत्याया यस्याः पतिमृतः साऽपत्यं छिप्समाना सती देवराह्मि-प्सेत । पत्युर्भाता देवरः कनिष्ठ इत्युपदेशः ॥ ४॥

(सन्तानोत्पत्ति के पूर्व ही) पति की मृत्यु होने पर देवर से सन्तान-प्राप्ति की इच्छा करे॥ ४॥

तत्र प्रकार:--

# गुरुप्रस्ता नर्तुमतीयात्॥ ५॥

गुरुभिः पितपक्षेः पितृपक्षेवा नियुक्ता सती संयुज्येत। तत्रापि नर्तुमती-यावहतुकालं नातिकामेत्। तत्रापि प्रथमे गमने गर्भसंभवः। श्रूयते हि तलवकाराणां ब्राह्मणे—'यद्वा प्रथमेऽहिन रेतः सिच्यते स गर्भः संभ-वत्यथ यत्र तिसच्यते मुधेव तत्परासिच्यते' इति। ततश्चर्ताविष सक्रदेव गमनम्। अत्रीशनसो विशेषः—नियुक्ता सर्वोङ्ग घृताभ्यक्तम्। तेन सर्वोङ्गमात्मानमभ्यज्य गच्छेदिति।। ५॥

(पतिपक्ष या पितृपक्ष के ) श्रेष्ठ जर्नी की आज्ञा से ही देवर से सम्बन्ध करे और ऋतुकाल का अतिक्रमण न करे।। ५॥

देवराभावे क्रभेण गमनीयानाइ-

#### पिगडगोत्रिपंसंबन्धेभ्यो योनिमात्राद्वा ॥ ६ ॥

पिण्डसंबन्धः सपिण्डः। गोत्रसंबन्धः सगोत्रः। ऋषिसंबन्धः समानप्रश्ररा हरितकुत्सादयः। एतेभ्यः क्रमेणापत्यं लिप्सेत । योनिमान्त्राद्वा । अत्र स्मृत्यन्तरम् । सर्वाभावे योनिमात्राद् ब्राह्मणजातिमात्रा-दिति ॥ ६ ॥

्र एक पिण्ड के, एक गोत्र के या एक प्रवर के पुरुष से अथवा इन सबके संभव न होने पर अपनी जाति के पुरुष से (सन्तान की इच्छा करें)।। ६॥

#### नादेवरादित्येके ॥ ७ ॥

एके मन्यन्ते देवरादेव छिप्सेत नादेवरादिति ॥ ७ ॥

कुछ आचार्यों का मत है कि देवर के अविरिक्त किसी अन्य से सन्तान की इच्छा न करें अर्थात् केवल देवर से ही इच्छा करें ॥ ७॥

नातिद्वितीयम् ॥ ८ ॥

प्रथममपत्यमतीत्य द्वितीयं न जनयेदिति ॥ म ॥

( उपर्युक्त स्थिति में ) एक सन्तान के बाद दूसरी सन्तान न उत्पन्न करे ॥ ८॥

अथैवमुत्पादितमपत्यं क्षेत्रिणो बीजिनो वेति विषये निर्णयमाह— जनयितुरपत्यम् ॥ ९ ॥

जनयितुस्तद्पत्यं भवति न क्षेत्रिणः । आपस्तम्बोर्ऽाप— उत्पाद्यितुः पुत्र इति हि ब्राह्मणमित्यादि ॥ ९ ॥

इस प्रकार उत्पन्न पुत्र उत्पन्न करने वाले का होता है (क्षेत्री अर्थात् जिसकी पत्नी हो उसका नहीं ) ॥ ९॥

#### समयादन्यस्य ॥ १० ॥

यदि ज्ञातयः समयं कृत्वा नियुक्षते क्षेत्रिणोऽपत्यमस्त्विति यथा विचित्रवीयस्य क्षेत्रं सत्यवती तस्यां व्यासेनोत्पादितमपत्यमिति ॥ १०॥

यदि नियोग के पूर्व ही निश्चय किया गया हो तो उसके अनुसार वह पुत्र-क्षेत्री का भी हो सकता है ॥ १० ॥

#### जीवतश्च चेत्रे ॥ ११ ॥

यदा च जीवन्नेव क्षेत्री वन्ध्यो रुग्णो वा प्रार्थयते मम क्षेत्रे पुत्र-मुःपादयेति तदा क्षेत्रिण एवापत्यं न बोजिनः ॥ ११ ॥

क्षेत्री के जीवित रहने पर ( उसके रोगी, या बन्ध्य होने पर उसकी प्रार्थना से नियोग द्वारा पुत्र उत्पन्न किया गया हो तो ) वह क्षेत्री का ही होता है ( पुत्र उत्पन्न करने वाला का नहीं ) ॥ ११ ॥

#### परस्मात्तस्य ॥ १२ ॥

परस्माहेवरादिव्यतिरिक्तात्तद्गियुक्तायामप्यपत्यवत्यामनपत्यायां चोत्पन्नः पुनस्तस्यैव बीजिनो भवति न क्षेत्रिणः ॥ १२ ॥

किन्तु यदि देवर के अतिरिक्त किसी अन्य द्वारा (विना नियुक्त किये हुए भी) उत्पन्न की गईं सन्तान उत्पन्न करने वाळे की होती है (क्षेत्री की नहीं)॥ १२॥

### द्वयोर्वा ॥ १३ ॥

एवमुत्पादितमपत्यं द्वयोवी भवति बीजिक्षेत्रिणोः। इदं नियुक्ता-विषयम्।

तथा च याज्ञवल्क्यः —अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः।

बभयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च धर्मतः ॥इति॥१३॥

अथवा इस प्रकार उत्पन्न सन्तान दोनों (क्षेत्री अर्थात् स्त्री के वास्तिविक पति और बीजी अर्थात् नियोग द्वारा उत्पन्न करने वाले ) की होती है ॥ १३॥

रक्षणाच् भर्तरेव ॥ १४ ॥

यदि भर्ता क्षेत्रयेव रक्षणं भरणं पोषणं संस्कारादि करोति न बोजो तदा भर्तुरेव तदपत्यमिति । एवं मृते ॥ १४ ॥

यदि पति (क्षेत्री) ही भरण-पोषण और संस्कारादि करता है तो वह सन्तान उसी की होती है (नियोग द्वारा उत्पन्न करने वाळे की नहीं)।। १४॥

### श्र्यमागोऽभिगमनम् ॥ १५॥

यदा तु भर्ता श्रूयते तस्मिन्देशे स्थित इति तदा तमभिगच्छेत् ॥१४॥

(पित के कहीं अज्ञात स्थान पर चले जाने पर छः वर्ष तक प्रतिक्षा करे) पित के किसी स्थान पर होने का समाचार जानकर उसके पास जाये॥ १५॥

#### प्रविजते तु निष्टत्तिः प्रसङ्गात् ॥ १६ ॥

यदि तु भर्ता प्रवित्ति भवति मोक्षाश्रमं प्राप्तो भवति तदा सर्व-स्मात्प्रसङ्गान्निवृत्तिः । स्वयमपि निवृत्तिमुखी संयतैव स्यादिति ।। १६॥

यदि पित प्रविज्ञत हो गया हो (मोक्षाश्रम में स्थित हो) तो सभी प्रसङ्की से निवृत्त होकर (स्त्री को) संयम रखना चाहिए।। १६।।

### द्वादश वर्षाणि ब्राह्मणस्य विद्यासंबन्धे ॥ १७ ॥

विद्याधिगमार्थं प्रोषितस्य ब्राह्मणस्य भार्या द्वादश वर्षाणि क्षपयेत्। नापत्योत्पत्तिनीभगमनम्।। १७।।

विद्याध्ययन के लिए दूसरे देश को गए हुए ब्राह्मण की पत्नी बारह वर्षी तक उसकी प्रतीक्षा करे।। १७॥

### भ्रातिर चैवं ज्यायसि यवीयान्कन्याग्न्युपयमेषु ॥ १८ ॥

ज्येष्टे आत्यकृतदारेऽनाहिताग्नी च प्रोषिते कनीयान्श्रातैवं द्वादश वर्षाणि प्रतीक्षेत । ततः कन्यामुपयच्छेदग्नींश्राऽद्धोत । अत्र वासिष्ठो विशेषः—अष्टौ दश द्वादश वर्षाणि ज्येष्टं आत्रस्मिनिष्टं न प्रतीक्षमाणः प्रायश्चित्तीयो सवतीति ।

द्वाद्शैव तु वर्षाण ज्यायान्धर्मार्थयोग्यतः।

न्याय्यः प्रतीक्षितुं भ्राता श्रूयमाणः पुनः पुनः ॥ इति च ॥१८॥ ( अविवाहित या विना अग्नि का आधान किये हुए ) बड़े माई के विदेश १३ गौ०

जाने पर छोटे भाई भी बारह वर्ष तक प्रतीक्षा करे, तदुपरान्त कन्या ग्रहण करे ( अर्थात् विवाह करे ) एवं अग्निहोत्र की अग्नि का आधान करे।। १८॥

#### पडित्येके ॥ १६ ॥

एके मन्यन्ते षडेव वर्षाणि प्रतीक्षेतेति । प्रोषिते चात्यन्तवृद्धे स्थिते चात्यन्तवृद्धे स्थिते चात्यन्तवृद्धे स्थिते

कुछ आचार्यों का मत है कि (ऐसी स्त्री) छः वर्षों तक ही प्रतीक्षा करे।। १९।।

गतं प्रासङ्गिकं पुनरिष स्त्रीधर्मानाह-

त्रीन्कुमार्यु तूनतीत्य स्वयं युज्येतानिन्दितेनोत्सृज्य पित्र्या-नलंकारान् ॥ २० ॥

यदि कन्यां पित्रादिर्न दद्यात्ततस्त्रोनृत्नतोत्य स्वयमेवानिन्दितेन कुळविद्याशीलादियुक्तेन भन्नो युक्येत पित्र्यान्पितृकुलायातानलंका-रातुत्सृक्य। अत्र मनुः—

अलंकारं नाऽद्दोत पित्र्यं कन्या स्वयंवरा । मातृकं भ्रातृदत्तं वा स्तेयं स्याद्यदि किंचन ॥ इति॥ २०॥

(यदि पिता आदि कन्या का विवाह न करें तो वह) कन्या तीन ऋतुकाल बीत जाने पर पिता के कुल से प्राप्त अल्ङ्कारों को त्याग कर स्वयं ही उत्तम (कुल, विद्या और शील से युक्त) वर के पास चली जाय॥ २०॥ अत एव—

प्रदानं प्रागृतोः ॥ २१ ॥

ऋतुदर्शनात्त्रागेव देया कन्या ॥ २१ ॥

कन्या का विवाह उसके ऋतुकाल (रजोदर्शन) के पहले ही कर देना चाहिए॥ २१॥

#### अप्रयच्छन्दोषी ॥ २२ ॥

तिसन्कालेऽप्रयच्छन्पित्रादिदींषवान्भवति । अत्र याज्ञवल्कयः—
पिता पितामहो भ्राता सकुल्यो जननी तथा ।
कन्याप्रदः पूर्वनाशे प्रकृतिस्थां परः परः ॥
अप्रयच्छन्समाप्नोति भ्रूणहत्यामृतावृतौ ॥ इति ॥ ॥ २२ ॥

उक्त समय से कन्या का विवाह न करने वाळे (पिता आदि) दोषी होते हैं।। २२॥

### प्राग्वाससः प्रतिपत्तेरित्येके ॥ २३ ॥

एके मन्यन्ते यदा कन्या वासः प्रतिपद्यतेऽथवा छण्जते तावदेव प्रदेयेति ॥ २३ ॥

कुछ आचार्यों का मत है कि कन्या के वस्त्र पहनने ( अथवा लज्जा करने ) की अवस्था से पूर्व ही उसका दान कर देना चाहिए ॥ २३ ॥

द्रव्यादानं विवाहसिद्ध्यर्थं धर्मतन्त्रसंयोगे च शुद्रात् ॥ २४ ॥

द्रव्यमननुज्ञातमपि श्रुद्राच्चैछादिकमादेयं विवाहसिद्ध्यर्थं यावता विवाहः सिध्यति तावत्। अधिके दोषः। तथा धर्मस्य पशुबन्धादेः प्रवृ-त्तस्य यत्तान्त्रमङ्गमश्चादि तस्य संयोगेऽविच्छेदसिद्धयर्थे यावता तन्निव-(वं) तते तावदननुज्ञातमप्यादेयं श्रुदात्। अधिके दोषः॥ २४॥

विवाहकार्य सम्पन्न करने लिए और किसी धार्मिक कर्म में लगे होने पर उसके लिए भी शूद्र से (बलात् भी) द्रव्य लिया जा सकता है।। २४॥

# अन्यत्रापि शूद्राद् बहुपशोहींनकर्मणः ॥ २५ ॥

'इतराभ्योऽपि हरयन्ते' इति पञ्चन्याखल् । शुद्रादन्यतोऽपि द्रव्यमा-देयं स चेद् बहुपशुस्तथा हीनकर्मा भवति । तदनुरूपं कर्म न करोति निषिद्धं वा कर्म सेवते शुद्रमहणं विधिरयं यथा स्यादिति । तेन शुद्रालाभे वैरयात् । तदलाभे क्षत्त्रियात् ॥ २४ ॥

श्रूद्र के अतिरिक्त किसी ऐसे भी व्यक्ति से उपर्युक्त प्रयोजन के लिए द्रव्य लिया जा सकता है जिसके पास अनेक छोटे पश्च हों और जो अपने वर्ण के अनुरूप कर्म न करता हो ॥ २५॥

उक्तमेवार्थमुदाहरणेन दर्शयति--

### शतगोरनाहिताग्नेः ॥ २६ ॥

गोग्रहणमुपलक्षणम् । यस्तावद्द्रव्यो भवत्यग्नीश्च नाऽऽधत्ते । निषद्धकर्मसेवी तु दण्डापूपिकया व्याख्यातः ॥ २६ ॥

अथवा सौ गायों वाळे किसी ऐसे व्यक्ति से द्रव्य के सकता है जिसने अग्नियों का आधान न किया हो ॥ २६ ॥

## सहस्रगोश्रासोमपात् ॥ २७ ॥

पूर्वेण गतम्। यः सहस्रगुश्च भवति सोमंच न पिषति तस्मा-दिति ॥ २७ ॥ अथवा सहस्र गायों वाले किसी ऐसे व्यक्ति से जो सोमपान न करता हो (उपर्युक्त प्रयोजन के लिए द्रव्य ले )।। २७॥

#### सप्तमीं चाभुक्त्वाऽनिचयाय ॥ २८ ॥

सप्तम्यर्थे द्वितीया। षट्सु वेलासु भोज्यालाभेना सुक्तवा सप्तम्यां वेलायां यावता वृत्तिस्तावदननुमतमप्यादेयम् । अनिचयः पुनस्तेन निचयो न कर्तव्यः श्वो भोज्यमपि नाऽऽदेयम्। अत्र मनुः—

तथैव सप्तमे भक्ते भक्तानि षडनइनता । अश्वस्तनविधानेन हर्तव्यं हीनकर्मणा ॥ इति ॥ २८॥

छः वेला भोजन न मिलने पर सातवीं वेला में भोजन मिलने पर उतना ही महण करे जितने से जीवन इति चल सके; भोजन का दूसरे दिन के लिए संचय न करें 11 २८ ।।

### अप्यहीनकर्मभ्यः ॥ २९॥

अस्यामवस्थायामहोनकर्मभ्योऽप्यादेयम् । अपिशब्दः कथंचिद्स्यातु-ज्ञातमिति दर्शयति । तेन प्राणसंशय एवेदं भवति ॥ २९ ॥

ऐसी अवस्था में अपने वर्ण के अनुरूप कर्मन करने वालों से भी प्रहण किया जा सकता है।। २९।।

#### श्राचनीत राज्ञा पृष्टः॥ ३०॥

यद्यसावेवं कुर्वन्स्वामिभिर्गृहोतो राजसकाशं नोतस्तेन पृष्टः किमित्थ-मकार्षीरिति तदा स्वामवस्थामाचक्षीत । न तु मिथ्या वदेदिति ॥ ३०॥

(यदि इस प्रकार कर्म करते हुए पकड़ा जाय और राजा के समीप छे जाया जाय तो ) राजा दारा पूछे जाने पर अपनी दशा और अपना कर्म सही-सही बतावे ॥ ३०॥

## तेन हि मर्तव्यः श्रुतशीलसंपन्नश्चेत् ॥ ३१ ॥

हिश्चार्थे। तेन च राज्ञा स न केवलमदण्डयः कि तर्हि तत आरभ्य भर्तव्यस्तवेयमवस्था मया न ज्ञातेति सान्त्वियत्वा। स चेच्छुतवृत्तशील-संपन्नो भवति। श्रुतं शाह्मपरिज्ञानम्। शीलं तद्नुकूल आचारः। इतरोऽ-पि न दण्डयः। भरणं तु तस्य ताहरां न कार्यम्। दण्डाभावः पूर्वयो-रिप निमित्तयोः समानः॥ ३१॥

यदि वह व्यक्ति विद्वान् और सदाचारी हो तो राजा द्वारा उसका पोषण होना चाहिए। (इस अवस्था में दूसरे का द्रव्य ग्रहण करते समय पकड़े गये व्यक्ति दग्ड्य नहीं होते)।। ३१॥ धर्मतन्त्रपीडायां तस्याकरशो दोषो [ ऽकरशो दोषः ] ॥ ३२ ॥ यदि पशुबन्धादौ धर्मे प्रवृत्तस्य तदङ्गं पश्चादि केनचित्पीडितं भवति हतमपहृतं वा तस्मिन्निवेदिते तदेव तस्य प्रतिविधानं कार्यं राज्ञा। अकरणे दोषो भवति । अभ्यासोऽध्यायसमाप्त्यर्थः ॥ ३२ ॥

यदि धर्म नियम में बाधा आती है और राजा अपना कर्तव्य नहीं करता है तो वह पाप करता है ।। ३२ ।।

इति श्रोगौतमीयवृत्तौ हरदत्तविरिचतायां मिताक्षरायां दितीयप्रक्ते नवमोऽध्यायः ॥ ९॥

# अथ तृतीयप्रश्ने प्रथमोऽध्यायः

पञ्चित्रधो धर्मः — वर्णधर्म आश्रमधर्म उभयधर्मो गुणधर्मो नैमित्तक-[धर्म] श्चेति। तत्र वर्णप्रयुक्तो धर्मो वर्णधर्म उपनयनं ब्राह्मणस्याष्ट्रम् इति। आश्रमप्रयुक्त आश्रमधर्मो ब्रह्मचर्थादेः समिद्गधानादिरिति। उभय-प्रयुक्त उभयधर्मो ब्राह्मणस्य ब्रह्मचारिणः पाछाशो दण्ड इत्यादि। अभिषे-कगुणयुक्तस्य प्रजापाछनादिगुणधर्मः। ब्रह्महत्यादौ निमिन्तो कर्तव्यो नैमि-तिको धर्मः प्रायश्चित्तम्। तत्र नैमित्तिकं वक्ष्यन्नुक्तमनुभाषते—

### उक्तो वर्णधर्मश्राऽऽश्रमधर्मश्च ॥ १ ॥

उभयधर्मगुणधर्मयोरः युपलक्षणमेतत् । यद्यप्यन्यत्रोक्तं नानुभाष्यतेऽननुभाषणेऽपि वक्ष्यमाणं शक्यते वक्तुमिति तथाऽपीहानुभाष्यते आशङ्कानिवृत्त्यर्थम् । अन्यथोपरिष्टाहैविकानि पुनः स्तोमादीनि प्रायश्चित्तान्युदाहरिष्यन्ते तानि च शूद्रस्य न संभवन्त्यतस्तद्वदेव प्रायदिचत्तान्तराण्यपि शूद्रस्य
न स्युरिति कदिचदाशङ्केत । अपर आह—य उक्तो धर्मः स एव वणिनामाश्रमिणां च धर्मः । वक्ष्यमाणस्तु पुरुषमात्रधर्मः । यदाह—अथ खल्वयं
पुरुष इति । कि सिद्धं भवति । प्रतिलोमानामपि प्रायश्चित्तेष्वधिकारः सिद्धो
भवति । यद्यपि तेषां भक्ष्याभक्ष्यविवेको नास्ति तथाऽपि गोत्राह्मणाद्विषे
न्नाह्मणस्वणीदिहरणे च प्रायदिचत्तं भवत्येव । अक्ववाणा एव तु प्रायदिचत्तं
राज्ञा वध्याः । अहिसासत्यास्तयत्रव्यव्यापरियहादिभनुष्यमात्रधर्मो न
वर्णेष्वाश्रमेषु वा नियताः । अतस्तद्तिकमे युक्तमेव प्रायश्चित्तम् । यत्त
पूर्वसुक्तं प्रतिलोमास्तु धर्महीना इति । तद्देहिकामुष्टिमकश्रयःसाधनेषु
कर्मस्विधकारनिवृत्तिपरमिति ।। १ ॥

वणों के धर्म एवं ब्रह्मचर्यादि आश्रमों के धर्म की व्याख्या (इमने) कर दी है ॥ १॥

प्रायश्चित्तस्य निमित्तान्याह—

श्रथ खन्वयं पुरुषो याप्येन कर्मणा लिप्यते यथैतदयाज्य-याजनमभन्त्यभन्नणमवद्यवदनं शिष्टस्याक्रिया प्रतिषिद्धसेवन-मिति ॥ २ ॥

अथ खिल्वित वाक्यालंकारे। अयं पुरुष इति संघातवर्तिनं प्रत्यगा-

त्मानं निर्दिशित। याप्यं कुत्सितम्। याप्येन पापेन कर्मणा लिप्यते। तज्जन्येनाधर्मेण लिप्यमाने कर्मणा लिप्यत इति भाक्तो वादः। याप्यस्य कर्मण लदाहरणप्रपञ्चो यथैतिहत्यादि। यथेत्युदाहरणे। अयाज्याः पितताद्यस्तेषां याजत्म्। अभक्ष्या लश्चनाद्यस्तेषां भक्षणम्। अवद्यमनृतासम्यादि तस्य वदनं कथनम्। शिष्टं विहितं संध्योपासनादि तस्याकियाऽकरणम्। प्रतिषिद्धस्य हिंसादेः सेवनं करणम्। इति समाप्तौ। एतावदेव याप्यं कर्मति। प्रतिषिद्धस्य हिंसादेः सेवनं करणम्। इति समाप्तौ। एतावदेव याप्यं कर्मति। प्रतिषिद्धस्य विमात्योपद्यनुङ्का तत्रापि प्रायश्चित्तार्थं म्। तत्रोशना—आपिद्विहितैः कर्मभिरापदं तीर्त्वा पुनस्तेषां प्रायश्चित्तार्थं म्। तत्रोशना—आपिद्विहितैः कर्मभिरापदं तीर्त्वा पुनस्तेषां प्रायश्चित्तं चतुर्भागं कुर्योदिति। अभक्ष्यभक्षणप्रहणमप्यापदि व्याध्यादौ लशुनादिभक्षणिवषयं च। अवच्यवद्वनप्रहणं तु प्राणिनां तु वधो यत्र तत्र साक्ष्यनृतं वदेदित्यादिविषयं च। तथा यत्र बाद्यण्य इति ज्ञाते ताडयेयुर्थं वा हरेयुस्तत्र तद्प्रहणार्थम्। असभ्यानृतभाषणेनापि तिन्नवार्य पश्चात्तामापदं तीर्त्वा प्रायश्चित्तं चतुर्भागं चरेदिति।। २।।

इस संसार में मनुष्य बुरे कमों द्वारा पापयुक्त होता है यथा अयोग्य (पतित) व्यक्तियों के लिए यह करने से, लशुन आदि अभक्ष्य खाने से, असत्य या अवलील भाषण करने से, विहित (संध्योपासनादि) कर्म न करने से तथा (हिंसा आदि) निषद्ध कर्म करने से (पापी होता है)॥ २॥

तत्र प्रायश्चित्तं कुर्यात्र कुर्यादिति मीमांसन्ते ॥ ३ ॥

तत्र तस्मिन्याप्यकर्मछोपे प्रायदिचत्तम्--

त्रायो नाम तपः शोक्तं चित्तं निश्चय उच्यते । तपोनिश्चयसंयोगात्प्रायश्चित्तमिति स्मृतम् ॥

इत्येत्रं छक्षणं कर्ते व्यं न कर्ते व्यमिति विचारयन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ ३ ॥ भीमांसक (ब्रह्मवादी) इस विषय पर तर्क करते हैं कि प्रायश्चित्त करनार चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए ॥ ३ ॥

तत्र केचित्-

न कुर्यादित्याहुः॥ ४ ॥

कुछ लोगों का मत है कि प्रायिश्चत्त नहीं करना चाहिए।। ४।।

तत्र हेतुः-

न हि कर्म चीयत इति ॥ ५ ॥

हिशब्दो हेतौ। यस्मात्कृतं कर्म पुण्यं पापं च नान्तरेणोपभोगं श्लीयतः इति। तथा च शङ्कः— यथा पृथिव्यां बीजानि रत्न≀नि निधयो यथा । एवमारमनि कर्माणि तिष्ठन्ति प्रसवन्ति च ॥ इति ।

उत्पन्ने तु फले नर्यात यथा बोजमङ्क्रे । प्रायदिचत्तानि तु निमित्ते कर्मान्तराणि । यथा गृहदाहादौ क्षामवत्यादयः ॥ ५ ॥

क्योंकि (पुण्य और पाप ) कर्म कम नहीं होते ॥ ५ ॥

# कुर्यादित्यपरम् ॥ ६ ॥

कुर्योत्प्रायिक्षत्तिमित्यपरं दर्शनम् । नास्मात्परमस्तोत्यपरसिद्धान्तः ॥६॥ अन्य छोगो का मत् है कि प्रायिक्षत्त करना चाहिए ॥ ६ ॥ तत्र प्रमाणत्वेन श्रुतिवाक्यान्युदाहरति—

पुनःस्तोमेनेष्ट्रा पुनः सवनमायान्तीति विज्ञायते ॥ ७ ॥

अप्रतिमाह्याद् ब्रह्म प्रतिगृह्य पुनःस्तोमेन यजेतेति श्रूयते। अमद्यमक्ष्री णमवद्यवद्नं पुनःस्तोमेन तरतीति च। असत्प्रतिग्रहादिदोषदूषिताः पुनः स्तोमनाम्नैकाहेनेष्ट्रा पुनः सवनमायान्ति। सवनशब्देन कर्मोच्यते। पुनर्रिप श्रौतानि स्मार्तानि च कर्माण्यायान्त्याप्नुवन्ति। तद्योग्या भवन्ति॥ ७॥

क्यों कि कहा गया है कि को पुनःस्तोम यज्ञ करता है वह पुनःसवन प्राप्त करता है (अर्थात् श्रीत एवं स्मृतिकर्मों के योग्य होता है )।। ७॥

# व्रात्यस्तोमैश्रेष्ट्रा ॥ = ॥

पुनः सवनमायान्तीत्यनुषङ्गः । त्रात्या यथाकालमनुपनीताः । तेषां कर्तव्याः प्रायश्चित्तयागा त्रात्यस्तोमाः । बहुवचननिर्देशाद् बह्वस्ते प्रत्ये-त्रव्याः ॥ ८॥

वात्यस्तोम यज्ञ करके भी ( पुनः सवन प्राप्त करता है ) ॥ ८ ॥

तरित सर्व पाप्मानं तरित ब्रह्महत्यां योऽश्वमेधेन यजते ॥ ९ ॥

इति चेति वक्ष्यमाणमपेक्ष्यते । विज्ञायत इत्यनुषङ्गः ॥ ९ ॥

कहा गया है कि जो अश्वमेध यज्ञ करता है वह सभी पार्थों को पार कर जाता है तथा ब्रह्महत्या के पाप से भी सुक्त हो जाता है ॥ ९ ॥

श्राग्निष्टुताऽभिशस्यमानं याजयेदिति च ॥ १० ॥ अग्निष्टुन्नामैकाहस्तेनाभिशस्यमानं याजयेत्। अत्र पुनःस्तोमादोनां दोषनिर्घातार्थतया श्रुतत्वादुपभोगेनेव प्रायश्चित्तेनापि पापकं कर्म क्षीयते । शङ्खवचनं चाक्रतप्रायश्चित्तविषयं पुण्यविषयं च । अथ कस्माद्वचनगम्येऽर्थ विचारः क्रियते । क्रुयोत्र कुर्यादिति । न ह्युपनयनादावेवं विचारः क्रुत इति उच्यते । प्रायश्चित्तग्तुत्यर्थोऽयं विचारः ॥ १० ।:

अग्निष्टुत् (नाम के एकाह ) से अभिशंसन करता हुआ यज्ञ करे ऐसा भी कहा गया है।। १०॥

इदानी वैष्वाहत्य न प्रायिश्वत्तं विहितं तेपु प्रायिश्वत्तान्युपिदशति— तस्य निष्क्रयणानि जपस्तपो होम उपवासो दानम् ॥ ११ ॥ तस्य याप्यस्य कर्मणो जपादीनि पञ्च निष्क्रयणानि शोधनानि ॥११॥ पाप कर्म के लिए जप, तप, होम, उपवास और दान शुद्धि के साधन हैं (प्रायिश्वत हैं)॥ ११॥

तत्र जप इत्युक्तं जपानाह-

उपनिषदो वेदान्तः सर्वच्छन्दःसु संहिता मधून्यघमष्णम-थर्विशरो रुद्राः पुरुषस्क्तं राजतरौहिणे सामनी बृहद्रथन्तरे पुरुष-गतिर्महानाम्न्यो महावैराजं महादिवाकीत्यं ज्येष्ठसाम्नामन्यत-मद् बहिष्पवमानं कूष्माण्डानि पावमान्यः सावित्री चेति पावमा-नानि ॥ १२ ॥

उपनिषदो रहस्यब्राह्मणान्याध्यात्मिकानि । तद्वःयतिरिक्ता आरण्यकभागाः वेदान्ताः । सर्वच्छन्दः सु सर्वेषु प्रवचनेषु संहिता संहितापाठो न
पदक्रमादिपाठः । मधूनि मधुराब्दयुक्तानि यजूषि ब्रह्ममेतु मामित्यादोनि ।
अध्मषणम् 'ऋतं च सत्यं च' इति सूक्तं षड्ऋचमध्यम्षणेन ऋषिणा
स्ष्टम् । अथवशिरोऽथवंवेदे प्रसिद्धम् । देवा ह वै स्वर्गं छोकमगमन् ,
इत्यादि । रुद्राः 'नमस्ते रुद्र मन्यवे' इत्याद्या अनुवाका एकादश । एकशतं यजुःशाखास्तासु सर्वासु पठ्यन्ते । पुरुषसूक्तं । 'सहस्रशोषी' इत्यादि ।
राजतरौहिणे सामनी 'इन्द्रं नरो नेमधिता हवन्ते' इत्यस्यामृिव गोयेते ।
'त्वामिद्धि हवामहे' इत्यस्यां बृहत् । 'अभि त्या द्यूर नोनुमः' इत्यत्र रथनतरम् । 'अहमित्म प्रथमजा ऋतस्य' इत्यस्यां पुरुषगितः । महानाम्न्यः
'विदामघवन्' इत्याद्या ऋवः । 'महावैराजम् पिवा सोमन्' इत्यस्यां गीतं
साम । महादिवाकोत्यम् 'विभाड्बुहित्यवतु' इत्यस्याम् । ज्येष्ठसामानि
तल्यकारिणाम् 'खदुत्यं चित्रम्' इत्येतयोगीतानि । छन्दोगास्त्वाहुः—
'मूर्थानं दिवः' इत्यस्यां गीतानि श्रीण सामान्याज्यदोहादीनि । ब्राह्मणे

तथा श्रृतत्वात् । बहिष्पवमानम् 'खपास्मै गायता नरः' इत्येतासु गीतम् । कृष्माण्डानि तैत्तिरीयके स्वाध्यायत्राद्धाणे 'यहेवा देवहेडनम्' 'यददीव्य नृणाम्' 'आयुष्टे विश्वतोऽद्धत्' इति त्रयोऽनुवाकाः । यजुष्ट्वाभिप्रायो नपुंसकनिर्देशः । तत्रैवाचिछद्राख्ये अद्देने 'यहेवा देवहेळनम्' इत्यनुवाके या ऋचस्ताः कृष्माण्डयः । पवमानः सोमो देवता यासां ताः पावमान्यः 'स्वादिष्ठया मदिष्ठया' इत्याद्या आ मण्डळसमाप्तः । 'तत्सवितु देणयम्' इत्येषा सावित्रो प्रसिद्धा । न या काचन सवितृ देवत्या । इति—इ। इद्योषा सावित्रो प्रसिद्धा । न या काचन सवितृ देवत्या । इति—इ। इत्याद्या प्रकारवचनः । एवंप्रकाराण्यन्यान्यि पावमानानीति । तत्र मनुः—

कौत्सं जप्त्वाऽप इत्येतद्वासिष्ठं च तृचं प्रति ।
माहित्रं शुद्धिल्कं च सुरापोऽपि विशुध्यति ॥
सक्रव्जप्त्वाऽस्यवामीय शिवसंकल्पमेव च ।
सुवर्णमपहृत्यापि क्षणाद्भवति निर्मेछः ॥
हविष्पान्तीयमभ्यस्य न तमंह इतीति च ।
जप्त्वा तु पौरुषं सूक्तं सुच्यते गुरुतल्पगः ॥
सोमारौद्रं तु बह्वे ना मासमभ्यस्य शुध्यति । इत्यादि ।

प्रायश्चित्तप्रकरणे पुनः पावमानानीतिवचनात्प्रायश्चित्तव्यतिरेकेणाप्यू-द्धिकामस्याहरहरेतानि जप्यानि॥ १२॥

उपनिषद्, वेदान्त, सभी वेदों का संहितापाठ, मधु शब्द से युक्त यजुर्वेद का अंश, ('ऋतं च मत्यं च' आदि ) अधमर्षण ऋषि द्वारा दृष्ट मन्त्र, ('देवा दृ वे स्वर्ग लोकमगमन्' इत्यादि ) अधविश्वारस् मन्त्र, ('नमस्ते कद्र मन्यवे' इत्यादि ) कद्र का अनुवाक, ('सहस्रशीषां' इत्यादि ) पुरुषस्क्त, राजत और रौहिण नाम के दो सामन्, ('त्वामिद्धि इवामहें' आदि ) बृहत् सामन् ('अभित्वा शूर नोनुमः' इत्यादि ) रथन्तर, ('अहमस्नि प्रथमजा ऋतस्य' आदि ) पुरुषगति, ('विदामधवन्' इत्यादि ) महानाम्नी ऋचाएँ, ('पिवासोन्मम्' आदि ) महाविशाज साम, ('विश्वाड्बृहत्पिवतु' आदि ) महादिवाकित्यं, ('उद्युत्यं चित्रं' आदि ) ज्येष्ठसामन् बहिष्पवमान सामन् ('उपारमे गायता नरः' इत्यादि ), कृष्माण्ड (नाम के तीन अनुवाक ), (सोमदेवता के ) पावनमान्य मन्त्र ('स्वादिष्ठया मदिष्ठया' आदि ) और ('तत्सिवतुर्वरेग्यम्' आदि ) सावित्रीमन्त्र इत्यादि पवित्र करने वाले हैं ॥ १२ ॥

जपे प्रवृत्तस्याऽऽहारनियममाह--

पयोत्रतता शाकभवता फलभवता प्रसृतयावको हिरएय-प्राशनं घृतप्राशनं सोमपानमिति मेध्यानि ॥ १३ ॥ पयोव्रतता क्षीराहारता। व्रतम्रहणादुपवासन्यायेन। शाकं वास्तुकादि। फलं कदल्यादेः। प्रसृतया कः प्रसृतपरिमितैयंवैः पक ओदनः। तत्रौशन्सो विशेषः—स्नातः शुचिर्भूत्वोदितेषु नक्षत्रेषु ताम्रभाजने प्रसृतयावकं अपयेद्यथा यथागूभवति। तस्य अपणकाले रक्षां कुर्यात्। 'नमो रुद्राय भूताधिपतये पर्वतानां पतये त्विममं रक्षस्व' इति। शृतेऽवरोष्य देवस्य त्वा सिवतुरित्यादिनोत्पूय ततोऽभिमन्त्रयेत्—

यवोऽसि धान्यराजोऽसि वारुणो मधुसंयुतः।
निर्णोदः सर्वपापानां पवित्रमृषिभिः समृतम्।।
वाचा कृतं कर्मकृतं मनसा दुर्विचिन्तनम्।
अलक्ष्मो कालकण्ठों च सर्व पुनत मे यवाः।।
महापातकसंयुक्तं दारुणं राजिकित्वषम्।
बालवृत्तमधर्मं च सर्व पुनत मे यवाः।।
सुवर्णस्तैन्यमत्रत्यमयाज्यस्य च याजनम्।
बाह्यणानां परोवादं सर्व पुनत मे यवाः।।
यस्करावभूतं च काकाद्यच्छिष्टमेव च।
भातापित्रोरशुश्रूषां सर्व पुनत मे यवाः।।
गणाननं गणिकाननं च शुद्रान्नं श्राद्धसूतकम्।

चोरस्यात्रं तथाऽभक्ष्यं सर्वं पुनत मे यवाः । इत्येतैः षड्भिः । ततो ब्रह्मा देवानामिति प्राच्य ततः प्राणाय स्वाहेत्यादिभियंथोक्तं सर्वे प्राश्नीयात्षड्रात्रम् । ततो नियमातिक्रमजात्प्रतिषिद्धसेवनजादभक्ष्यभक्षण-जाच्य सर्वस्मात्पापात्प्रमुच्यते । सप्तरात्रं पोत्वा भ्रूणहत्यां गुरुतल्पं सुवर्णस्तैन्यं सुरापानं च पुनाति । एकाद्शरात्र पीत्वा सर्वेकृतपापं नुदति । एकविंशातिरात्रं पीत्वा गणान्पद्मति गणाधिपति पद्मति विद्यां पद्मति । एवमहरहरनन्याहारो यवाग् प्राइनोयादिति । सर्पिरादौ हिरण्यं निघृष्य प्राशनं हिरण्यप्राशनम् । घृतप्राशनं प्रसिद्धम् । स्वोमपानं कतावुक्तम् । बहिरप्दन्ये । इतिकरणाद्यच्चान्यदेवमुक्तं पञ्चनगव्यशङ्खपुष्पादि तस्य प्राशनं मेध्यं विज्ञेयम् ॥ १३ ॥

केवल दूघ पर रहना, केवल शाक का भोजन करना, किवल फलाहार करना, केवल जीवन घारण के लिए पर्याप्त अल्प (एक पसर या मुटी) जो के अन्न का भोजन, घी आदि में सोने को रगड़कर पीना, घृतपान, (यज्ञादि में) सोमपान, (पञ्चगव्य, शङ्खपुष्प आदि का पान करना) ये सभी पवित्र करने वाली विधियाँ हैं॥ १३॥

अथ जपादीनां स्थानुमाइ-

सर्वे शिलोच्चयाः सर्वाः स्रवन्त्यः पुराया हदास्तीर्थान्यृपि-निवासा गोष्ठपरिस्कन्धा इति देशाः ॥ १४ ॥

शिलोश्वयाः शैलाः । स्रवन्त्यो नद्यः । सर्वग्रह्णात् पुण्यापुण्यविभागो नाऽऽदरणोयः । पुण्या हृदाः पुष्करिण्यादयः । प्रयागादीनि तोर्थानि । ऋषिनिवासा वासछादीनामाश्रमाः । गोष्ठं गवां स्थानम् । परिस्कन्धो देवालयः । इतिकरणान्नैमिपारण्यादीनि ॥ १४॥

सभी पर्वत, सभी निद्याँ, पवित्र कुण्ड, तीर्थस्थान, ऋषियों के आश्रम, गायों के रहने का स्थान और देवता का मन्दिर (ये सभी जप के स्थान हैं)॥

व्याख्यातः सहपरिकरेण जपः । तपः स्वरूपमाह—

ब्रह्मचर्यं सत्यवचनं सवनेषूदकोपस्पर्शनमाद्रेवस्रताऽधःशा-यिताऽनाशक इति तपांसि ॥ १५ ॥

ब्रह्मचर्यं मैथुनत्यागः । सत्यवचनं दृष्टार्थवादित्वम् । सवनेषु प्रातमे-ध्यदिने सायं चोदकस्पर्शनं स्नानम् । आद्रवस्रता स्नानसमये परिहितस्य वाससस्त्येवापीडितस्य धारणम् । अधःशायिता स्थिण्डलशायिता । अशनमाशः । स एवाऽऽशकस्तस्यामावोऽनाशकोऽनशनम् । अत्रापीति-करणात्प्राणायामादीनां महणम् । अत्र मनुः

सन्याहृतिकाः सप्तणवाः त्राणायामान्तु षोद्दश । अपि भ्रूणहनं मासात्युनन्त्यहरहः कृताः ।। इति ।

होमाः कूष्माण्डगणहोमादयः शसिद्धत्वादिहानुक्ताः । तत्र श्रुतिः 'कूष्माण्डेर्जुद्धयाद्योऽपूत इव मन्येत' इत्यादि । गणहोमस्तु बौधायनोकः-

क्षापिवत्रं सहस्राक्षो मृगारांऽहोमुचौ गणौ। पावमान्यश्च कूष्माण्डचो वैश्वानर्थ ऋचश्च याः॥ घृतौदनेन ता जुह्नत्सप्ताहं सवनत्रयम्। मौनन्नती हविष्याशो निगृहोतेन्द्रियांकयः॥ मुच्यते सर्वपापेभ्यो महतः पातकादिप॥ इति।

याज्ञवल्क्यः--

यत्र यत्र च संकोर्णमात्मानं मन्यते जनः।
तत्र तत्र तिलेहोंमः सावित्र्याः प्रत्यहं जपः ॥ इति ।
मनुः—न सावित्रीसमं जप्यं नाऽज्याहुतिसमं हुतम्।
नान्नतोयसमं दानं न चाहिंसापरं तपः॥ इति ।

उपवासो भक्तत्यागः । स एव तपःस्विप पुनः पुनः पठ्यत आहर-ख्यापनार्थम् । अपर आह्—निष्क्रयणेषु पठित उपवास इन्द्रियनिश्रहः ।

व्यावृत्तस्यैव दोषेभ्यो यस्तु वासो गुणैः सह । उपवासं तमाहुस्तु न शरीरस्य शोषणात् ।। इति पुराणे दशनादिति ।। १५ ।।

ब्रह्मचर्य अर्थात् मैथुनत्याग, सत्यभाषण, सवनीं में (अर्थात् प्रातः, मध्य निदन एवं सायं) स्नान, गीछे (स्नान के बाद निचोड़े गये) वस्त्र पहनना, नंगी भूमि पर सोना, भोजन का त्याग इत्यादि (प्राणायाम आदि)—ये तप हैं।। १५॥

अथ देयान्याह—

हिरएयं गौर्वासोऽश्वो भूमिस्तिला घृतमन्नमिति देया-नीति॥१६॥

निगदव्याख्यातमेतत्।। १६॥

सोना, गाय, वस्त्र, अश्व, भूमि, तिल, घी और अन इत्यादि दान में दिये जाते हैं। १६।।

अथ कियान्कालो जंगादीनामित्यत् आह--

संवत्सरः पर्णमासाश्चत्वारस्त्रयो वा द्वौ वैकश्चतुर्विशत्यहो द्वादशाहः षडहरूव्यहोऽहोरात्र इति कालाः ॥ १७ ॥

एतेषु यावता शुद्धी मन्यते तावान्कालः ॥ १० ॥

एक वर्ष, छः मास, चार (मास), तीन (मास), दो (मास), एक (मास) चौबीस दिन, बारह दिन, छः दिन, तीन दिन, तथा एक दिन और रात—इन प्रायक्षितों के समय हैं।। १७॥

## एतान्येवानादेशे विकल्पेन क्रियेरन् ॥ १८ ॥

एतान्येव जपादीनि निष्क्रयणान्यनादेशे यत्राऽहत्य प्रायश्चित्तमनि-दिष्टं तत्र विषये विकल्पेन कर्तव्यानि । एवकारः पौनर्वचिनकः । सद्यथा—देवदत्तो प्रामं गच्छतु स एवारण्यमिति । किं सिद्धं भवति । येषु नियते (मित्ते ) ब्वाहत्य प्रायश्चित्तमुक्तं तेष्वप्यभ्यासानुबन्धादौ प्रतिपूर-णापेक्षायां जपादीनामनुप्रवेशः सिद्धो भवति ॥ १८॥

जहाँ जप आदि किसी विशिष्ट प्रायश्चित्त का विधान न किया गया हो वहाँ इच्छानुसार उनमें से कोई किया जा सकता है।। १८।। किं तुल्यवदिकल्पो नेत्याह--

एनः सु गुरुषु गुरुणि लघुषु लघूनि ॥ १६ ॥

अभिसंधिकतमेनो गुरु तद्विपरीतं छघु। एवमभ्यासानुबन्धादाविप द्रष्टव्यम्। यथाऽऽहाऽऽपस्तम्बः—यः प्रमत्तो हन्ति प्राप्तं दोषफलं सह संकल्पेन भूय एवमन्येष्विप दोषबत्सु कमसु तथा पुण्यफलेषु यथा कर्माभ्यास इति ॥ १९॥

बड़े पापों के लिए बड़ा प्रायश्चित्त करना चाहिए और छोटे पापों के लिए छोटा प्रायश्चित्त समभाना चाहिए ॥ १९ ॥

कुच्छ्रातिकुच्छ्रौ चान्द्रायण्मिति सर्वप्रायश्चित्तं [ सर्वप्राय-श्चित्तम् ] ॥ २० ॥

कुच्छ्रातिकुच्छ्रौ चान्द्रायणं चोपरिष्टाद्वस्यन्ते । सर्वगहणात्र केवळ-मनादेशे । एतानि च गुरू (रु) ण्येनां (न) सि समस्तानि समुदितानि श्रायश्चित्तं लघू (घु) न्येकमेकं लघुतरेऽतिकुच्छ्रो लघुतमे कुच्छ्रः । मनुरप्याह—

संवत्सरस्यैकमपि चरेत्क्रच्छं द्विजोत्तमः । अज्ञातभुक्तशुद्ध्यर्थं ज्ञातस्य तु विशेषतः ॥ इति ।

इतिकरणाद्यचान्यदेवमुक्तम् । तत्र मनुः —

यतात्मनोऽप्रमत्तस्य द्वादशाहमभोजनम् । पराको नाम क्रच्छोऽयं सर्वपापप्रणाशनः ॥ इति ।

[ अभ्यासोऽध्यायसमाप्त्यर्थः ] ॥ २० ॥

कुन्छ और अतिकुन्छ तथा चान्द्रायण ये सभी प्रायिश्वत्त हैं (बड़े पापों में ये सभी करने होते हैं, छोटे पाप में एक-एक करने होते हैं, और छोटे पाप में अतिकुन्छ और उद्युतम पाप के छिए कुन्छ प्रायक्षित्त होता है ॥ २०॥

> इति श्रीगौतमोयवृत्तौ हरद्त्तविरचितायां मिताक्ष्रायां तृतीयप्रदने प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥

# अथ तृतीयप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः

अथ यो याप्यं कृत्वाऽपि प्रायश्चित्तं न प्रतिपद्यते स किं कर्तव्यः । त्याज्य इत्याह —

त्यजेत्पितरं राजघातकं शूद्रयाजकं शूद्रार्थयाजकं वेद-विष्लावकं भ्रूणहनं यश्चान्त्यावसायिभिः सह संवसेदन्त्याव-सायिन्यां वा ॥ १ ॥

राजाऽत्राभिषिको न जातिमात्रोपजीवो। तं हतवान्राजघातकः। शूद्रं यो याजयत्येतया निषादस्थपति याजयेत्त्रयादौ विषये स शूद्रया-जकः। यः शूद्रादर्थमधिगम्य यजते स शूद्रार्थयाजकः। अनध्यायान-ध्याप्याध्ययनादिना यो वेदं विष्ठावयति व्याकुशीकरोति स वेद-विष्ठावकः। भ्रूणहा ब्रह्महा। एतन्महापातिकनामप्युपलक्षणम्।

चण्डातः श्वपचः श्वता सूतो धैदेहिकस्तथा। मागधायोगवी चैव सप्तेतेऽन्त्यावसायिनः ॥ इत्यङ्गिराः।

तैं: सहैकिस्मिन्स्थाने यो वसति स तथोक्तः। अन्त्यावसायिन्याम्। यः सह वसतोत्यपेक्षते। तस्यां संवासो मेथुनाचरणम्। एतेषु निमित्तोषु पितरमि त्यजेत्। पितृप्रहणात्किमुत पुत्रादिकमिति॥ १॥

राजा की हत्या करने वाले, शुद्ध के लिए यह करने वाले, शुद्ध धन लेकर यह करने वाले, ( अनध्याय और अनध्यापन द्वारा ) वेद की हानि करने बाले, विद्वान् ब्राह्मण की हत्या करने वाले, चएडाल आदि अन्त्यावसायियों के साथ रहने वाले और उन अन्त्यावसायियों की स्त्रियों के साथ सम्बन्ध रखने वाले पिता का भी त्याग कर दे ॥ १॥

अथ त्यागप्रकार:--

तस्य विद्यागुरून्योनिसंबन्धांश्च सनिपात्य सर्वाण्युदका-दीनि प्रतकार्याणि कुर्युः ॥ २ ॥

तस्य त्याज्यस्य ये विद्यागुरवः आचार्यगुरूपाध्याया योनिसंबन्धाः मातुलादयस्तान्सर्वान्संनिपात्येकत्र समवेतान्क्रत्वोदकादीनि श्राद्धान्तानि सर्वाणि प्रेतकर्माणि कुर्युः । के । पुत्रादयो ज्ञातयः । पितरमित्युपक्रमाद् बहुवचननिर्देशाच ।। २ ।।

ऐसे त्याच्य व्यक्ति के आचार्य, गुरु और उपाध्याय को तथा मामा आदि सभी सम्बन्धियों को बुलाकर (उस त्याज्य व्यक्ति के लिए) श्राद्ध के सभी उदकदान आदि कर्म करे॥ २॥

## पात्रं चास्य विपर्यस्येयुः ॥ ३ ॥

अस्य त्याष्यस्य पात्रं किंचित्कलपयित्वा त एव विपर्यस्येयुः । विपर्या-सोऽधोमुखोकरणम् । यथा तदनुदकं भवति ॥ ३ ॥

उसके बाद उस (त्याज्य व्यक्ति) के नाम पर जल से पूर्ण घड़ा (इस-प्रकार) उलट दें ॥ ३ ॥

तत्र प्रकारमाइ--

दासः कर्मकरो वाञ्चकराद्मेध्यपात्रमानीय दासीघटात्पूर-यित्वा दिचणामुखो यदा विपर्यस्येदमुकमनुद्कं करोमीति नामग्राहम् ॥ ४॥

दासः प्रसिद्धः । कर्मकरो भृतकः । तयोरन्यतरोऽवकराद्वस्करात् । वर्चस्केऽवस्करः । अमेध्यात्स्थानाद्शुचि पात्रं किंचिदुपादाय येन दास्युद-कमाहरित तस्माद् घटाद् गृहोतेनोद्केन प्रियत्वा दक्षिणामुखो भूत्वा यदाऽपसव्येन विपर्यस्येदपसव्यमधोमुखं विक्षिपेत् । तत्र मन्त्रः—अमु-कमनुद्कं करोमीति । नामप्राहम् । अमुकमिति स्थाने स्याज्यस्य नाम द्वितीयान्तं गृहोत्वा । नाम्न्या दिशिमहोरिति णमुल् । प्राह इति पाठे क्पिसिद्धिश्चिन्त्या ॥ ४॥

कोई दास या नौकर किसी ( घूरा आदि ) अशुद्ध स्थान से एक अपवित्र घड़ा लाकर उसे किसी दासी के घड़े के जल से भरे और अपना मुँह दक्षिण की ओर करके उस व्यक्ति का नाम लेकर अमुक को उदक से बिखत करता हूँ ऐसा कहते हुए पैर से घड़े को उलट दे॥ ४॥

# तं सर्वेऽन्वालभेरन्प्राचीनावीतिनो मुक्तशिखाः ॥ ५ ॥

तं विपर्यस्यन्तं सर्वे ज्ञातयः प्राचीनावीतिनो मुक्तशिखाः सन्तोऽन्वा-छभेरन्स्पृशेयुः ॥ ५ ॥

सभी बन्धु-बान्धव अपने यज्ञोपवीत को दाहिने कंबे के उपर और बाएँ हाथ के नीचे करके अपनी अपनी शिखा को खोळकर उस दास का स्पर्ध करें॥ ५॥

### विद्यागुरवो योनिसंबन्धाश्च वीचेरन् ॥ ६ ॥ न तु संख्रोयुः ॥ ६ ॥

विद्यागुरु आचार्य, उपाध्याय और सम्बन्धी देखते रहें उसका स्पर्श न करें ॥ ६॥

#### श्रप उपस्पृश्य ग्रामं प्रविशन्ति ॥ ७ ॥

एवमिदं कर्म कृत्वाऽप उपस्पृदय स्नात्वा प्रामं संविशन्ति प्रविशेयुः । अत एव ज्ञायते प्रामाद् बहिरिदं कर्मेति ॥ ७ ॥

वे सभी स्नान करके गाँव में प्रवेश करें ॥ ७ ॥

श्रत उत्तरं तेन संभाष्य तिष्ठेदेकरात्रं जपन्सावित्रीमज्ञानपूर्वम् ॥८॥

अतस्त्यागादूध्वं तेन सह संभाषणमज्ञानात्कृत्वेकमहोरात्रं तिष्ठेक भुक्षीत न शयीत नाऽऽसीतेति । अज्ञानपूर्वमितिवचनादेकवचननिर्देशाच ज्ञातिव्यतिरिक्तस्यापीदं भवति ॥ ८॥

जो बाद में उस परित्यक्त पानी से अनजान में बोले वह रात भर सावित्री मन्त्र का जप करते हुए खड़ा रहे ॥ ८॥

# ज्ञानपूर्वं च त्रिरात्रम् ॥ ९ ॥

यस्तु तेन ज्ञानपूर्वं संभाषते स त्रिरात्रमुक्तकमेण तिष्ठेत्। कार्याकार्य-निरूपणादाविदम्। परित्रदनादौ तु पराशरोक्तम्—

क्षुते निष्ठीवने चैव दन्तस्पृष्टं तथैव च । पतितानां च संभाषे दक्षिणं श्रवण स्वृशेत् ॥ इति ॥ ९ ॥

जो व्यक्ति उसके साथ जानबूझ कर बोलता है वह उपर्युक्त विधि से तीन रात्रि बितावे ॥ ९॥

यस्तु प्रायश्चित्तेन शुध्येत्तस्मिञ्शुद्धे शातकुम्भमयं पात्रं पुरायतमाद्ध्रदात्पूरियत्वा स्रवन्तीभ्यो वा तत एनमप उपस्प-र्शयेयुः ॥ १० ॥

प्रायश्चित्तेनेति वचनाद्राजदण्डेन शुद्धस्य वक्ष्यमाणस्वोकरणविधिर्न अविति तस्य केवतं परत्रैव शुद्धिः।

राजिभिर्धृतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः । निर्मेखाः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥ इति ॥ तस्मिँ ल्लोकसमक्षं शुद्धे शातकुम्भमयं सौवर्णं पात्रं पुण्यतमाद्ध्रदान्न-१४ गौ० दीभ्यो वाऽऽहृतेन जलेन पूरियत्वा ततस्तस्मादावर्जिता अप एनं चरित-प्रायश्चित्तमुपस्पर्शयेयुस्ताभिरद्धिः स्नापयेयुर्ज्ञातयः ॥ १०॥

ृ किन्तु यदि परित्यक्त पापी प्रायश्चित्त द्वारा शुद्ध हो जाय तो उसके शुद्ध होने पर उसके बन्धुगण एक अत्यन्त पवित्र सरोवर या नदी से जल लाकर उसके लिए सोने का घड़ा भरें उस घड़े के जल से उसे नहलावें।। १०।।

त्रथास्मै तत्पात्रं दद्युस्तत्संत्रतिगृद्य जपेच्छान्ता द्यौः शान्ता पृथिवी शान्तं शिवमन्तरित्तं यो रोचनस्तमिमं गृह्वामीति ॥११॥

अथ स्नापनानन्तरमस्में स्नाताय तत्सीवर्णं पात्रं दद्युक्कातयः । स च तत्पात्रं प्रतिगृह्य जपेच्छान्ता द्यौरित्यादि गृह्वामीत्यन्तम् ॥ ११ ॥

तब वे उसे वह घड़ा दें और वह उसके बाद इस मन्त्र का बप करे 'शान्ता धीः शान्ता पृथिवी शान्तं शिवमन्तरिक्षः यो रोचनस्तमम् इमं गृह्णामि' "आकाश शान्त है, पृथिवी पवित्र है, अन्तरिक्ष निर्मल और शुभ है, मैं तेजपूर्ण इसे ग्रहण करता हूँ"।। ११॥

एतैर्यजुभिः पावमानीभिस्तरत्समन्दीभिः क्रूष्माग्डैश्राऽऽज्यं जुहुयाद्धिरग्यं ब्राह्मणाय दद्यात् ॥ १२॥ होमान्ते दानम् ॥ १२॥

तब वह पवमान, तरत्समन्दी तथा कृष्माएड यजुस् मन्त्री के साथ आज्य की आहुति करे और ब्राह्मण को सोने का दान् दे॥ १२॥

#### गांवा॥ १३॥

अथवा गौ का दान दे॥ १३ ॥

### श्राचार्याय च ॥ १४॥

य आत्मन आचार्यस्तस्मा अपि हिरण्यं दद्याद् गां वा ।। १४ ।। (अपने) आचार्य को भी स्वर्ण या गौ का दान दे ॥ १४ ॥

यस्य तु प्राणान्तिकं प्रायश्चित्तं स मृतः शुध्येत् ॥ १५ ॥ उत्तरिवक्षयेदमुच्यते । प्रायश्चित्तस्य शुद्धवर्थत्वादेव सिद्धाः शुद्धिः ॥ १५ ॥

किन्तु जिस पापी का प्रायक्षित जीवनपर्यन्त चलता रहे वह मृत्यु के बाद ही शुद्ध माना जाता है ॥ १६ ॥

### सर्वाएयेव तस्मिन्नुद्कादीनि वेतकर्माणि कुर्युः ॥ १६ ॥

यद्यपि तस्य नास्मिङ्कोके प्रत्यापित्तस्तथाऽपि मरणादेव शुद्ध इति सर्वाण्येव प्रेतकर्माणि कर्तव्यानि । सर्वप्रहणादाशौचमपि । योऽपि द्वादश-चार्षिकादौ प्रायश्चित्ते प्रवृत्तो मध्ये म्नियते तद्विषये व्यास आह— यजमानः सदा धर्म्ये म्नियते यदि मध्यतः। प्राप्नोत्येव तु तत्सर्वमत्र मे नास्ति संशयः इति ॥ १६॥

प्राप्तात्येव तु तत्सवमत्र मं नास्ति संशयः इति ॥ १६॥ उसके बन्धु उसके छिए उदक दान आदि सभी श्राद्धकर्मं करें ॥ १६॥

### एतदेव शान्त्युदकं सर्वेघूपपातकेषु [ सर्वेपूपपातकेषु ॥ १७ ॥ ]

एतदेवानन्तरोक्तं शान्ता द्योरित्यादिभिरभिमन्त्रितं सर्वेषूपपातकेषु कर्तव्यं प्रायिश्चत्तस्यान्ते । आदावित्यन्ये । द्विकक्तिः पूर्ववत् ।। १७ ।। यही (शान्ता द्यौ आदि मन्त्रों से अभिमन्त्रित कर्म सभी उपपातकों की शुद्धि के लिए करना चाहिए ।। १७ ॥

इति श्रोगौतमीयवृत्तौ हरदत्तविरचितायां मिताक्षरायां तृतीयप्रदने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

# अथ तृतीयोऽध्यायः

पितानां त्यागविधिरकः के पुनस्ते तानाह-

त्रह्महसुरापगुरुतल्पगमातृपितृयोनिसंबन्धागस्तेननास्तिकनि-न्दितकर्माभ्यासिपतितात्याग्यपतितत्यागिनः पतिताः ॥ १॥

त्राह्मणस्य हन्ता त्रह्महा।

गौड़ी माध्वी च पैष्टी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा। यथैवैका न पात्रव्या तथा सर्वा द्विजोत्तमैः॥ इति मनुः।

तत्र या यस्य सुरा प्रतिषिद्धा स तस्याः पाता सुरापः । गुरुः पिताऽऽचार्यश्च । तल्पराब्रेन भार्या छद्यते । गमनं मैथुनम् । मातृसंबन्धा
मातृपक्षे प्राक्पञ्चमाद्भवाः पितृसंबन्धाः पितृपक्षेऽवीकसप्तमाद्भवाः ।
योनिसंबन्धा भगिन्याद्यः । य एता भार्यात्वेनाधिगच्छिते स मातृपितृयोनिसंबन्धागः । स्तनो त्राह्मणसुवर्णापहारो । नास्तिकः प्रेत्यभावापवादो । निन्दितं प्रतिषिद्धम् । तस्य कर्मणा बुद्धिपूर्वं सात्त्येनानुष्ठाताः
निन्दितकमीभ्यासी । पितानेव सतः पुत्रादीन्स्नेहादिना यो न त्यजित
स पितात्यागी । यस्त्वपितानेव द्वषादिना त्यजित सोऽपितत्त्यागी ।
एते ब्रह्महादयः पितताः ॥ १ ॥

ब्राह्मण की इत्या करने वाले, निषिद्ध सुरा का पान करने वाले, गुरु (पिता, आचार्य) की स्त्री से संभोग करने वाले, मातृपक्ष में पाँचवी पीटी के भीतर की भीर पितृपक्ष में सात पीटी के भीतर की मिगनी आदि स्त्रियों के साथ यौन संबन्ध रखने वाले, ब्राह्मण के स्वर्ण की चोरी करने वाले, नास्तिक, निरन्तर निन्दित कर्म करने वाले, पितत व्यक्ति का त्याग न करने वाले और निदांष व्यक्ति का त्याग करने वाले और

#### पातकसंयोजकाश्च ॥ २ ॥

पातकैः कर्मभिर्ये परान्संयोजयन्ति तत्र प्रवर्तयन्ति द्रव्यप्रदानादिना मच्छत्रुमित्थं व्यापाद्य त्वच्छत्रोव्यापादनेऽयमभ्युपाय इति । तथा केनचिष्णियांसितं पछायमानं यो निवारयित निवारितश्च ह्न्यते सोऽपि प्रयोजकः । यस्यानुमितमन्तरेणार्थो न निव (वं) तते स मन्ता । स इह पृथङ्नोपादीयते प्रयोजककोटिरेवायमिति । आपस्तम्बस्तु कियताऽप्यवान्तरभेदेन तमेव पृथगुदितवान्—प्रयोजिता मन्ता कर्ता चेति

स्वर्गनरकफडेेषु कर्मसु भागिनो यो भूय आरभते तस्मिन्फलविशेष-इति ॥ २ ॥

दूसरे व्यक्ति को (द्रव्य आदि देकर) इन पातक कमों में प्रेरित करने वाले भी पतित होते हैं।। २॥

#### तैश्चाब्दं समाचरन् ॥ ३॥

तैः पतितैः सह योऽब्दं समाचरित यानासनशयनादोनि सोऽपि पतितः । अत्र कण्वः – संवत्सरेण पतिति पतितेन समाचरन् । यानासनाशनैनित्यमित्याहुब्रह्मवादिनः ॥ इति ।

याजनादौ तु याज्ञवल्क्य आह—

याजनं योनिसंबन्धं स्वाध्यायं सहभोजनम् । कृत्वा सद्यः पतत्येव पतितेन समाचरन् ॥ इति ।

सहभोजनमेकस्मिन्पात्रे।

संबक्तरेण पतित पतितेन समाचरन्।

याजनाध्यापनाद्यौनात्र तु यानासनाशनात् ॥ इति । मानवमप्येवं व्याख्येयम् —यानादिभिः संबत्सरेण पति न तु याज-नादिभिः किंतु तैः सद्य एवेति ॥ ३ ॥

और पतित के साथ पूरे एक वर्ष तक उठने-बैठने वाला भी पतित हो जाता है।। ३।।

किं पुनरेषां पतितत्वम्-

# द्विजातिकर्मभ्यो हानिः पतनम् ॥ ४ ॥

द्विजातीनां यानि कार्या (कर्मा )ण्यध्ययनादीनि श्रौतानि गार्छाणि स्मार्तानि च तेभ्यो हानिस्तेष्वनिधकारः ॥ ४॥

पतित होने के अर्थ है दिजाति कर्म के अधिकार से विश्वत हो जाना ॥४॥

#### तथा परत्र चासिद्धिः ॥ ५ ॥

यान्यनेन प्रागर्जितानि कुशलानि कर्माणि तान्यप्यस्य परत्र न सिध्यन्ति फलदानि न भवन्ति । तदेतदेताभ्यां पतितशब्दस्य निर्वचनं कृतं कर्तव्येभ्यः कर्मभ्यः पूर्वार्जितानां सुकर्मणां फलेभ्यश्च पातः प्रच्यवनं पतितत्वमिति ॥ ५॥

और मृत्यु के बाद अपने पुण्य कर्मों के फल से विश्वत हो जाना भी पतन है।। प्रा।

### तमेके नरकम्॥ ६॥

येयं कर्मभ्यो हानियो च परत्रासिद्धिस्तामेबैके नरकं मन्यन्ते। नरकसामानाधिकरण्यात्पुंलिङ्गमेकवचनं च। कर्मभ्यो होनस्य बन्धुभिस्त्य-कस्य दुःखमुत्पद्यते परत्रासिद्धेः मुखळवो न भवत्यतो नरक एवायमिति। स्वमतं तु विशिष्टे देशे दुःखैकतानस्य वासो नरक इति॥ ६॥

कुछ लोग इसी दशा को (कर्म की हानि और पुण्यकर्म के फल के नाशा को ) नरक कहते हैं। १ ।।

### त्रीणि प्रथमान्यनिर्देश्यान्यतु ॥ ७ ॥

अनुक्रान्तानां पातकानां मध्ये प्रथमानि त्रोणि ब्रह्महत्यासुरापानगुरुत-ल्पगमनान्यनिर्देश्यान्यनिर्देश्यशायश्चित्तानि तेषां प्रायश्चित्तमनिर्देश्य-मिति । ब्रह्मवधे । मनुराह—

कामतो ब्राह्मणवधे निष्कृतिर्न विधीयते । इति ।

सुरापाने-

मतिपूर्वमिनर्देश्यं प्राणान्तिकमिति स्थितिः। इति । गुरुवल्पे मृग्यम् ॥ ७ ॥

मनु का मत है कि उपर्युक्त पातकों में प्रथम तीन-बहाहत्या, सुरापाक और गुरुपरनी संभोग-के लिए कोई प्रायदिचत्त नहीं है ॥ ७ ॥

#### न स्त्रीष्वगुरुतल्पं पततीत्येके ॥ ८ ॥

एके मन्यन्ते स्त्रीषु प्रवृत्तो गुरुतल्प एव पतिता नान्यत्रेति । स्वयं त्वन्यत्रापि पततीति । आह मनुरपि—

चाण्डाळान्त्यस्त्रियो गत्वा सुक्त्वा च प्रतिगृह्य च । पतत्यज्ञानतो विप्रो ज्ञानात्साम्यं तु गच्छति ॥ इति ॥ ८ ॥

कुछ आचार्यों का मत है कि गुरुपःनी के अतिरिक्त अन्य स्त्री से संभोग करने वाला पवित नहीं होता ॥ ८॥

अय स्त्रियाः पतनहेतुमाह—

### भ्रुणहिन हीनवर्णसेवायां च स्त्री पति ॥ ९ ॥

भ्रूणहेति भावपरम् । भ्रूणो गर्भः । आत्मापेक्षायां गर्भहत्यायां स्वी पति । यो होनवर्णो ब्राह्मण्याः क्षत्रियादिः क्षत्त्रियाया वैदयादिवैदयायाः शद्भत्तत्सेवायां च स्त्री पतित । चकाराद् ब्रह्महत्यादिषु च । अपर आह— भ्रूणहनं हीनवर्णं च या सेवते न तस्य भार्या भवति सा पति । चका-राद् ब्रह्महत्यादिषु चेति । भ्रूणमहणं पतितोपस्रक्षणम् ॥ ९॥

स्त्री गर्भपात कराने पर, निम्नवर्ण के पुरुष के साथ सम्बन्ध करने (और ब्रह्महत्यादि कर्मों ) से पितत होती है।। ९॥

कौटसाच्यं राजगामि पैशुनं गुरोरनृताभिशंसनं महापातक-समानि ॥ १०॥

कूटसाक्षिणो भावः कौटसाक्ष्यं साक्षिणोऽनृतवचनत्। सतोऽसतो वा परदोषस्य ख्यापनं पैद्युनम्। राजनीति वक्तन्ये राजगामीति वचनं यत्रोक्तं पारम्पर्यणापि राजानं गच्छति तदिष वर्ष्यमित्येवमर्थम्। गुरोः पितुराचार्यस्य वाऽनृतेनासत्येन दोषणाभिशंसनं दुष्टताख्यापनं गुरोरन्-ताभिशंसनम्। एतानि [ महा ] पातकसमानि। साम्यातिदेशे प्रायश्चित्त-मर्धमिति स्मार्तो न्यवहारः ॥ १०॥

भूठी गवाही देना, राजा के कानों तक पहुँचने वाली चुगुली करना, गुरु (पिता, आचार्य) के विषय में असत्य दोषारीपण करना—ये महापातक के समान हैं।। १०॥

त्रपङ्कत्यानां प्राग्दुर्वालाद् गोहन्त्वबहन्तनमन्त्रकृदवकीर्णि-पतितसावित्रीकेषूपपातकम् ॥ ११॥

म्तेनादयो गोतशीलान्ता एकपञ्चाशान्त भोजयितन्या इत्युक्ताः श्राद्ध-प्रकरणेऽपङ्क्तयाः । तेषामपङ्क्त्यानां मध्ये दुर्बोलात्प्राग्यावन्तस्त्यक्तात्म-पर्यन्ता एकत्रिंशत्तेषु पतितः कूटसाक्षो चान्तर्भूतः । तत्र पतितस्य पति-तत्वं कूटसाक्षिणस्तत्साम्यमुक्तम् । न्यतिरिक्तेषूपपातकं पापम् । नास्ति-कोऽपि तेषु पठितः । स च त्रिविधः । यथाऽऽहुः पौराणिकाः—

नास्तिकास्त्रिविधा ज्ञेया धर्मज्ञैस्तत्त्वदर्शिभिः।

क्रियादुष्टो मनोदुष्टो वाग्दुष्टश्चेति ते त्रयः ॥ इति ।

अत्र वाग्दुष्ट उपपातकोऽभिष्रेतः। इत्ररयोः पातक एव । गोहन्ता हननं दण्डकाष्ट्रादिना ताडनम् । ब्रह्म वेदस्तमयातं यः प्रमादादभिहत्तवा-निवस्मृतवानस ब्रह्मध्यः। बुद्धिपूर्वे मानवम्—

ब्रह्मन्तवं वेदनिन्दा कौटसाक्ष्यं सुहृद्रधः।

गर्हितानाद्ययोर्जिभ्यः सुरापानसमानि षट् ॥ इति ।

तन्मन्त्रकृद्गोहन्तृत्रह्मध्नयोर्याजनादिकृत् । यो ब्रह्मचारी स्त्रियमुपेया-रसोऽवकीर्णा । अस्यापङ्कत्येषु पठितस्य पुनर्वचनं कृतेऽप्यवकीर्णिप्राय- श्चित्ते पृथगुपपातकप्रायश्चित्तमपि कतेव्यभित्येवमर्थंम् । एतज्ञापत्योत्पाद-नपर्यन्तगमने द्रष्टव्यम् । पतितसावित्रोको यथाकालमनुपनोतो व्रात्यः । एतेषुपपातकं पापमिति ॥ ११ ॥

लघु पाप (उपपातक) का दोष उन व्यक्तियों को लगता है को श्राद्ध भोजन कराने के लिये अयोग्य बताये गये व्यक्तियों में दुर्वाल (गंजे सिर वाले) से पहले गिनाये गये हैं। गाय की हत्या करने वाले, वेद मूल जाने वाले, इनके लिए यज्ञ कराने वाले, मैथुन द्वारा ब्रह्म चर्य भंग करने वाले, और उपनयन की अवधि बीतने के कारण सावित्री मन्त्र से पतित व्यक्ति ॥ ११ ॥

त्रज्ञानादनध्यापनादृत्विगाचार्यौ पतनीयसेवायां च हेयौ ॥ १२ ॥

अज्ञानादनध्यापनादिति । यदि ( यः ) कर्मणि प्रवृत्त ऋ त्विङ्मन्त्रा-न्कर्मपद्धतिं वा न जानाति स च, य आलस्यादिना नाध्यापयत्याचार्यस्ता-तुभौ हेयौ त्याच्यौ । इदं पतितेन सह शयनासनादेः सेवायां प्रागप्यव्दा-त्परित्यागार्थम् । तर्हि संवत्सरेण पततोति वचनमनर्थकम् । न तादृशस्त्या-गोऽत्र विवक्षितः । किं तर्ह्या त्विगाचार्यान्तरमुपादेयम् । अनुपादाने दोष इति ॥ १२ ॥

(यज्ञ के नियमों के विषय में ) अज्ञान ऋदिवज् और ( आलस्य आदि के कारण ) अध्यापन से प्रमाद करने वाले आ चार्य को और पतित व्यक्ति की सेवा करने पर इन दोनों का त्याग कर देना चाहिए।। १२।।

#### श्रन्यत्र हानात्पतति ॥ १३ ॥

अन्यत्राज्ञानादनध्यापनादन्यत्र तयोस्त्यागो न कर्तव्यः। कुर्वन्य-तति॥ १३॥

इस के अतिरिक्त अन्य किसी स्थिति में इनका त्याग करने वाला पतित हो जाता है ॥ १३॥

#### तस्य च प्रतिग्रहीतेत्येके ॥ १४ ॥

तस्यर्त्विजमाचार्यमोदृशं त्यजतः प्रतिग्रहीता तं यः प्रतिगृह्वाति याज्य-त्वेन शिष्यत्वेनर्त्विगाचार्यौ वा सोऽपि पत्ततीत्येके मन्यन्ते । एके ग्रहणा-ज्ज्ञात्वा प्रतिग्रहे पातित्यं नान्यन्नेति ॥ १४॥

कुछ लोगों का मत है कि अनुचित ढंग से अपने ऋितज्या आचार्य का परित्याग करने वाले व्यक्ति को शिष्य या यजमान बनाने वाला भी पतित हो जाता है।। १४॥

### न कर्हिंचिन्मातापित्रोरवृत्तिः ॥ १५॥

न कस्यांचिद्प्यवस्थायां मातापित्रोरवृत्तिरशुश्रूषा कर्तव्या किन्तु पिततयोरिप तयोर्नमस्कारादिका शुश्रूषा कर्तव्या । तथा चाऽऽपस्तम्बः-माता पुत्रस्य भूयांसि कर्माण्यारभते तस्यां शुश्रूषा नित्या पिततायाम-पोति ॥ १४॥

किसी भी स्थिति में (पितत होने पर ) माता और पिता के साथ अनुचित ज्यवहार नहीं करना चाहिए॥ १५॥

# दायं तु न भजेरन् ॥ १६ ॥

तदीयं तुधनं तदभावे न भजेरन्पुत्राद्यः । राजगामि तद्भवित ॥१६॥ (माता पिता के पितत होने पर) पुत्र उनकी सम्पत्ति न प्रहण करे (उनका धन राजा को प्राप्त होता है)॥ १६॥

# ब्राह्मणाभिशंसने दोषस्तावान् ॥ १७॥

यो ब्राह्मणमभिशंसति तस्य सन्तं दोषं प्रथमं ख्यापयति तस्य दोषस्ता-चान्भवति यात्रान्कतुरिति । यथाऽऽहापस्तम्बः—

दोषं दृष्ट्वा न पूर्वः परेभ्यः पतितस्य समाख्याने स्याद्वर्जयेत्त्वेनं धर्मेषु । इति ॥ १७॥

किसी ब्राह्मण पर कोई दोष मढ़ने पर दोष मढ़ने वाला ही उस दोष के पाप का भागी होता है।। १७॥

## द्विरनेनसि ॥ १८॥

अनेनिस विषये दोषाभिशंसने द्विदीषोऽस्य भवति। द्विद्विगुणः। अत्राभिशंसनमात्रे दोष उक्तः। मानवे तु—

पतितं पतितेत्युक्त्वा चोरं चोरेति वा पुनः।

वचनात्तुल्यदोषः स्यान्मिथ्या द्विदोषभाग्भवेत् ॥ इति । पातित्यचौर्यावषयमभिशंसनमुक्तम् । वसिष्टस्तु—ब्राह्मणमनृतेना-भिशस्य पतनीयेनोपपतनीयेन वा मासमब्भक्षः शुद्धवतीरावर्तयेत्पृतो भवतोति विज्ञायने ॥ १८ ॥

यदि वह व्यक्ति निर्दोष हो जिस पर दोष मढ़ा गया हो तो दोष मढ़ने वालें को उस कुकर्म का दूना पाप लगता है ॥ १८ ॥

# दुर्वलहिंसायां च विमोचने शक्तश्रेत्॥ १९॥

दुबंछे प्रबर्छन हिंस्यमाने यः शक्तः सन्न मोचयति तस्यापि तावान्दोषो यावान्हिसितुः ॥ १९॥ समर्थ होते हुए भी फिसी मारे जाते हुए दुर्बल व्यक्ति की रक्षा न करने पर उतना ही दोष लगता है जितना उस दुर्बल व्यक्ति को मारने वाले को ।।१९॥

# श्रमिकुद्धावगोरणं ब्राह्मणस्य वर्षशतमस्वर्ग्यम् ॥ २० ॥

योऽभिकुद्धः सन्त्राह्मणं प्रहर्तुं हस्त्रमायुधं वाऽवगुरत उद्यम्य कम्पयति तस्य तद्वगोरणं वर्षाणां शतमस्वर्यं भवति स्वर्गेशितं निरुणद्धि । तिन्निमित्तानि सुकृतानि हन्तीत्यर्थः । अस्वर्यमिति नरकपातो वा छक्ष्यते । सजातीयविषयमिदम् । विजातीयविषये तु—

द्विगुणं त्रिगुणं चैव चतुर्गुणमथापि च।

क्षत्त्रविट्शूद्रजातीनां बाह्मणस्य वधे स्मृतम् ॥ इति ।

अनेनैव न्यायेन ब्राह्मणेनावगोरणे कृते त्रिपाद्यं द्विपाद्यं पादश्चेति क्षत्त्रियादिषु द्रष्टव्यम् । एवमन्यत्रापि प्रतिलोमानुलोमभेदेनाधरोत्तरभावे तारतम्यं कल्प्यम् ॥ २०॥

जो कुद्ध होकर किसी ब्राह्मण के ऊपर हाथ या इथियार उठाता है वह सौ वर्ष तक स्वर्ग से बहिष्कृत होता है ॥ २०॥

# निघाते सहस्रम् ॥ २१ ॥

यः स्वर्णेन हन्ति तस्य वर्षसहस्रमस्वर्यम्। उपसमस्तं वर्षपद्-मपेक्षते ॥ २१॥

यदि वह मार देता है तो वह सहस्र वर्षों तक स्वर्ग नहीं प्राप्त करता ॥२१॥ लोहितदर्शने यावतस्तत्प्रस्कन्च पांस्न्संगृह्णीयात् [संगृह्णीयात् ]॥ २२॥

यदि तेन निघातेन लोहितमुत्पाद्येत्ततस्तक्षोहितं प्रस्कन्य निःसृत्य यावतः पांसृत्संगृह्णोयात्पिण्डान्कुर्योत्तावन्ति वर्षाणि तदस्वर्यं भवति । तस्माद् ब्राह्मणाय नावगुरेत न निह्न्यात्र छोहितं कुर्यादिति गम्यमानत्वा- दनुक्तम् । [अभ्यासोऽध्यायसमाप्त्यर्थः ]।। २२।।

यदि वह मार कर खून निकाल देवा है तो उस खून से जितने रजकण एक साथ मिलते हैं उतने वर्षों तक उसे स्वर्ग नहीं मिलता ॥ २२॥

> इति श्रीगौतमोयवृत्तौ हरदत्तविरचितायां मिताक्षरायां तृतीयप्रदने तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥

# अथ चतुर्थोऽध्यायः

एवं पायश्चित्तनिमित्तान्युक्तानि । अथ पायश्चित्तान्युच्यन्ते---

# प्रायश्चित्तम् ॥ १ ॥

अधिकारोऽयम् । निश्चित्य तपसोऽनुष्टानं प्रायश्चित्तम् । तथा चाङ्किराः—

प्रायो नाम तपः श्रोक्तं चित्तं निश्चय उच्यते । तपोनिश्चयसंयोगात्प्रायश्चित्तमिति स्मृतम् ॥ इति ॥ १॥ अब प्रायश्चित्तों का वर्णन किया जाता है ॥ १॥

# श्रग्नौ सक्तिब्रह्मध्निस्वच्छातस्य ॥ २ ॥

सक्तिः सङ्गः पतनम् । अवच्छातोऽवशीर्णो भक्तत्यागेन कृशोभूतः । ब्रह्महा भक्तत्यागेन कृशो भूत्वाऽग्नौ त्रिः पतेदुत्थायोत्थाय । इदमस्य प्रायश्चित्तम् , अत्र मानवो विशेषः—

प्रास्येदात्मानमग्नौ वा समिद्धे त्रिरवाक्शिराः । इति । काठकश्रुतिः—''अनशनकर्शितोऽग्निमारोहेत्'' इति । नेदं मरणान्तिकं त्रिरिति नियमात् । त्रिः पतने जोवन्नपि शुध्य-तीति ॥ २ ॥

जानबूझ कर का ब्राह्मण की इत्या करने वाला भोजन त्याग कर दुर्बल शरीर होकर तीन बार अग्नि में कूदे तो उसका प्रायश्चित होता है।। २।।

### लच्यं वा स्याजन्ये शस्त्रभृताम् ॥ ३ ॥

जन्यं युद्धम् । शस्त्रभृत इष्वासाः । लक्ष्यमिति वचनायुद्ध इष्वासा-नामिषूनस्यतां मध्ये लक्ष्यं वेष्यं भूत्वा तिष्ठेत् । तैर्विद्धो जोवन्मुबो वा शुध्यति । याज्ञवलक्यः—

संग्रामे वा हतो छक्ष्यभूतः शुद्धिमवाप्नुयात्। मृतकल्पः प्रहारानी जोवन्नपि विशुध्यति॥ इति॥ ३॥ अथवा वह युद्ध में रत योद्धाओं का लक्ष्य बनकर प्रायक्षित करे॥ ३॥

खट्वाङ्गकपालपाणिर्वा द्वादश संवत्सरान्त्रह्मचारी भैचाय ग्रामं प्रविशेत्कर्माऽऽचचाणः ॥ ४ ॥ खट्वाङ्गं पाशुपतानां प्रसिद्धम् । कपालं स्वज्यापादितस्य ब्राह्मणस्य शिरः कपालम् । ते पाण्योर्यस्य स खट्वाङ्गकपालपाणिः । खट्वाङ्गं दक्षिणे पाणौ कपालं सक्ये भिक्षार्थं पानीयपानार्थं भोजनार्थं च । तत्राऽऽ-पस्तम्बः—पुरुषशिरः प्रतिपानार्थमादाय खट्वाङ्गं दण्डार्थमिति । मनुस्तु—कृत्वा शवशिरोध्वजम् । इति । तस्मिन्पक्षे खट्वाङ्गस्याप्रेध्वजः । तन्मूले शत्रशिरः । भिक्षाचरणं तु लोहितेन खण्डशरावेणाऽऽपस्तम्बोय-दर्शनात् । एवंभूतो भैक्षाय प्रामं प्रविशेत् । एतावानस्य प्रामे प्रवेशोऽन्यदा रण्ये । भैक्षं च कर्माऽऽचक्षाणश्चरेत् ।

वेदमनो द्वारि तिष्ठामि भिक्षार्थी ब्रह्मवातकः । इति पराशरः । द्वादश संवत्सरानेवं चरन्त्रह्मचारी भवेत् । स्रोषु न प्रसजेत् । भिक्षान्चरणे सप्तागाराण्यसंकल्पितानीत्यापातम्बः । संवतस्तु—

भिक्षायै प्रावशेद् मामं वन्यैर्यद् न जीवर्ति । इति । एककालाहार इति वसिष्ठः ॥ ४ ॥

अथवा बारह वर्ष तक ब्रह्मचर्य घारण कर, केवल मिश्चा के लिए ग्राम में प्रवेश करके, हाथ में एक चारपाई का पाया तथा नरकपाल लेकर अपने कर्म को बताते हुए जीवन व्यतीत करने पर प्रायश्चित्त होता है।। ४।।

पथोऽपकामेत्संदर्शनादार्यस्य ॥ ५ ॥

आर्यस्रेवर्णिकस्तस्मिन्द्रष्टे पथोऽपक्रामेद्पयायात् । अत्र व्याघः— चाण्डालं पतितं दृष्ट्वा दूरतः परिवर्जयेत् । गोवाळव्यजनादर्वाक्सचैलं स्नानमाचरेत् ॥ इति ।

शूद्रोऽपि स्पर्श वर्जयेत्। यथाऽऽह छौगाक्षः— महापातिकसंस्पर्शे वर्णानां स्तानमुच्यते । अस्नात्वा भोजने चैव सप्तरात्रं समाविशेत् ॥ त्रिरात्रं स्यादमत्या चेच्छङ्कपुष्पोश्वतं पयः। एवमार्त्तविचण्डाछशवानामपि कीर्तयेत् ॥ इति ॥ ५॥

यदि उसके मार्ग में कोई आर्थ (तीन उच्च वर्णों का व्यक्ति) आता दिखाई पड़े तो वह मार्ग से दूर हट जाय।। ५।।

स्थानासनाभ्यां विहरन्सवनेषूदकोपस्पर्शी शुध्येत् ॥ ६ ॥

तिष्ठेदहिन रात्रावासीत यथाशक्ति प्रातमध्यन्दिने सायमिति सवनेषु त्रिसंध्यमुदकोपस्पर्शी स्यात्स्नायात् । एवं द्वादश वर्षाण चरत्रन्ते शुध्येत् । स्नानिवधानादेव तदन्तभू तमन्त्रादिप्राप्तिगिति गम्यते । शुचिना कर्तव्य-मिति च सर्वेकमसाधारणम् । अतः संध्योपासनमध्यस्य भवति ।

संध्याहीनोऽग्रुचिनित्यमनहः सर्वेकर्मसु। यत्किचित् कुरुते कर्म न तस्य फलभाग्भवेत्॥

इति दक्षस्मरणात्। द्विजातिकमभ्यो हानिः पतनमित्यनेन तु प्राय-श्चित्तं त्रतचर्यानङ्गभूतानां कर्मणां हानिनं सर्वेषाम्। अत्र च यस्य द्वे ब्रह्महृत्ये, स चतुर्विशतिवर्षाण त्रतं चरेत्। यस्य तिस्रः, स षट्त्रिंशतं न पुनर्देहकाळकत्रेक्यात्प्रायश्चित्तस्य तन्त्रता। यस्य चतस्रो, न तस्येह लोके निष्कृतिः। एतदेव त्रतमोत्तमादुच्छ्वासाचरेत्। तथा च मनुः—

विधेः प्राथमिकादस्माद् द्वितीये द्विगुणं चरेत्। तृतीये त्रिगुणं प्रोक्तं चतुर्थे नास्ति निष्कृतिः।। इति ।

याज्ञवलक्यः — द्विगुणं सवनस्थे तु ब्राह्मणे व्रतमादिशेत्। इति ॥ ६ ॥ दिन में खड़े रहकर, रात्रि में बैठकर तथा पविदिन प्रातः मध्याह्न एवं सायं स्नान करके वह (बारह वर्ष में ) शुद्ध होता है ॥ ६ ॥

## प्राण्लाभे वा तन्निमित्ते ब्राह्मण्स्य ॥ ७॥

यदि चोरव्याद्यादिभिः प्रमाण्यमाणस्य बाह्मणस्य तन्निभित्तः प्राण-लाभो भवति तदा शुध्येत्। एकस्य विद्यन्नाः प्राणा अपरस्य दत्ताः को न्वत्र विशेषः। अनेनैव न्यायेन सर्वेषामेव हनने तज्ञातोयस्य तद्धेतुके प्राणलाभे शुद्धिदृष्टव्या।। ७॥

अथवा किसी ( संकटप्रस्त ) ब्राह्मण के प्राण बचाने पर वह पापमुक्त होता है ॥ ७ ॥

## द्रव्यापचये त्र्यवरं प्रतिराद्धः ॥ = ॥

ब्राह्मणस्येति वर्तते ब्राह्मणस्य द्रव्ये चोरादिभिरपचीयमानेऽपिह्मय-माणे तस्य प्रत्यानयनाय चोरादिसमोपं गतस्तैः शस्त्रादिभिः श्वतो वर्जि-(तोऽवर्जि)तः सकृत्, पुनः पुनश्चैवं त्रिवारान्न्यू (रन्यू)नं प्रतिराद्धोऽ-भियुक्तः सन्नप्रत्यानोतेऽपि द्रव्ये शुक्येत्। प्रत्यानीते तु सकृत्प्रयोगेऽपि शुक्येत्।

त्रयवरं प्रतिराद्धो वा सर्वस्वमविजत्य च । इति मनुः । अनेनैव न्यायेन स्वद्रव्यप्रदानेनापि शुद्धिर्रोया । तथा च मनुः— सर्वस्वं वा वेदिवदे ब्राह्मणायोपपादयेत् । धन वा जीवनायालं गृहं वा सपरिच्छद्म् ॥ इति ॥ ८॥ याज्ञवल्क्यस्तु—पात्रे धनं वा पर्याप्तं दत्त्वा शुद्धिमवाप्नुयात् । आदातुश्च विशुद्धयर्थमिष्टिवेशानरो समृता ॥ इति ॥ ८॥ अथवा ब्राह्मण का घन (चोरों आदि से) वापस लेने के लिए संघर्ष करके तीन बार क्षतिबक्षत होने पर पायिश्चत्त होता है ॥ ८॥

#### श्रश्वमेधावभृथे वा ॥ ९ ॥

स्नात्वेति शेषः। परकीयस्याश्वमेधस्यावभृथे स्वयं स्नात्वा वा शुध्येत्। प्राणलाभ इत्यादिसूत्रेषु वाशब्दो विकल्पार्थः। अत्रमानवो विशेषः—

> शिष्ट्वा वा भूमिदेवानां नरदेवसमागमे । स्वमेनोऽवभृथे स्नात्वा हयमेवे विमुच्यते ॥

भूमिदेवा ब्राह्मणा ऋत्विजः, नरदेवो राजा यजमानः। तेषां समवाये स्वमेनः शिष्ट्वा विख्याच्य ॥ ९ ॥

अयवा अश्वमेघयज्ञ के अन्त में ऋत्विजों के साथ अवंभ्रथ स्नान करने पर वह दोषमुक्त हो जाता है।। ९॥

# श्रन्ययज्ञेऽप्यग्निष्टुदन्तश्चेत् ॥ १० ॥

अश्वमेधादन्ययज्ञेऽप्यवभृथे स्नात्वा शुध्येत्। किमविशेषणे। न। तस्य चेदन्तर्मध्येऽग्निष्टुन्नामैकाहो भवति। पञ्चदशरात्रादेर्म्रहणम्। अपर आह—अग्निष्टुदन्तोऽग्निष्टुत्समाप्तिको भवतीति। अत्र पक्षे सर्वमेधादेप्रेहणम्। अत्र च शुध्येदिति द्वादशवार्षिकमुपसंहृत्य विधानाद्वाप्रहणाच सर्वाण्येतानि स्वतन्त्राणि वैकल्पकानि प्रयोजकानि प्रयोजकादिविषयाणि वा द्रष्टव्यानि। अन्ये तु द्वादशवार्षिकप्रवृत्तस्येत्याद्वः। तथा च शङ्को द्वादशे वर्षे शुद्धिमाप्नोतीत्यभिधायाऽऽह—अन्तराठे वा ब्राह्मणं मोचयित्वा गवां वा द्वादशानां परित्राणादिति। वाशब्दस्तु परस्परापेक्षया विकल्पार्थः।। १०।।

अथवा किसी भी ऐसे वैदिक यज्ञ के अन्त में, जिसमें अग्निष्टुत् यज्ञ भी सम्मिलित हो, स्नान करने से शुद्धि होती है ॥ १०॥

# सृष्टश्चेद् ब्राह्मण्वधेऽहत्वाऽपि ॥ ११ ॥

सर्ग उत्साहो निश्चयश्च । तद्वानसृष्टः । यदि ब्राह्मणवधे सृष्टो भवति केनचिहैवाद्वाऽनिवारितः सोऽहत्वाऽपि ब्रह्महाभवति । अतस्तस्याप्यनन्त-रोक्तेषु प्रायदिचत्तेषु यञ्चघु तद्भवति ॥ ११ ॥

यदि ब्राह्मण की हत्या करने का असफल प्रयत्न भी किया हो तो उपर्युक्त प्रायश्चित्त ही करने चाहिए ॥ ११॥

## त्रात्रेय्याश्चैवम् ॥ १२ ॥

ऋतुस्नातामात्रेयीमाहुः तत्र । यदपत्यं भवतीति वसिष्ठः । तस्यामिष ब्राह्मण्यां हतायामेवं ब्रह्महा भवतीति तदीयमेव प्रायश्चित्तमिति । श्वत्त्रिया-द्यात्रेयीवघे तत्तत्पुरुषवधनिमित्तं प्रायश्चित्तम् । अन्ये त्वत्रिगोत्रामात्रेयी-माहुः ॥ १२ ॥

इसी प्रकार मासिक अशौच के उपरान्त स्नान कर चुकी होने वाली बाह्मण स्त्री की हत्या का प्रायश्चित्त भी होता है ॥ १२॥

#### गर्भे चाविज्ञाते ॥ १३ ॥

त्राह्मणस्य गर्भे स्त्रोपुंनसकत्वेनाविज्ञाते त्राह्मण्यामाहित औषधा-दिना हते त्रह्महत्याप्रायश्चित्तम् । विज्ञाते तु यथालिङ्गम् । क्षित्रियादि-गर्भेऽपि तद्तुगुणम् । राजन्यवैदयोरपि सवनं गतयोर्वेध एतदेव । स्थाऽऽह मनुः—

हत्वा गर्भमिवज्ञातमेतदेव व्रतं चरेत्।
राजन्यवैद्यबोजानां चाऽऽत्रेयोमिप च स्नियम्।। इति।
अत्र पराशरः—चातुर्विद्योपपन्नस्तु विधिवद् ब्रह्मघातके।
समुद्रसेतुगमनं प्रायश्चित्तं विनिर्दिशेत्।।
सेतुबन्धपथे भिक्षां चार्तुवर्ण्यात्समाहरेत्।
वर्जयत्वा विकर्मस्थां दछत्रोपानहवर्जितः।।
अहं दुष्कृतकर्मा वै महापातककारकः।
वेदमनो द्वारि तिष्ठामि भिक्षार्थी ब्रह्मघातकः।।
गोकुळेषु च गोष्ठेषु प्रामेषु नगरेषु च।
तपोवनेषु तीर्थेषु नदीपस्रवणेषु च।।
एतेषु ख्यापयेदेनः पुण्यं गत्वा तु सागरम्।
ब्रह्महा विप्रमुच्येत स्नात्वा तिस्मन्महोदधौ।।
ततः पूतो गृहं प्राप्य कृत्वा ब्राह्मणभोजनम्।
गवां वाऽपि शतं दस्या चातुर्वेद्याय दक्षिणाम्।।
एवं विश्चद्धिमाप्नोति चातुर्वण्यानुमोदितः। इति।

अत्र सुमन्तुः—ब्रह्महा संवत्सरं क्रच्छं चरेद्धःशायो त्रिषवणी कर्मा-वेदको भिक्षाहारो दिव्यनदोपुलिनसंगमाश्रमगोष्ठपर्वतप्रस्रवणतपोवन-विहारो स्यान्न वीरासनो । संवत्सरे पूणें हिरण्यमणिगोधान्यतिलस्मि-सपीषि ब्रह्मणेभ्यो द्द्यात्पूतो भवतोति । अत्र वर्णविशेष आश्रमविशेषे चाक्रिराः— पर्षद्या ब्रह्मणानां तु सा राज्ञां द्विगुणा मता।
वैदयानां त्रिगुणा प्रोक्ता पर्षद्वच व्रतं स्मृतम् ॥
गृहस्थोक्तानि पापानि कुर्वन्त्याश्रमिणो यदि ।
शौचवच्छोधनं कुर्यादवांग्वह्मनिदर्शनात् ॥ इति ।
एतच्छौचं गृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम् ।
त्रिगुणं स्याद्वनस्थानां यतीनां च चतुर्गुणम् ॥ इति ।
अत्र भागवः-अशीतिर्यस्य वर्षाणि बालो वाऽप्यूनषोडशः ।
प्रायदिषतार्धमहिन्ति स्त्रियो व्याधित एव वा ॥ इति ।
हारीतः-प्रायदिचत्तं प्रवृत्तस्तु मध्ये यदि विपद्यते ।
ग्रुद्धस्तदहरेवासाविह लोके परत्र च ॥ इति च ॥ १३ ॥
बाह्मण के गर्भं का नाश करने पर भी ये ही प्रायक्तित्त होते हैं, भले ही

ब्राह्मण के गर्भ का नाश करने पर भी ये ही प्रायश्चित होते हैं, भले ही उस गर्भ के बालक या कन्या होने का ज्ञान न हो।। १३॥

उक्तं ब्राह्मणवर्षे प्रायश्चित्तम् । अय राजन्यवर्षे-

राजन्यवधे षड्वार्षिकं प्राकृतं ब्रह्मचर्यमृषभैकसहस्राश्च गाः दद्यात् ॥ १४ ॥

राजन्यबधे कृते ब्राह्मणबधे यदुक्तं ब्रह्मचर्यं तत्यड्वार्षिकं कर्तव्यम्। तद्पि प्राकृत स्वाभाविकं खट्वाङ्मादिरहितं ब्रह्महत्याप्रायदिवतं षड् वर्षाणि कुर्यात्। एकाधिकं सहस्र मृष्म एकसहस्रो यासां ता ऋषभैक-सहस्रा गा द्यात्। अत्रोशना—राजन्यवधे पड्वार्षिकं ब्रह्मव्रतं तस्यान्तं ऋषभैकसहस्रगोदानं चेति। इदमभिषिक्तस्य श्रोत्रियस्य व्रतवतो बुद्धि-पूर्ववधे। तस्यवाश्रोत्रियस्य व्रतहोनस्य वधे केवलं गोदानम्। उभयही-नस्यानभिषक्तस्य वधे केवलं षड्वार्षिकम्। अनभिषक्तस्य तूभयवतो वासिष्ठम्—ब्रह्मणो राजन्यं हत्वाऽऽष्टी वर्षाणि व्रतं चरेदिति। एतेषामे-वाबुद्धिपूर्वेऽर्धं कल्प्यम्। जातिमात्रवधे, स्रोश्द्रविटश्चत्त्रवधो नास्तिक्यं चोपपातकमित्युक्त्वा—

एतदेव व्रतं कुर्युरुपपातिकनो द्विजाः। अवकीर्णिदर्जं शुद्ध्यर्थं चान्द्रायणमथापि वा।।

इति मनुनोक्तं द्रष्टव्यम् । किञ्चिद्गुणवतो विषेठग्न्युत्सादिनिराकृत्यु-पपातकेषु चैवमिति वक्ष्यमाणं सावत्सरिकं प्राकृतं ब्रह्मचर्यम् । एवमुत्तर-त्रापि द्रष्टव्यम् । सर्वत्राबुद्धिपूर्वेऽर्घं बुद्धिपूर्वे क्रत्स्नमिति ॥ १४ ॥

( जानवृहाकर ) क्षत्रिय की हत्या करने पर छः वर्षतक सामान्य ब्रह्म चर्य और एक सहस्र गौ एवं एक साँ का दान करने पर प्रायक्षित होता है।। १४।। अथ वैश्यवधे—

वैश्ये तु त्रैवार्षिकमृष्मैकशताश्च गा दद्यात् ॥ १५ ॥ । इदमत्यन्तगुणवतो बुद्धिपूर्ववधे । एतेन परं व्याख्यातम् ॥ १४ ॥

वैदय की इत्या करने पर उपर्युक्त प्रायदिचत्त तीन वर्ष तक करे और एक सौ गायें तथा एक साँड़ का दान करे ।। १५ ।।

# शूद्रं सवत्सरमृषमैकादशाश्च गा दद्यात् ॥ १६ ॥

इदमप्यत्यन्तगुणवद्विषयम् । अत्यन्तनिर्गुणस्य शूद्रस्य वध औशनसम्-शूद्रं हत्वा तप्तकुच्छ्मिति । अथानुलोमिविषये व्याघः—

> सर्वषामनुलोमानां तन्मात्रहनने तु यत् । तदेव निर्दिशेद्विद्वान्स्रीणामध तथैव च ॥ आत्रेयीहनने ब्रूयाद्यद्वर्तुरुपदिइयते । गर्भे चैव तथा ज्ञाते व्याघाय वचनं यथा ॥ इति ।

प्रतिलोमवधे लौगाक्षिः—

हनने प्रतिलोमानां सूद्रजानां कथं भवेत्। ज्ञानपूर्वे पराकः स्यादज्ञाने त्वैन्दवं स्मृतम्।। इतरेषां चतुर्भोगं पितुरुक्तं मनीषिभिः। इति ॥ १६॥

शूद्ध की इत्या करने पर उपर्युक्त प्रायश्चित एक वर्ष तक करे तथा दसं गार्थो एवं एक साँड का दान करे ।। १६॥

## अनात्रेय्यां चैवम् ॥ १७ ॥

आत्रैयीव्यतिरिक्ताया वधे चैत्रं शूद्रे संवत्सरमृषभैकादशाश्च गा दद्या-दिति । इदं त्राह्मण्याश्चारित्रवत्याः कुटुम्बिन्या बुद्धिपूर्वेषे । याज्ञ-वल्क्यदच—

> अप्रदुष्टां स्त्रियं इत्वा श्रूद्रहत्याव्रतं चरेत्। इति । षण्मा [ सा ] व्यूद्रहाऽप्येतद्धेनूदं चाइशाथवा ।। इति । दुर्वे त्ता ब्रह्मविद्क्षत्त्रशूद्रयोषाः प्रमाप्य तु । दति धनुर्वस्तमविं कमाइचाद्विशुद्धये ।। इति ।

यत्त हासतिनोक्तम् पड्वषीण राजन्ये प्राकृतं ब्रह्मचर्यम् । वैद्रये ब्रोणि, सार्धमब्दं सूद्रे, श्वत्तियवद् ब्राह्मणीषु, वैद्यवत्क्षत्त्रियायां सूद्रव-द्वैद्यायां सूद्रां हत्वा नव सासानिति, तदत्यन्तोत्क्षष्टाचार्योद्द-विषयम् ॥ १७ ॥ इसी प्रकार मासिक-धर्मोपरान्त स्नान करने वाली स्त्री के अतिरिक्त अन्य स्त्री का वध करने पर भी इस प्रकार के प्रायश्चित्त का विधान है।। १७ ॥

## गां च वैश्यवत्॥ १८॥

गां च हत्वा वैद्यवधे यत्वायदिचत्तं 'वैद्यवधे त्रैवार्षिकमृषभैकरा-तादच गा द्यात्' इति तच्चरेत् । इदं वृत्तस्वाध्यायवतो दुर्गतस्य बहुकुदु-म्बस्य या गौबंहुक्षीरा तरुणो तस्या बुद्धिपूर्ववधे । ताहद्या एकफळाया गर्भिण्याः कर्माङ्गभूताया वधे याम्यम्—

> गोसहस्रं शतं वाऽपि दद्यात्सुचरितव्रतः । अविद्यमाने सर्वस्वं चेदिवद्भयो निवेदयेत् ॥ इति ।

द्वेमासिकं व्रतमत्र प्रकृतम् । अत्रैत्र बुद्धिपूर्वे कात्यायनीयं गोदान-रहितं त्रैवार्षिकम्—

> गोध्नस्तच्चमसंवीतो वसेद्रोष्ठेऽथ वा पुनः। गाइचानुगच्छेत्सततं मौझोचोराजिनादिभिः॥ वर्षशोतातपक्छेशवह्निपङ्कभयादितः। मोक्षयेत्सर्वयत्नेन पूयते वत्सरैक्विभिः॥ इति।

वसिष्ठः-गां चेद्धन्यात्तस्याद्यमंणाऽऽद्वेण परिवेष्टितः षण्मा [सा] स्क्रुच्छ्रं तप्रक्रुच्छ्रं वा तिष्ठेद्दषभवेद्दतौ च द्याताम्। इति। वेद्द्वृष-भोपद्दता गौः। द्यातामिति कर्मण कर्तृप्रत्ययः। याज्ञवल्क्यः—

पद्धगव्यं पिबन्गोध्नो मासमासीत संयतः।
गोष्ठशयो गोनुगामी गोप्रदानेन शुष्यति।।
कुच्छ्रं चैवातिकुच्छ्रं च चरेद्वाऽपि समाहितः।
दद्यात्त्रिरात्रं चोषोध्य वृषभैकादशास्तु गाः॥ इति ।

जाबालः -- प्रजापत्यं चरेन्मासं गोहन्ता चेदकामतः । गोहितो गोनुगामो स्याद् गोप्रदानेन शुध्यति ॥ इति ।

विष्णुः—गोध्नस्य पञ्चगव्येन मासमेकं पलत्रयम् । प्रत्यहं स्यात्पराको वा चान्द्रायणमथापि वा ॥ इति ।

कारयपः-गां हत्वा तच्चर्मणा परिवृतो मासं गोष्टेशयिष्ठपवणस्नायी नित्यं पञ्चगव्याहारः । इति । शातातपः-मासं पञ्चगव्याहारः ।। इति ।

शङ्खप्रचेतसौ-गोद्दाः पद्भगव्याहारः। पद्भविंशतिरात्रमुपवसेत्स-शिखं वपनं कृत्वा गोचर्मणा परिवृतो गाश्चानुगच्छेद् गोष्ठेशयो गां च दद्यात्। इति। पैठोनसि:-गोध्नो मासं यवागूं प्रसृततण्डुल्रशृतां भुञ्जानो गोभ्यः प्रियं कुर्वव्ह्युध्यति । इति ।

मनुः-उपपातकसंयुक्तो गोध्नो भुञ्जीत यावकम् । कृतवापो वसेद् गोष्ठे चर्मणाऽऽर्द्रेण संवृतः ॥ चतुर्थकाळमञ्नीयादक्षारळवणं मितम् । गोमृत्रेणाऽऽचरेत्स्नानं द्वी मासौ नियतेन्द्रियः ॥

इत्यारभ्य-अनेन विधिना यस्तु गोघ्नो गा अनुगच्छति । स गोइत्याकृतं पापं त्रिभिमोसैर्व्यपोहति ॥ ऋषभैकादशाःगाइच दद्यात्सुचरितव्रतम् । इति ।

सुमन्तुः—गोध्नस्य गोप्रदानं गोष्ठे शयनं द्वादशरात्रं पञ्चगव्यप्राशनं गवामनुगमनं च । इति ।

संवर्तः — सक्त्यावकमैक्षाशो पयो दिध घृतं सकृत्।
एतानि क्रमशोऽदनीयानमासाधं सुसमाहितः॥
ब्राह्मणानभोजयित्वा तु गां दद्यादात्मशुद्धये॥ इति।

बृह्स्पतिः—द्वादशरात्रं पञ्चगव्याहारः । इति । एतेषां बुद्धिपूर्वाबुद्धिपूर्वभेदेन ब्राह्मणादिपरिघ्रहेण यथाहे विषय-विभाग ऊहितव्यः । षट्त्रिंशन्मते विशेषः—

पाद उत्पन्नमात्रे तु ह्रौ पादौ दृढतां गते । पादोनं व्रतमादिष्टं दृत्वा गर्भमचेतनम् ॥ अङ्गप्रत्यङ्गसंपूर्णं गर्भे चेतःसमन्विते । द्विगुणं गोव्रतं कुर्यादेषा गोव्नस्य निष्कृतिः ॥

बृहस्प्रचेताः—एकवर्षे हते वत्से कुच्छ्रपादो विधीयते । अबुद्धिपूर्वे पुंसः स्याद् द्विपादस्तु द्विहायने ॥ त्रिहायने त्रिपादं स्याद्याजापत्यमतः परम् । इति । स्मृत्यन्तरम्—अतिबृद्धामितकृशामितबालां च रोगिणोम् । हत्वा पूर्वविधानेन चरेदर्धव्रतं द्विजः ॥ ब्राह्मणान्मोजयेच्छक्त्या दद्याद्धेम तिलांस्तथा ॥ इति ।

संवर्तापरतम्बौ—एका चेद्वहुभिः कैश्चिहैवाद्व-यापादिता कचित्। पादं पादं तु हत्यायाश्चरेयुरते पृथकपृथक् ॥ ज्यापन्नानां बहूनां तु रोधने बन्धनेऽपि वा। भिषक्षमिथ्योपचारे च द्विगुणं गोन्नतं चरेत्॥ इति। बहूनामि व्यापादने द्विगुणमेव वचनबलात्। न तु प्रतिनिमिक्तं नैमित्तिकावृत्तिः। व्यासः—

औषधं छवणं चैव पुण्यार्थमिष भोजनम् । अतिरिक्तं न दातव्यं काले स्वरुपं तु दापयेत् ॥ अतिरिक्ते विप्रत्तिश्चेत्क्रच्छ्रपादो विधीयते । इति । आपस्तम्बः—पाषाणैर्लगुडैर्वापि शस्त्रेर्वाऽन्येन वा बलात् ॥ निघातयन्ति ये गास्तु तस्मिन्कुर्युर्वतं हि ते । पादमेकं चरेद्रोधे द्वौ पादौ बन्धने चरेत् ॥ योजने पादहीनं स्याचरेत्सवं निपातने । इति ।

वसिष्ठः—न नालिकेरेण न शाणवालै-र्न चापि मौझेन न वर्धश्रङ्खलैः । एतैस्तु गावो न निवन्धनीया बद्ध्वाऽनुतिष्ठेत्परशुं श्रगृद्य ।। इति ।। १८ ।।

गाय की इत्या करने पर वैश्य की इत्या के लिए विहित प्रायश्चित्त ही होता है ॥ १८ ॥

मगङ्कनकुलकाकबिम्बद्हरमूपकश्वहिंसासु च ॥ १९ ॥

बिम्बः कामरूपी क्रुकलासः । दहरः स्वल्पकायो मूषकः । छुच्छुन्दरी-त्येके । अन्ये प्रसिद्धाः । एतेषां समुदितानां वधे वैदयवत्प्रायश्चित्तम् । इदं बुद्धिपूर्वोभ्यासविषयम् । अन्यत्राऽऽपस्तम्बीयम् न्वायसबकब्छाक-बर्हिणचकवाकहंसभासमण्डूकनकुछसैरिकाश्चिहंसायां शुद्भवत्प्रायश्चित्तम् । इति ।

मनुरपि—मार्जारनकुळौ हत्वा चाषमण्डूकमेव च । श्वगोधोॡककाकांश्च शुद्रहत्यात्रतं चरेत् ॥ इति ।

प्रत्येकं वधे तु बुद्धिपूर्वे-

मार्जारगोधानकुळमण्डूकश्वपतित्त्रणः । हत्वा ज्यहं पिवेत्क्षीरं कृच्छुं वा पादिकं चरेत् ॥ इति याज्ञवत्क्योक्तं द्रष्टव्यम् । बुद्धिपूर्वे मानवम्— पयः पिवेत्त्रिरात्रं वा योजनं वाऽध्वनो व्रजेत् । इति ॥१९॥

मेढ़क, नेवला, कौआ, कुकलास, चूहा, छुछुन्दर इन सबका वघ करने पर वैश्यवघ के समान प्रायश्चित्त होता है ॥ १९॥

#### श्रस्थन्वतां सहस्रं हत्वा ॥ २० ॥

अस्थिमतां कुकलासादीनां सहस्रं हत्वा वैदयवत्प्रायश्चित्तम्।। २०॥ अथवा बिना अस्थ वाळे एक सहस्र जीवों का वध करने पर (वही प्रायश्चित्त होता है)।। २०॥

#### अनस्थिमतामनइद्भारे च ॥ २१ ॥

येऽस्थिमन्तो न भवन्ति दंशमशकादयस्तेषां यावतोऽनडवान्भतुं शक्नोति तावतो हत्वा वैदयवत्प्रायश्चित्तम्। इदं द्वयमपि पूर्वाभ्यास-विषयम्। अन्यत्र याज्ञवलक्योक्तम्-

अस्थन्वतां सहस्रं तु तथाऽनस्थिमतामनः।

शूदहत्यात्रतं पाण्मासिकं प्रकृतं दश धेनूर्वो दद्यात् । इति च ।। २१ ।। अथवा एक बैल के बोझ होने के बराबर बिना अस्थि वाले जीवों की इत्या करने पर (वही प्रायक्चित्त होता है ) ।। २१ ॥

# अपि वाऽस्थन्वतामेकैकस्मिन्किचिद्दद्यात् ॥ २२ ॥

अपि वेति विकल्पे। अस्थन्वतां यावन्तो हताः सहस्रमूध्वेमर्वाग्वा तावतः संख्याय प्रत्येकं किचित्किचिद्दद्यात्। इदं चास्थिमत्सु प्रायश्चित्तं पूर्वकं वेति।

अष्टमुष्टि भवेतिंकवित्किचिद्धौ तु पुष्कलम् ।
पुष्कलानि तु चत्वारि आढकः परिकीतिंतः ॥
चतुराढको भवेद् द्रोण इति मानस्य लक्षणम् । इति स्मृतिः ।
अनस्थिमतां तु तावन्तः प्राणायामाः । तथा च मनुः-

किंचिदेव तु विप्राय दद्यादस्थिमतां वधे । अनस्थनां चैव हिंसायां प्राणायामेन ग्रुध्यति ।। इति ।। २२ ॥

अथवा अस्थि वाले प्रत्येक क्षुद्र प्राणी की हत्या के प्रायश्चित के रूप में कुछ वस्तु का दान करे ॥ २२॥

#### पपढे पलालभारः सीसमापश्च ॥ २३ ॥

यं प्रति देवलं आह—

षण्डो यो होनिलिङ्ग स्यात्संस्काराहश्च नैव सः । इति ।

तिस्मन्हते पुरुषवाह्यः पछाछभारः सोसमाषश्चेत्युभयं मिलितं देयं बुद्धिपूर्वे । इतरत्र त्वेकैकम् । सीसं छोह्विशेषो रजतसदृशः क्षणद्रुतिः । माषप्रमाणं पूर्वमेव व्याख्यातम् । अत्र च न कापि स्मृतौ जातिविशेषः श्रूयते, षण्ढः षण्ढक इत्येतावदेव श्रयते । तत्र यथा जातिसमवायेऽपि

ब्राह्मणादिशयुक्तः संस्कारो न भवति तथा तद्वधनिमित्तं शायश्चित्तमपि न भवति यावदुक्तमेव तु भवति । अन्ये मृगपक्षिविषयं मन्यन्ते । मृगेषु पक्षिषु च ये षण्डास्तेषु हतेष्विति ॥ २३ ॥

नपुंसक (लिङ्गविहीन) की हत्या करने पर एक पुरुष बोझ के बराबर पुआळ और एक माष भर सीसे का दान करे॥ २३॥

वराहे घृतघटः ॥ २४ ॥

बराहे हते घृतपूर्णी घटो देयः ॥ २४ ॥ एक सूअर की हत्या करने पर एक घड़े घी का दान करे ॥ २४ ॥

सर्पे लोहदएडः ॥ २५ ॥

सर्पे हते छोहदण्डो देयः। छोहशन्देन कार्ष्णायसमुन्यते। अश्ची कार्ष्णायसी द्यात्सर्पे हत्वा द्विजोत्तमः। इति मानवे दर्शनात्। सर्पे हत्वा माषं दद्यादित्यौशनसं बुद्धिपूर्वविषयम्।। २५॥ सर्पे की हत्या करने पर छोहे की छड़ी दान करे॥ २५॥

ब्रह्मबन्ध्वां चलनायां नीलः॥ २६ ॥

जातिमात्रनाह्मणी ब्रह्मबन्धूः । चलना व्यभिचारिणी । तस्यां हतायां नीलो देयः । नीलो वृष इति । मनुस्तु वर्णानुपूर्यमाह—

नोलकार्मुकबस्तावोः पृथग्दद्याद्विशुद्धये । चतुर्णामपि वर्णानां नारीईत्वाऽनवस्थिताः ॥ इति ॥ २६ ॥

किसी ऐसी व्यभिचारिणी स्त्री का वध करने पर को नाममात्र के लिए. ब्राह्मणी हो, नील वृष का दान करें।। २६॥

वैशिके न किंचित् ॥ २७ ॥
अभिगच्छति या नारी पुरुषेबहुभिर्मिथः ।
व्यभिचारिणीति सा ज्ञेया प्रत्यक्षं गणिकेति च ॥

इति प्रजापतिः।

वैशिवेन वेदयाकर्मणा जीवन्त्यां ब्रह्मबन्ध्वां हतायां किचिद्देयमष्टमुष्टि भवेत्किचिद्तिरयेतत् ॥ २७॥

वेश्याकावध करने पर कोई प्रायिश्चत्त करने की आवश्यकता नहीं होती॥ २७॥

तल्पान्नधनलाभवधेषु पृथग्वर्षाणि ॥ २८ ॥ तल्पशब्देन शयनवाचिना भागी छक्ष्यते । अन्नं कृतान्नम्। धकं सुवर्णादि । एतेषां लाभस्य वधे विघ्न एषु लभ्यमानेषु दोषोपन्यासादिना यो हन्ति स पृथक्षितिनिमित्तं भेदेन संवरसरं प्राकृतं ब्रह्सचर्यं चरेत्। फन्यान्नधनविघ्ने प्राजापत्यमित्यौशनसमबुद्धिपूर्वविषयम्। ब्राह्मणलाभ-विषयमिदम्। क्षत्त्रियादिष्वधंमधम्।। २८।।

किसी ब्राह्मण के पत्नो, अन्न या धन की प्राप्ति में विष्न बनने पर एक वर्ष का सामान्य ब्रह्मचर्य प्रायश्चित्त होता है।। २८।।

## द्वे परदारे ॥ २९॥

परदारगमने द्वे वर्षे प्राक्ततं ब्रह्मचर्यम्। ऋतुकालगमने बुद्धिपूर्वे इदम्। अकामिनः पुनरेतदेवार्धक्लप्या योज्यम् ॥ २९ ॥

पर-स्त्री गमन के लिए दो वर्ष ब्रह्मचर्य प्रायश्चित्त होता है।। २६॥

#### त्रीणि श्रोत्रियस्य ॥ ३०॥

पूर्वोक्त एव विषये श्रोतियस्य ब्राह्मणस्य दारान्गच्छतस्त्रीणि वर्षाणि ब्रह्माचर्यम् । अत्राप्यकामतोऽधम् । अत्र शङ्खः—वैद्यायामवकीणः संवत्सरं ब्रह्मचर्यं त्रिषवणं चानुतिष्ठत् । स्रत्तियायां द्वे वर्षे । त्रीणि ब्राह्मण्याम् । वैद्यावच श्रुद्वायां ब्रह्मणपरिणीतायाम् ॥ इति ।

संवर्तः - राद्रां तु ब्राह्मणो गत्वा मासं मासार्घमेव वा । गोमुत्रयावकाहारस्तिष्ठेत्तत्पापमोक्षकः ॥ इति ।

कामतो मासमकामतोऽर्घमासमिति व्यवस्थितो विकल्पः। अनृतु-काले तु ब्राह्मण्यादिद्विजातिषु मानवानि त्रैमासिकद्वैमासिकचान्द्रायणानि क्षत्त्रियादोनां च क्षत्त्रियादिस्रोषु ब्राह्मणवत्त्रायश्चित्तम्। अत्रोशना—

गमने तु व्रतं यतस्याद् गर्भे तद्द्रिगुणं चरेत्।। इति ॥ ३० ॥

किसी श्रोत्रिय (वेदज्ञ ब्राह्मण) की पत्नी के संभोग का प्रायश्चित्त तीन वर्ष का ब्रह्मचर्य होता है।। ३०॥

## द्रव्यलामे चोत्सर्गः ॥ ३१ ॥

यदि च परश्रीतो यत्किचिद् द्रव्यं छन्धं तस्योत्सर्गस्त्यागः कार्यः ॥३१॥ परन्त्री से कोई द्रव्य पाने पर उसका त्याग कर दे ॥ ३१॥

## यथास्थानं वा गमयेत् ॥ ३२ ॥

यत्र स्थाने लब्धं तदा गमयेत्।। ३२ ॥ अथवा यथास्थान ( बहाँ से प्राप्त हुआ हो वहाँ ) उसे लौटा दे ॥ ३२ ॥

# प्रतिषिद्धमन्त्रयोगे सहस्रवाकश्चेत् ॥ ३३ ॥

मन्त्रयोगे ये प्रतिषिद्धाः पतिताद्यस्तैः सह मन्त्रयोगेऽध्ययनाध्यापनयाज्ययाजनलक्षणे संवत्सरं प्राकृतं ब्रह्मचर्यं स चेन्मन्त्रयोगः सहस्रवाको
भवति । वक्तीति वाकः पद्म् । सहस्रपदश्चेत् । अबुद्धिपूर्वं इदम् । बुद्धिपूर्वे तु पतितत्वं स्यादिति । उपपातके तु वासिष्ठम्—पतितचण्डास्त्रशवस्तकश्रवणे तु त्रिरात्रं वाग्यता आसीरनसहस्रावरं वा तद्भ्यस्यन्तः पूता
भवन्तीति विज्ञायते । एतेनैव गहिंताध्यापकयाजका व्याख्याताः । दक्षिणात्यागाच पूता भवन्तोति विज्ञायत इति । अन्ये तु सहाध्ययनं सहयजनं
च मन्त्रयोगं व्याचक्षते ।। ३३ ।।

यदि किसी ऐसे लोगों के लिए वैदिक मन्त्रों का प्रयोग करे, जिनके लिये उनका प्रयोग वर्जित हो तो और उस प्रयुक्त मन्त्रों में एक सहस्र शब्द हो तो एक वर्ष तक ब्रह्मचर्य करने से पापमुक्ति होती है।। ३३॥

# अग्न्युत्सादिनिराकृत्युपपातकेषु वैवम् ॥ ३४ ॥

अग्निमुत्साद्यितुं शीलमस्येति बुद्धिपूर्वमग्न्युत्सादो। निराकृतिः शक्तौ सत्यामनध्येता। उपपातकानि, अपङ्क्तचानां प्राग्दुर्वालाद् गोहन्तृ- न्नह्यहत्यादीनि व्याख्यातानि। एष्वगन्युसा (त्सा) द्यादिष्वेवं संवत्सरं न्नह्यचर्यमिति। यो नास्तिक्यादेशोपख्यादिना वाऽग्नीनपविध्यति पुनस्त-च्छान्ताविप बहुकालं नाऽऽधत्ते तद्विषयमिदम्। तत्रैवालपकाले वासि-ष्ठम्—योऽग्नीनपविध्यात्कृच्छ द्वादशरात्रं चरित्वा पुनराद्धीत। आल-स्येत त्यज्ञतो मानवम्—

अग्निहोत्रयपविध्याम्रोन्ज्ञाह्मणः कामकारतः। चान्द्रायणं चरेन्मासं वीरहत्यासमं हि तत् ॥ इति ॥ सासमपविध्येत्यन्वयः।

अग्निहोत्र्यपविध्याग्नीन्मासादृध्यं तु कामतः ।
कृच्छं चान्द्रायणं चैव कुर्याद्त्राविचारयन् ॥ इति ।
मासाद्वीगपि चान्द्रायणमिच्छन्ति । स्मार्ते त्वग्नौ—
योऽग्नि त्यजति नास्तिक्यात्प्राजापत्यं चरेद् द्विजः ।
अन्यत्र पुनराधानं दानमेव तथैव च ॥ इति ।
मानवं तु—षष्ठात्रकाछता मासं संहिताजप एव च ।

होमश्र शाक्छैर्नित्यमपङ्क्तचानां विशोधनम् ॥ इति ॥ ३४ ॥ पवित्र अग्नि को बुझाने वाळे, वेद का स्वाध्याय त्यागने वाले, अथवा उपपातक के दोषी भी उपर्युक्त प्रायक्षित्त करे ॥ ३४ ॥

#### स्री याऽतिचारिगी गुप्ता पिगडं तु लभेत ॥ ३५ ॥

या स्त्री भर्तारमितचरित व्यभिचरित पुरुषान्तरेण संगच्छते सा चैत-देव प्रायश्चित्तं कुर्यात्सवत्सरं ब्रह्मचर्यम् । सा च यावत्समाप्यते प्रायश्चित्तं तावद् गुप्ता सती पिण्डमात्रं लभते । बुद्धिपूर्वे सकुद्गमन इदम्। अन्यत्र—

यत्पुंसः परदारेषु तचैतां चारयेद् व्रतम् । इत्येतत् ।

सजातीर्यावषये चेदम् । ब्राह्मण्याः क्षित्त्रियविषये वासिष्ठम्—व्यवाये संवत्सरं घृतपटं धारयेद् गोमयकर्दमे कुशप्रस्तरे वा भुङ्जानाऽधः शयीतोध्य संवत्सराद्दसु निमग्नायाः सावित्र्यष्टसहस्रण शिरोभिर्जुहुयादिति । वैद्यविषये त्वौशनसम्-व्यभिचारिणो कृच्छाब्दं चरेदिति । अत्र बृहद्पचेताः-

विप्रा शृद्रेण संपृक्ता न चैतस्मात्प्रसूयते।
प्रायश्चित्तं स्मृतं तस्याः कृच्छं चान्द्रायणत्रयम्।।
चान्द्रायणे द्वे कृच्छं च विप्राया वैद्ययसंगमे।
कृच्छचान्द्रायणे स्यातां तस्याः क्षत्त्रियसगमे।।
क्षात्त्रिया शृद्रसंपर्के कृच्छे चान्द्रायणद्वयम्।
चान्द्रायणं सकृच्छं च चरेद्वैद्रयेन संगता।।
शृद्रं गत्वा चरेद्वैद्रया कृच्छं चान्द्रायणोत्तरम्।
आनुछोम्येन कुर्वात कृच्छं पादावरोपितम्।। इति।

अजाताया ब्राह्मण्याश्चतुर्विशतिमते विशेषः—
विप्रगर्भे पराकः स्यात्क्षत्त्रियस्य तथैन्दवम् ।
ऐन्दवं च पराकश्च वैदयस्याकामकारतः ।।
शूद्रगर्भे भवेन्यागश्चण्डाळो जायते यतः ।
गभस्नावे धातुदोषैश्चरेचान्द्रायणत्रयम् ॥ इति ।
कामकारे पुनः पराकादिकं द्विगुणं कुर्यात् । वसिष्ठस्तु—
ब्राह्मणक्षत्त्रियविशां भार्याः शूद्रेण संगताः ।

अप्रजाता विशुध्यन्ति प्रायश्चित्तेन नेतराः ॥

आहितपतिगभीयाग्तु पश्चाच्छूद्रादिसंगमे—

अन्तर्वत्ना तु या नारी समेताऽऽक्रम्य कामिना। अायश्चित्तं न सा कुर्याद्यावद्गर्भो न निःसृतः ॥ जाते गर्भे व्रतं पश्चात्कुर्यान्मासं तु यावकम् । न गर्भदोषस्तत्रास्ति संस्कार्यः स यथाविधि ॥ इति स्मृत्यन्तरोत्तं द्रष्टव्यम् । या तु दौःशोल्यात्प्रायश्चित्तं न करोति तदा—

प्रातिछोम्ये वधः पुंसां स्त्रीणां नासादिकर्तनम् । इत्येतद्भवि । होनवर्णोपसुक्ता या साम्या(साऽङ्कया) वध्याऽथवा भवेत् । इति पराशरः । अंकनं पुंक्छिङ्गेन ॥ ३५॥

इसी प्रकार पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ व्यभिचार करने वाली स्त्री भी एक वर्ष तक ब्रह्मचर्य धारण कर प्रायक्षित्त करे।। ३५ ॥

अमानुषीषु गोवर्जं स्त्रीकृते क्र्ष्माग्डैर्घृतहोमो घृत-होमः॥ ३६॥

गोवर्जितास्वमानुषीषु महिषादिस्त्रीषु स्त्रीकृते मैथुन आचरिते कूष्मा-ण्डेचृतहोमः कर्तव्यः। गोवर्जिमिति वचनं विस्पष्टार्थम्। वक्ष्यति गिव च गुरुतलपसम इति। ततश्च तदेव गोगमने मविष्यति। सकुद्रमन इदम्! अभ्यासे शङ्कोक्तम्—पशुवेदयाभिगमने प्राजापत्यम्। इति। अत्र कण्ठः( ण्वः )—

प्रस्तो यस्तु वेदयायां भैक्षभुक्संयतेन्द्रियः । शतसाहस्रमभ्यस्य सावित्रीमेति शुद्धताम् ॥ इति । द्विरुक्तिरुक्ता ॥ ३६ ॥

गाय के अतिरिक्त अन्य ( मैंस आदि ) मादा पशु के साथ मैथुन करने पर कुष्माण्ड मन्त्रों के साथ घृत-होम करने पर शुद्धि होती है ॥ ३६ ॥

> इति श्रोगौतमीयवृत्तौ हरदत्तविरचितायां मिताक्षरायां तृतीयप्रदत्ते चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥

# अथ तृतीयप्रश्ने पञ्चमोऽध्यायः

कमप्राप्तं सुरापानप्रायश्चित्तमाइ-

सुरापस्य त्राह्मणस्योष्णामासिञ्चेयुः सुरामास्ये मृतः शुभ्येत् ॥ १ ॥

त्रिविधा सुरा। यथाऽऽह मनुः—

गौडो माध्वी च पैष्टो च विज्ञेया त्रिविधा सुरा । यथेवैका न पातव्या तथा सर्वो द्विजोत्तमैः ॥ इति । द्विजोत्तमा त्राह्मणाः । अत्त्रियवैदययोस्तु पैष्टयेव । यथा स एवाऽऽह—

सुरा वे मलमन्नानां पाष्मा च मलमुच्यते । तस्माद् ब्राह्मणराजन्यो वैदयश्च न सुरां पिवेत् ॥ इति ।

अन्तानां मलं सुर। पैष्टो । अत्र ब्राह्मणग्रहणं द्विजात्युपळक्षणम् । यस्य या प्रतिषिद्धा सुरा तस्याः पाता सुरापः । तस्य द्विजातेरास्ये तामेव सुरामुष्णामासिक्चेयुः । उपदेष्टृष्वयमासेचनारोपः । आसिक्चन्त्येव हि ते सुरामास्ये । येन सुरापेण सुरोष्णा पातन्या तस्येयं निष्कृतिरित्युपिदशन्तीति । स्वयमेव त्वासेचनकर्ता । तथा चाऽऽपस्तम्बः—सुरापोऽग्निस्पर्शो सुरां पिबेदिति । आसिक्चेयुरिति बहुवचनमुपदेष्टृणां बहुत्वं सूचयित । मनुरप्याह—

तेषां वेदविदो ब्र्युस्रयोऽप्येनःसु निष्कृतिम् । सा तेषां पावना यस्मात्पवित्रं विदुषां हि वाक् ॥ इति ।

मृतः शुध्येदितिवचनात्तथा सुरा तापितव्या यथा पातुर्भरणं भवति । आर्द्रवासाः पिबेदिति पैठोनसिः । आयसेन ताम्रण वा पात्रेणेति प्रचेताः । अत्र याज्ञवल्कयः—सुराम्बुघृतगोमूत्रपयसामग्निसंनिभम् ।

सुरापोऽन्यतमं पीत्वा मरणाच्छुद्धिमृच्छति ॥ बाळवासा जटी वाऽपि ब्रह्महत्याव्रतं चरेत् । पिण्याकं वा कणान्वाऽपि भक्षयेत्तु समां निशि ॥इति ।

तत्र मरणान्तिकप्रायश्चित्तं बुद्धिपूर्वाभ्यासिवषयम् । अत्रैव सक्तपान-विषयं ब्रह्महत्याव्रतं द्वादशवार्षिकम् । अत्र स्त्रियोऽधिकृत्य शङ्काः सुरा-छग्चनपछाण्डुगृञ्जनमांसादीन्यभक्ष्याणि वर्जयेदाहारमयं शरोरिमिति- वसिष्ठोऽपि—पतत्यर्धं शरीरस्य भार्या यस्य सुरां पिबेत्। पतितार्धं शरीरस्य निष्कृतिन विधीयते ॥ इति ।

अत्र स्त्रीणामपि प्रतिषिद्धा सुरा । प्रायदिचत्तं च भवति । तत्र स्त्रीणा-मर्घप्रायदिचत्तमित्युक्तं पुरस्तात् । तत्र मरणान्तिकेऽधक्छप्तेरशक्यत्वाद् बुद्धिपूर्वोसक्रत्पाने द्वादशवार्षिकस्यार्धम् । अभ्यासे तस्यैवाभ्यासः ॥ १॥

सुरापान करने वाले ब्राह्मण के मुख में तपती हुई सुरा डाले; इस प्रकार उसकी मृत्यु होने पर सुरापान का प्रायश्चित्त होता है ॥ १ ॥

श्रमत्या पाने पयो घृतमुदकं वायुं प्रतित्र्यहं तप्तानि स कुच्छ्रस्ततोऽस्य संस्कारः ॥ २ ॥

यस्त्वमत्याऽबुद्धिपूर्वं यवाग्वादिबुद्धया सुरां पिवति स पय आदीनि चत्वारि द्रव्याणि तप्तान्युष्णानि । द्वितीयाया निर्देशात्पिवदिति गम्यते । प्रतिज्यहं प्रथमे ज्यहे पयो द्वितीये घृतं तृतीय उदकं चतुर्थे वायुम् । वायो-रुष्णत्वं सातपे प्रदेशे । स कुच्छः स एवंभूतस्तप्तकुच्छ्रोऽस्य प्रायश्चित्तम् । ततः कुच्छ्रानन्तरं पुनः संस्कारः पुनरुपनयनमस्य कर्तव्यम् । तत्र माववो विशेषः—

वपनं मेखला दण्डो भैक्षचर्या व्रतानि च । एतानि तु निवर्तन्ते पुनः संस्कारकर्मणि ॥ इति ।

इदमीषदभ्यासविषयम्।

अज्ञानाद्वारुणीं पीत्वा संस्कारेणैव शुध्यति ॥

इति मानवं सकृत्पानविषयम् । यत्तु— विण्याकं वा कणान्वाऽवि भक्षयेत्त समां निशि ॥

इति याज्ञवल्क्यवचनम् । यचचाऽऽपस्तम्बोयम्—स्तियं कृत्वा सुरां पौत्वा, इत्यादि तदुभयमपि बहुकृत्वोऽभ्यास एव ।

> कणान्वा भक्षयेदब्दं पिण्याकं वा सकृन्निशा। सुरापानापनुत्त्यर्थं वास्त्रवासा जटो ध्वजी॥

इत्यादीनि मानवादीन्यबुद्धिपूर्वविषय एवाभ्यासतारतम्यापेक्षया व्यवस्थाप्यानि ॥ २ ॥

यदि अज्ञानवश सुरापान किये हो तो तीन दिनों तक क्रमशः उष्ण दूध, घृत और जल पीकर रहने एवं उष्ण वासु सेवन से शुद्धि होती है। इस प्रायश्चित्त को तमकुच्छ कहते हैं। उसके उपरान्त उसका पुनः (उपनयन) संस्कार होता है।। २॥

## मूत्रपुरीषरेतसां च प्राशने ॥ ३ ॥

मृत्रादीनां च प्राशने तप्तक्रच्छ्रसहितः पुनःसंस्कारः प्रायश्चित्तम् । इदं बुद्धिपूर्वविषयम् ।

भुक्त्वाऽतोऽन्यतमस्यान्नममत्या क्षपणं व्यहम्। मत्या भुक्त्वा चरेत्कुच्छ्रं रेतो विण्मूत्रमेव च ॥ इति । अज्ञातात्वाश्य विण्मूत्रं सुरासंसृष्टमेव च ।

पुनः संस्कारमर्हन्ति त्रयो वर्णो द्विजातयः ॥ इति च । कण्वश्च स्पष्टमाह—

रेतोमूत्रपुरीषाणां प्राशने मतिपूर्वके।

नाइनीयाच्च त्रयहं मत्या तप्तकुच्छ्रं चरेद् द्विजः ॥इति॥३॥ मूत्र, मल और वीर्य निगल जाने पर भी उपर्युक्त प्रायदिचकः विदित है॥३॥

## श्वापदोष्ट्रखराणां चाङ्गस्य ॥ ४ ॥

व्याबादयो वनचराः श्वापदाः । उष्ट्रखरौ प्रसिद्धौ । तेषामङ्गं मांसच-मीदि । तस्य प्राशने तप्तकुच्छ्ः पुनःसंस्कारश्च । बुद्धिपूर्वोभ्यास उभयं मिलितम् । सकृद्बुद्धिपूर्वे चाबुद्धिपूर्वोभ्यासे च तप्तकुच्छः । सकृद्मितिपूर्वे संस्कार एव भवति ।। ४।।

न्याम आदि मांसमक्षी पशु, ऊँट और गदहे का मांस खा लेने पर भी उपर्युक्त प्रायश्चित होता है।। ४॥

## ग्राम्यकुक्कुटस्करयोश्र ॥ ५ ॥

प्राम्यकुक्कुटसूकरयोदचाङ्गस्य प्राशन एतदेव प्रायदिचत्तम् । विषयः व्यवस्था च पूर्ववत् ।। ५ ॥

पालत् मुर्गे और सूअर के मांसमक्षण का भी यही प्रायश्चित्त है।। ५॥

#### गन्धात्राणे सुरापस्य प्राणायामा वृतप्राशनं च ॥ ६ ॥

यस्तु सुरापस्तस्य तं सुरागन्धमाजिञ्जति न पुनः शरोरगन्धं नापि भाण्डस्थायाः सुराया गन्धं तस्य प्राणायामास्त्रयो घृतप्राशनं च प्राय-श्चित्तम् । ब्राह्मणस्य मिल्लितम् , श्चत्त्रियस्य प्राणायामाः । वैद्यस्य घृत-प्राशनिमिति । सोमपस्य विशेषो मनुना दर्शितः—

> त्राह्मणस्य सुरापस्य गन्धमाघाय सोमपः। प्राणानप्सु त्रिराचम्य घृतं प्राचय विशुध्यति ॥ इति।

ब्राह्मणस्य रुजाकृत्यं घातिरघेयमद्ययोः । जैक्षयं पुंसि च मैथुन्यं जातिसंकरकं स्मृतम् ॥ इति । जातिश्रंदाकरं कम् कृत्वाऽन्यतममिच्छया । चरेत्सात्पनं कृच्छ्रं प्रजापत्यमनिच्छया ॥

इति [च] मानवं भाण्डस्थायाः सुराया गन्धावार्षे ॥ ६॥

सुरापान करने वाले की गन्ध सूँघने पर तीन बार प्राणायाम करने एवं श्रृत पीने पर शुद्धि होती है।। ६॥

### पूर्वैश्व दष्टस्य ॥ ७ ॥

पूर्वैः श्वापदादिभिर्दृष्टस्य च प्राणायामा घृतप्राशनं च प्रायदिचत्तम् ।

मनुस्तु—श्वस्रगालक्षेरैर्दृष्टो प्राम्यैः कव्याद्भिरेव च ।

नराश्वोष्टैर्वराहैश्च प्राणायामेन शुध्यति ॥ इति ।

ब्राह्मणविषये वसिष्ठो विशेषः—

बाह्यणस्तु शुना दृष्टो नदीं गत्वा समुद्रगाम्।
प्राणायामशतं कृत्वा घृतं प्राच्य विशुध्यति ।। इति ।
जातूकण्यः—ब्राह्मणी क्षत्त्रिया वैदया शुना च श्वापदैरिप ।

द्ष्टा सन्वैद्धमाष्ट्रत्य ग्रुध्यतीति न संशयः ॥ इति ॥ ७ ॥ कपर वर्णित मांसभक्षी पश्च आदि द्वारा काट क्रिये जाने पर भी तीन आयायाम और वृत-प्राश्चन से शुद्धि होती है ॥ ७ ॥

लप्ते लोहशयने गुरुतल्पगः शयीत ॥ ८ ॥ गुरुरत्र पिता ।

> निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि । संभावयति चान्येन स विश्रो गुरुरुच्यते ॥ इति मनुः ॥

विप्रयहणं वर्णोपलक्षणम् । तल्पशब्देन शयनवाचिना मार्या लह्यते । तत्रापि जननो तत्सपत्नी च । तद्गामो गुरुतल्पगः । लोहशयने कृष्णाय-सनिर्मिते तप्ते यथा मरणमेव भवति तथा तप्ते शयीत ॥ ८ ॥

गुरु-पत्नो गमन करने वाला जलती हुई लोहे की चारपाई पर शयन करें ॥ ८॥

# स्मीं वा श्लिष्येज्ज्वलन्तीम् ॥ ९ ॥

छोहमयो स्नोप्रकृतिः सूर्मी । तां ज्वलन्तोमप्रिवर्णां तप्तां दिल्प्येदाप्रा-णवियोगात् ॥ ९ ॥

अथवा तपा कर लाल की गईं लोहें की स्त्रो-प्रतिमा का आलिङ्गन करे || ९ ||

## लिङ्गं वा सवृषगामुत्कृत्याञ्जलावाधाय दिवागाप्रतीचीं व्रजेदिजसमाशरीरिनपातात् ॥ १० ॥

सबीजं लिङ्गमुत्पाट्य क्षुरादिना निकृत्य स्वस्याञ्जलौ स्थापयित्वा नैऋ ती दिशमाशरीरनिपाताद् अजेदिजिह्यम्। कूपाद्यपरिहरन्यत्रैव प्रति-हतस्तत्रैव तिष्ठे दाप्रलयादिति वसिष्ठः ॥ १०॥

अथवा वह अपनी अण्डकोष-सिंहत जननेन्द्रिय काटकर अञ्जलि में रख कर दक्षिण-पश्चिम दिशा को सीघा उस समय तक चलता रहे जब तक गिरकर मर न जाय ॥ १०॥

## मृतः शुध्येत् ॥ ११ ॥

सर्वशेषोऽयम् । पूर्वोक्तेषु प्रकारेष्वन्यतमेन मृत एव गुरुतल्पगः शुध्ये-न्नान्यथेति । त्रितयमप्येतज्जननीगमने स्वभायीदि बुद्ध्याऽ बुद्धिपूर्वं तत्सप-रन्यां च । सवर्णायां बुद्धिपूर्वगमने—

> पितृभार्यो तु विज्ञाय सवर्णां योऽभिगच्छति । जननी वाऽप्यविज्ञाय नामृतः स विशुध्यति ॥

इति षटत्रिंशन्मते दर्शनात्। जनन्यां कामकृते वासिष्ठम्— निष्काल (मु) को घृताभ्यक्तो गोमयाग्निना पादप्रभृत्यात्मानमवदाह-येत । इति । अकामतोऽभ्यासेऽप्येवमेव । अकामतस्तु मातुः सपतन्याः

सवर्णीया उत्कृष्टायाश्च गमनाभ्यासे शङ्कोक्तम्-

अधःशायी जटाधारो पर्णमूखफळाशनः।
एककालं समदनन्वे वर्षे तु द्वादशे गते॥
रुक्मस्तेयो सुरापश्च ब्रह्महा गुरुतल्पगः।
व्रतेनतेन शुध्यन्ति महापातिकनस्तिवमे॥ इति।

सकद्गमन उभयोरिच्छातः प्रवृत्तौ मानवम्-

खट्वाङ्को चीरवासा वा इमश्रुको विजने वने । प्राजापत्यं चरेत्कुच्छ्मब्दमेकं समाहितः ॥ इति ।

तया प्रोत्साहितस्य स्वेन वा प्रोत्साहितायामौद्यानसं प्रायिश्वतद्वयं क्रिमेण द्रष्टव्यम्—गुरुतल्पगामी संवत्सर ब्रह्मचारित्रतं षण्मासांस्तप्तकुच्छ्यं चेति । एवमुत्तरेष्विप प्रायिश्वतेषु यद्गुरु तदात्मना प्रोत्साहितायां यह्मघु तत्त्तया प्रोत्साहितस्य मध्यमं तूभयोरिच्छातः प्रवृत्ताविति द्रष्टव्यम् । तत्र व्याद्यः—

कृच्छु' चैवातिकृच्छ च तथा कृच्छातिकृच्छुकम्। चरेन्मासत्रयं विशः क्षत्त्रियागमने गुरोः ॥ इति । इदं सक्रद्गमने बुद्धिपूर्वी । बुद्धिपूर्वीभ्यास एकवर्षम् — मत्या गत्वा पुनर्भार्या गुरोः क्षत्त्रसुतां द्विजः। वृषणवर्जितं लिङ्गमुंत्कृत्य स मृतः शुचिः ॥ इति । कण्वः - चान्द्रायणं तप्तकुच्छ् मतिकुच्छ् तथैव च। सकृद् गत्वा गुरोभीयामज्ञानात्क्षत्त्रयां द्विजः ॥ इति । जात्कर्ण्यः-गुरोः क्षत्त्रसुतां भार्यां पुनर्गत्वा त्वकामतः। वृषणमात्रमुत्कृत्य शुद्धो जीवन्मृतोऽपि वा ॥ इति । कण्वः -- तप्तकुच्छं पराकं च तथा सांतपनं गुरोः। भार्या वैदर्श सक्रद्रत्वा बुद्धया मासं चरेद् द्विजः॥ इति । ळौगाक्षि:- गुरोवैंदयां पुनर्गत्वा(सकृद्गत्वा) गत्वा वाऽपि पुनः पुनः । लिङ्गामं छेदयित्वा तु ततः शुध्येत्स किल्बिषात्।। इति । प्रजापति:-पञ्चरात्रं तु नाइनीयात्सप्ताष्ट्रौ वा तथैव च। वैदयां भार्या गुरोर्गत्वा सकृदज्ञानतो द्विजः ॥ इति । हारीतः —अभ्यस्य वित्रो वैदयायां गुरोरज्ञानमोहितः। सषडङ्गं ब्रह्मचर्यं स चरेद्यावदायुषम् ॥ इति । जाबालि:-अतिकृच्छं तप्तकृच्छं पराकं च तथैव च। गुरोः सूद्रां सकूद् गत्वा बुद्ध्या विश्वयरेत्ततः ॥ इति 🖟 उपमन्युः—पुनः शूद्रां गुरोर्गत्वा बुद्ध्या विषः समाहितः । ब्रह्मचयमदुष्टात्मा द्वादशाब्दं समावरेत् ॥ इति । दोघतपाः - प्राजापत्यं सांतपनं सप्तरात्रोपवासनम् । गुरोः शूद्रां सकृद् गत्वा चरेदज्ञानतो जनः ॥ इति ।

गुरोः शूद्रां सकृद् गत्वा चरेद्ज्ञानतो जनः ॥ इति । तत्रैवाभ्यासे मानवं द्रष्टव्यम्— चान्द्रायणं वा त्रीन्मासानभ्यस्येन्नियतेन्द्रियः ।

चान्द्रायणं वा त्रोन्मासानभ्यस्येन्नियतेन्द्रियः । इतिष्येण यवाग्वा वा गुकतल्पापनुत्तये ॥ इति । अत्र व्याद्यः—जात्युक्तं पारदार्यं च गरुतल्पत्वमेव च । साधारणस्त्रिया नास्ति कन्यादूषणमेव च ॥ इति ॥१९॥॥

मृत्यु के बाद वह पाप से मुक्त हो जाता है।। ११।।

सखीसयोनिसगोत्राशिष्यभार्यासु स्तुषायां गवि च गुरु-तन्पसमः ॥ १२ ॥

सखी मित्रभूता । सयोनिर्भगिनी । सगोत्रैकगोत्रा । स्तुषा पुत्रभार्यानी

एतासु शिष्यभायायां गवि च मिथुनीभावे यावान्गुरुतलपदोषस्तावा-नस्येति।

याज्ञवल्क्यः-सिखभायोक्कमारीषु स्वयोनिष्वन्त्यजासु च । सगोत्रासु सुतस्त्रीषु गुरुतल्पसमं रमृतम् ॥ पितुः स्वसारं मातुश्च मातुलानी स्तुषामपि । मातुः सपत्नीं भगिनोमाचार्यतनयां तथा॥ आचार्यपत्नीं स्वसुतां गच्छस्तु गुरुतल्पगः । लिङ्गं छित्त्वा वधस्तस्य सकामायाः स्त्रिया अपि ॥ इति ।

नारदः-माता माल्डवसा श्वश्रूमीतुलानी पित्रव्वसा ।
पितृत्वसाखिशिष्यस्त्री मिनिनी तत्सस्त्री स्नुषा ॥
दुहिताऽऽचार्यभार्या च सगोत्रा शरणागता ।
राज्ञी प्रव्रजिता घात्री साध्वी वर्णीत्तमा च या ॥
आसामन्यतमां गच्छन्गुरुतल्पग उच्यते ।
शिद्यनस्योत्कर्तनात्तत्र नान्यो दण्डो विघोयते ॥ इति ।

कात्यायनः—जनन्याश्च भगिन्याश्च स्वसुतायास्तथैवन्च ।
स्तुषाया गमन चैव विज्ञेयमतिपातकम् ॥
अतिपातकिनस्त्वेते प्रविशेयुर्द्वताशानम्।

बृहद्यमः—रेतः सिक्त्वा कुमारोषु स्वयोनिष्वन्त्यजासु च ।
सिपण्डास्वन्यदारेषु प्राणत्यागो विधीयते ॥ इति ।
स एव-चाण्डाली पुल्कसी म्लेक्ली स्तुषां च भगिनी सखीम् ।
मातापित्रोः स्वसारं च निश्चिमां शरणागताम् ॥
मातुलानी प्रव्रजितां सगोत्रों नृपयोषितम् ।
शिष्यभाया गुरोभीया गत्वा चान्द्रायणं चरेत्॥

इति च॥ १२॥

मित्र की पत्नी ( अथवा मित्रभूवा स्त्री ), बहन, अपने कुल की किसी स्त्री, शिष्य की पत्नी, पतोहू अथवा गाय के साथ मैथुन कर्म का पाप गुरुपत्नीगमन के पाप के समान ही होता है ॥ १२ ॥

## श्रवकर इत्येके ॥ १३ ॥

एके मन्यन्ते सख्यादिगमनेऽवकरो दोषः । अत्र प्रायश्चित्तमप्यवकी-र्णिवतं न गुरुतत्त्पत्रतमिति । यान्येतानि सख्यादिगमनेऽनुक्रान्तानि प्राय-श्चित्तानि तेषु मरणान्तिकानि सप्रत्ययानुबन्धात्यन्ताभ्यासविषयाणि । यानि पुनरत्यन्तछघूनि तानि स्वभायोबुद्धचा श्रवृत्तस्य मध्ये ज्ञात्वा रेतः-सेकादवाङ्निवृत्तविषयाणि । मध्ये मध्यानि कल्प्यानि । 'न जातु ब्राह्मणं इन्यात्सर्वपापेष्ववस्थितम्' इति मानवं तु भरणान्तिकयोग्यमहापातका-दिव्यतिरिक्तविषयम् ॥ १३ ॥

कुछ आचार्यों का मत है कि इस प्रकार के दुष्कर्म का पाप ब्रह्मचर्य ब्रत खण्डन के पाप के तल्य होता है ॥ १३ ॥

अत्र प्रायश्चित्तमकुर्वतीनां स्त्रोणां दण्डमाह—

श्वमिराद्येद्राजा निहीनवर्णगमने स्त्रियं प्रकाशम् ॥ १४ ॥

निहीनवर्णेन सह या मैथुनमाचरित तां प्रकाशं सर्वेषामेव पदयतां पर्षत्स्थानगतो राजा दवभिरादयेत्खादयेत्। अत्र मनुः—

भर्तारं छङ्घयेद्या तु जातिस्त्री गुणगर्विता। तां रवभिः खाद्येद्राजा संस्थाने बहुभिः स्थितः ॥ इति ।

वसिष्ठस्तु जातिविशेषेण विशेषमाह-शृद्ध्येद् ब्राह्मणोमभिगच्छेत्लणे-वेष्टियत्वा शूद्रमग्नौ प्रास्य ब्राह्मण्याः शिरसि वपन कारियत्वा सर्पिषाऽ-भ्यज्य नग्नां खरमारोष्य महापथमनुसंब्राज्ञयेत्पृता भवतीति विज्ञायते । वैश्यश्चेद् ब्राह्मणीमभिगच्छेक्कोहितदभैंवेष्टियत्वा वैश्यमग्नौ प्रास्येत् । ब्राह्मण्याः शिरसि वपनं कारियत्वा सर्पिषाऽभ्यज्य नग्नां खरमारोष्य महापथमनुसंब्राज्येत्पृता भवतीति विज्ञायते । राजन्यश्चेद् ब्राह्मणोम-भिगच्छेच्छरपत्रवेष्टियित्वा राजन्यमग्नौ प्रास्येत् । ब्राह्मण्याः शिरसि वपनं कारियत्वा सर्पिषाऽभ्यज्य नग्नां खरमारोष्य महापथमनुसंब्राज्ये त्पृता भवतीति विज्ञायते । एवं वैश्यो राजन्यायां शुद्धश्च राजन्यावैश्य-योरिति । अनुछोमेषु प्रतिछोमं गच्छत्सु ब्याघ्र आह—

> वर्णानामनुलोमानां परस्परसमागमे । न्युत्क्रसेण ततो राजा खादयेद्वानरैः स्त्रियम् ॥ श्रुगालैर्बुद्धिपूर्वं चेत्पुरुषो वधमईति । अयमेवानुलोमानां स्वजातिन्युत्क्रमेष्विति ॥ इति ॥ १४ ॥

अपने से निम्नवर्ण के पुरुष से संभोग कराने वाली स्त्री को राजा सार्व-जनिक स्थान पर कुत्तों से खिल्वारे ॥ १४॥

# पुमांसं घातयेत् ॥ १५ ॥

अनन्तरोक्ते विषये गन्ता पुमानराज्ञा घातयितव्यः । वधप्रकारआ-नन्तरमेव वसिष्ठवचनेन दर्शितः ॥ १५ ॥ उसके साथ मैथुन करने वाले का भी वध करावे ॥ १५॥

#### यथोक्तं वा ॥ १६ ॥

लिङ्गोद्धार इत्यादि यथोक्तं वा दण्डप्रणयनं कर्तेव्यम् । सप्रत्ययाप्रत्य-याभ्यासानभ्यासापेक्षोऽयं विकल्पः ॥ १६ ॥

अथवा उसे यथोचित विधि से दण्डित करे ॥ १६॥

# गर्दभेनावकीर्णी निऋ तिं चतुष्पथे यजेत् ॥ १७ ॥

अवकीर्णी भवेद्गत्वा ब्रह्मचारी तु योषितम् । इति याज्ञवल्क्यः ।
स चतुष्पथे गर्दभेन पशुना निर्ऋतिं यजेत् । अत्र मानवो विशेषः—
अवकीर्णी तु काणेन गर्दभेन चतुष्पथे ।
पाकयज्ञविधानेन यजेत निर्ऋतिं निशि ।। इति ।

वसिष्ठम्तु-ब्रह्मचारी चेत्स्त्रियमुपेयादरण्ये चतुष्पथे लौकिकेऽग्नौ रक्षोदैवतं गर्दभं पशुमाछभेत, नैऋतं वा चरं निवंपेत्तस्य जुहुयात्का-माय स्वाहा, कामकामाय स्वाहा, निर्ऋत्ये स्वाहा, रक्षोदेवताभ्यः स्वाहा। इति ॥ १७ ॥

अवकीणों (ब्रह्मचर्य वत खिंडत करने वाला ) चौराहे पर निर्व्हति के लिए गदहे की बिल प्रदान करे ॥ १७ ॥

तस्याजिनमूर्ध्ववालं परिधाय लोहितपात्रः सप्तगृहान्भैनं चरेत्कर्माऽऽचचाणः ॥ १८ ॥

एवं गर्दभेनेष्ट्रा तस्यैव गर्दभस्याजिनमूर्ध्ववालं परिधाय छोहितपात्रः पाकेन छोहितं मृन्मयं पात्रं हस्ते गृहीत्वा कर्माऽऽचक्षाणोऽवकीर्णिने भिक्षां देहीति ब्रुवाणः सप्त गृहान्भैक्षं चरेत्। सप्तसु गृहेषु यावल्लब्धं ताव-देवाशनम्। अछाभ उपवासः ॥ १८॥

उस गदहे के चमड़े को इस प्रकार धारण करे कि उसके बाल उत्पर रहे और लाल रंग की मिट्टी का पात्र हाथ में लेकर अपने कर्म को बताता हुआ सात धरों से भिक्षा माँगे॥ १८॥

संवत्सरेग शुध्येत् ॥ १९ ॥ संवत्सरमेतद् व्रतं चरेच्छुद्धो भवति । अत्र मनुः— तेभ्यो छन्वेन भैक्षेण वर्तयज्ञैककाछिकम् । उपस्पृशंश्चिषवणमन्देनैकेन शुध्यति ॥ इति । इदं च वार्षिकं श्रोत्रियस्य विशस्य वैदयपत्न्यां द्रष्टव्यम् । आहतुः शङ्खलिखितौ-गुप्तायां बैदयायामवकीर्णः संवत्सरं त्रिषवणमनुतिष्ठेरक्षित्र-यायां द्वे वर्षे त्राह्मण्यां त्रीणि वर्षाणीति । गुप्तायां चेच्छोत्रियपत्नीत्वादि-गुणशालिन्याम् । अङ्गिराः—

अवकीर्णिनिमित्तं तु ब्रह्महत्याव्रतं चरेत्। चीरवासास्तु षण्मासांस्तथा मुच्येत किल्बिषात्॥ इति।

तद्कामतो गौतमीयैक (यं काम) विषयम्। पुनः शङ्कालिखितौस्वैरिण्यां वृषल्यामवकीणः सचैलं स्नात उदकुम्मं द्याद् ब्राह्मणाय।
वैद्यायां चतुर्थकालाहारो ब्राह्मणान्मोजयेद्यवसमारं च गोभ्यो द्यात्।
क्षित्रियायां त्रिरात्रमुपोषितो घृतपात्रं द्यात्। ब्राह्मण्यां षड्रात्रमुपोषितो
गां द्यात्। गोष्ववकीणः प्राजापत्यं चरेत्। षण्टायामवकीणः पलालभारं सीसमाषकं च द्यादिति। इदं चावकीणंप्रायिक्षत्तं सर्वेषामेव त्रैवणिकब्रह्मचारिणां समानम्। तथा च शाण्डिल्यः—

अवकीर्णी द्विजो राजा वैदयश्चापि खरेण तु । इष्ट्वा भैक्षाशनो नित्यं शुध्यत्यव्दात्समाहितः ॥ इति ॥ १६ ॥ इस प्रकार वह एक वर्ष में शुद्ध होता है ॥ १९ ॥

रेतःस्कन्दने भये रोगे स्वप्नेऽग्नीन्धनभैचचरणानि सप्त-रात्रमकु(त्रं कु)त्वाऽऽज्यहोमः सिमधो वा रेतस्याभ्याम् ॥२०॥

भये रोगे स्वप्ने वा यदि ब्रह्मचारिणो रेतः स्कन्देत्ततो रेतस्याभ्यां मन्त्राभ्यामाज्यहोमः कर्तव्यः । समिष्ठो वा । होम इत्युपसमस्तम-पेक्यते । एतत्तु भये रोग इत्यादि ब्रह्मचारिव्यतिरिक्तस्यापि । तथाऽ-ग्रीन्धनं समिदाधानं भैक्षचरणं च सप्तरात्रमक्ठ (त्रं क्र )त्वा पूर्वेवद्धोमः । रेतस्ये ऋचौ "पुनर्मामैत्विन्द्रियम्" इति । "पुनर्मनः पुनरात्मा म आगात्" इत्येके । आश्वलायनेन तु "पुनर्मामैत्विन्द्रियम्" इति । "इमे येऽधिष्ठयासोऽप्रये" इति ।

भये रोगे तथा स्वप्ने सिक्त्वा शुक्रमकामतः।
आदित्यमर्चियत्वा तु पुनर्मामित्यृचं जपेत्।। इति।
प्राजापत्यं सक्रत्सेकविषयम्। गौतमीयमभ्यासांवषयम्। हारीतः—
यः कुर्यादुपकुर्वाणः कामतोऽकामतोऽपि वा।
तदेव द्विगुणं कुर्याद् ब्रह्मचारो तु नैष्ठिकः ॥ इति।
अत्र वसिष्ठः—एतदेव रेतसः प्रयत्नोत्सगं दिवा स्वप्ने च ब्रतान्तरेषु चैवमिति। गर्दभं पशुमाळभेत नैर्ऋतं वा चरं निर्वपेदिति प्रकृतम्।

वानप्रस्थो यतिश्चैव खण्डने सति कामतः।

पराकत्रयसंयुक्तमवकीर्णिव्रतं चरेत् ॥ इति शाण्डिल्यः । पुंसि मैथुनमासेव्य यत्नोत्सर्गे च रेतसः । ब्रह्मचारो यथाभ्यासं स्नात्वाऽथ हविषा यजेत् ॥ पुंसि मैथुनमासाद्य वानशस्थो यतिस्तथा । कुच्छुं चान्द्रायणं चैव कृत्वा शुष्यति किल्बिषात् ॥ इति

कणवः।

सूर्यस्य त्रोन्नमस्कारान्स्वप्ने सिक्त्वा गृही चरेत्। यतिश्चैव वनस्थश्च त्रिः कुर्यादघमर्पणम् ॥ इति काश्यपः। मैथुनं तु समासाद्य पुंसि योषिति वा पुनः। गोयानेऽप्सु दिवा चैव स्वापे च स्नानमाचरेत्॥इति मानवम्।

गृहस्थस्य---

ऋतौ तु गर्भशङ्किःवात्स्नानं मैथुनिनः स्मृतम् । अनृतौ तु यदा गच्छेच्छौचं मूत्रपुरीषवत् ॥ इत्यङ्गिराः । वृद्धवसिष्ठः—यस्तु पाणिगृहोतायामास्ये कुर्वीत मैथुनम् । तस्य रेतसि तं मासं पितरस्तस्य शेरते ॥ इति ॥ २० ॥

भय या रोग के कारण (विना ज्ञान के) अथवा स्वप्न में वीर्य-स्खलन होने पर, तथा सात दिनतक अग्निकर्म एवं भिक्षाचरण न करने पर ब्रह्मचारी घृत का होम करे अथवा 'रेतस्य' आदि मन्त्र का उच्चारण करते हुए अग्नि में दो समिघाएँ रखे॥ २०॥

सूर्याभ्युदितो ब्रह्मचारी तिष्ठेदहरभुङ्जानोऽभ्यस्तमितश्च रात्रि जपन्सावित्रीम् ॥ २१ ॥

यस्तु सूर्यं उदयति स्विपिति स सूर्योभ्युदितो ब्रह्मचारी सर्वमहर-भुजानस्तिष्ठेत्। अभ्यस्तिमतश्च रात्रिं सर्वोमासोत। तिष्ठेदहिन रात्रा-वासोतेति कुच्छ्रे दर्शनात्। जपन्सावित्रोमित्युभयत्र समानम्। ब्रह्म-चारिमहणाद् गृहस्थादोनामन्यत्प्रायश्चित्तम्। 'आतमितः प्राणमायच्छे-दित्येके' इत्यापस्तम्बीयं गृहस्थस्य। आह विसष्टः—

वनस्थश्च यतिश्चेव सूर्येणाभ्युदितो यदि । ब्रह्मकूर्चाशिनौ भृत्वा जपेतां द्रपदां त्वहः ॥ इति । अभ्यस्तमितयोरपीदमेव । आह प्रजापतिः— पालाशं पद्मपत्रं वा ताम्रं वाऽथ हिरण्मयम् । गृहोत्वा साद्यित्वा च ततः कूर्चं समारभेत् ॥ गायत्र्याऽऽदाय गोमृत्रं गन्धद्वारेति गोमयम् ।

आप्यायस्वेति च श्लीरं दिधकाव्णेति वै दिध ॥ श्रुक्रमिस ज्योतिरसीत्याज्यं देवस्य त्वा कुशोदकम् । चतुर्दशीमुपोष्याथ पौर्णमास्यां समाचरेत् ॥ गोमयाद् द्विगुणं मूत्रं सर्पिदंदा बतुर्गुणम् । क्षीरमष्ट्राणं देयं दिध पद्धगुणं तथा ॥ स्थापयित्वाऽथ दर्भेषु पालाशैः पत्रकैरथ । तत्समुद्धृत्य होतव्यं देवताभ्यो यथाकसम् ॥ अग्नये चैव सोमाय साविज्या चैव मन्त्रतः। प्रणवेन तथा हुत्वा स्विष्टकुत्प्रणवेन तु ॥ एतद् ब्रह्मकृतं कृचं पवित्रं च तथैव च । एवं हुत्वा ततः शेषं पापं ध्यात्वा समाहितः ॥ आलोड्य प्रणवेनैव निर्मथ्य प्रणवेन तु । उद्भृत्य प्रणवेनैव पिबेच्च प्रणवेन तु ॥ एतद् ब्रह्मकृतं कूचे मासि मासि चरेद् द्विजः। सर्वपापैर्विशुद्धातमा स्वर्गलोकं स गच्छति ॥ यत्त्वगस्थिगतं पापं देहे तिष्ठति देहिनाम्। ब्रह्मकुर्चो दहेत्सर्वं प्रदोप्ताग्निरिवेन्धनम् ॥ इति ।

बुद्धिपूर्वेऽबुद्धिपूर्वे साधारणमिदम् । तथा च मनुः— तं चेदभ्युदियात्सूयः शयानं कामकारतः । निम्छोचेद्वाऽप्यविज्ञानाव्जपन्नुपवसेदिनम् ॥ इति ।

दिनमित्युपलक्षणं निम्लोचने रात्रिमुपवसेदिति । अभयरोगस्य इति जाबालिवचनाद्भये रोगे च प्रायश्चित्तं न भवति ॥ २१ ॥

स्योदय के समय सोते रहने पर ब्रह्मचारी दिन भर मौन रहकर उपवास करते हुए खड़ा रहे और स्यांस्त के समय सोने पर रात्रि भर गायत्री मनत्र का चप करता हुआ एक ही स्थान पर खड़ा रहे ॥ २१॥

श्रशुचिं दृष्ट्वाऽऽदित्यमीचेत प्राणायामं कृत्वा ॥ २२ ॥

अशुचिश्वण्डालादिः। तं दृष्ट्वा प्राणायाममेकं कृत्वा सूर्यमीक्षेत । जपादिनियमकाल इदं ब्रह्मचारिणः ।

आचम्य प्रयतो नित्यं जपेदशुचिदर्शने । सौर्यान्मन्त्रान्यथोत्साहं पावमानीश्च शक्तितः ॥

इति मानवं नैष्ठिकादीनाम् । अशुचिदशने द्विजः प्रणवं जपेदिति जाबालिगृह्यवचनं गृहस्थिवषयम् । अशुचिदर्शन आदित्यदर्शनं ब्राह्मण- दर्शनं गवामग्नेर्वेत्यौशनसं नियमकालाद्न्यत्र । जाबालिगृह्ये द्विजयहणा-च्छूद्रस्य न विधिनं प्रतिषेधः ॥ २२ ॥

चण्डाल आदि अपवित्र व्यक्ति को देखने पर प्राणायाम करके सूर्य का दर्शन करे ॥ २२ ॥

अभोज्यभोजनेऽमेध्यप्राशने वा निष्पुरीषीभावः ॥ २३ ॥

नित्यमभोवयं केशकीटावपन्नमित्यारभ्याभोवयानयुक्तानि । तानि च बहुप्रकाराणि । जातिदुष्टानि छञ्जनादीनि । काळदुष्टानि पर्युषितादोनि । परिप्रहृदुष्टान्युत्सृष्टादोनामन्नानि । संसर्गदुष्टानि केशकीटासुप्रहृतानि । कियादुष्टान्याचमनोत्थानव्यपेतादोनि । तेषामभोष्यानां भोजने च । मेध्यं पवित्रम् । अमेध्यमपरिशुद्धं स्थानपात्रपाकस्पर्शप्रदात्रादिना । तेषामभोष्यानां प्राशने च निष्पुरीषोभावः कार्यः । यथा निष्पुरोषमुद्रं भवति तथा कार्यम् ॥ २३ ॥

अभोज्य पदार्थं का भोजन करने पर तथा अपवित्र पदार्थ निगलने पर उस समय तक उपवास करे जबतक पेट पूर्णतः खाली न हो जाय ॥ २३ ॥

तत्कथम्--

त्रिरात्रावर[ म ]भोजनम् ॥ २४ ॥

तिस्रो रात्रोनं किश्चिद् मुङ्जोत । न किंचित्खादयेत् । न किंचित्पिवेत् । एवं निष्पुरीषीभावोऽवाष्यते । अवरमहणाचत्रात्रादेरिप भावः( छाभः ) । परमेण सप्तरात्रम् । तथा चाऽऽपस्तम्बः अभोष्यं भुक्त्वा नैष्पुरीष्यं तत्सप्ररात्रेणावाष्यत इति ॥ २४॥

इसके लिये वह कम से कम तीन दिन और रात तक उपवास करे।। २४ ।।

सप्तरात्रं वा स्वयंशीर्णान्युपभुद्धानः फलान्यनति-क्रामन् ॥ २५ ॥

ग्रुध्यतीति शेषः । अथवा नोपवसेत् किंतु स्वयंशीर्णानि स्वयंपतितानि फर्लानि भुञ्जानोऽनतिकामन्नस्वादुफ्लोपलम्भे तदतिक्रमेण स्वादुफ्लान्तर-प्रहणार्थमगच्छन्सप्तरात्रमेवं कुर्वन् ग्रुष्यति ॥ २५॥

अथवा सात दिन-रात तक स्वयं गिरे हुए फर्लों को खाकर रहने से पवित्र होता है ॥ २५ ॥

प्राक्पश्चनखेरपश्छर्दनं घृतप्राशनं च ॥ २६ ॥ तत्रैवाभोज्यप्रकरणे पद्धनखाइच शल्यकेत्यादिभिरष्टभिः सूत्रैयीन्य- भोज्यान्युक्तानि तेभ्यः प्राग्यान्यभोज्यानि नित्यमभोज्यमित्यादिभिरेकोन-विंशतिसूत्रेक्कानि तेषु भुक्तेषु च्छद्यित्वा घृतं प्राध्य विद्युष्यति । एवं च पूर्वकं प्रायदिचत्तद्वयं स्वभावदुष्टेषु पञ्चनखादिष्वेवावतिष्ठते । अत्र विष्णुः—मळानां मज्जानामन्यतरस्य प्राशाने चान्द्रायणं कुर्योक्षद्यनपळा-ण्डुकगुञ्जनतज्जविद्वाह्मामकुक्कुटनरमांसभक्षणे च सर्वेष्वेतेषु द्विजा-तीनां प्रायक्षित्तं पुनः संस्कारः ।

बृहरपतिः — अलेह्यानामपेयानामभक्ष्याणां च भक्षणे ।
रेतोमूत्रपुरोषाणां शुद्धिरचान्द्रायणं रमृतम् ॥
अङ्गिराः — अलेह्यानामपेयानामभक्ष्याणां च भक्षणे ।
रेतोमूत्रपुरोषाणामृषिकुच्छो विशोधनम् ॥
पद्मोदुम्बरबिल्यानां कुश्रपणपळाशयोः ।
पतेषामुदकं पोत्वा तमेनैव विशुध्यति ॥

कारयपः — छग्जनपताण्डुगृञ्जनकुक्कुटभक्षणे मेदः ग्रुक्रपानेऽयाच्य-याजनेऽभोच्यभोजनेऽभक्ष्यभक्षणेऽगम्यागमने चैवं प्रायदिचतं ब्राह्मणेभ्यो निवेद्य षड्रात्रापोषितद्रचीर्णान्ते प्राच्यामुदोच्यां दिशि गत्वा यत्र प्राम्य-पश्नां शब्दो न श्रूयते तिस्मन्देशेऽग्नि प्रज्वाल्य ब्रह्मासनमास्तीर्य तत्प्र-णीतेन विधिना पुनःसंस्कारमहीत । सुमन्तुः — छश्चनपछाण्डुगृञ्जनभक्षणे वोरशाद्धे स्तिकाभोज्यात्रमधुमांसमूत्ररेतोभेध्याभक्ष्यभक्षणे सावित्रयष्ट-सहस्रण मूर्धिन संपातानवनयेत्। एतान्येवाऽतुरस्य भिषकिकयायामप्रति-षिद्धानि भवन्ति । यानि चान्यान्येवंप्रकाराणि तेष्वत्यदोषः।

पलाण्डुं लशुनं चैव गृक्षनं कवकं तथा।
चत्वार्यक्षानतो जम्बा तप्तकृच्छ् चरेद् द्विजः ॥
मनुस्तु—छत्राकं विड्वराहं च लशुन मामकुक्कुटम् ।
पलाण्डुं गृक्षनं चैव मत्या मुक्त्वा पतेद् द्विजः ॥
अमत्येतानि षडं जम्बा कृच्छ्रं सांतपनं चरेत्।
यतिचान्द्रायणं वाऽपि शेषेषूपवसेदहः ॥
संवत्सरस्येकमि चरेत्कृच्छ्रं द्विजोत्तमः।

अज्ञातभुक्तशुद्धवर्थं ज्ञातस्य तु विशेषतः ॥ शातातपः—छशुनपछाण्डुगृञ्जनकुपुम्भशरकवकामेध्यभक्षणे तप्तक्रच्छः । विष्णुः—वृन्ताककवकाशने सांतपनम् । पैठोनसिः—छशुनपछाण्डु गृञ्जन-भक्षणे प्राजापत्यम् । देवछः-अभक्ष्यभक्षणे कृच्छूम् । पैठोनसिः—

अभस्यभक्षणे तप्तकुच्छम् । संवर्तः—े अभोज्यभोजनं कृत्वा बह्मक्षत्त्रविशां गणः । गोमूत्रयावकाहारः सप्तरात्रेण शुध्यति ।। बृहस्पतिः—पोत्त्रा शुक्ळकषायाणि भुक्त्वा चान्नं विगर्हितम् । भवेदश्यतो विश्रः कर्मणः स्याद्घोगतिः ।।

विन्णुः—दिधवर्जितानि सर्वेशुक्छानि चात्र प्राद्योपवसेदिति प्रकृतम् । शृह्यः—छोहितान्वृक्षनिर्यासान्त्रदचनप्रभवांस्तथा ॥

मुक्त्वा ऋबीसपकं (?) च त्रिरात्रं तु त्रती भवेत्।

शङ्खिखितौ—सर्वासां द्विस्तनीनां श्लीरप्राहानेऽजावर्जमेतदेव । अत्र षड्रात्रमभोजनं चान्द्रायणं चेति प्रकृतम् । अनिर्देशाविगोश्लीरप्राहाने तद्हरभोजनं सचैछरनानं च । शातातपः—

> उष्ट्रीक्षीरमिवक्षीरमन्नं च मृतिसूतके । चोरस्यान्नं नवश्राद्धे भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥

पैठीनसिः—अविखरोष्ट्रमानुषदुग्धप्राशने पुनरूपनयनं प्राजापत्यं च । बौधायनः-अवेः पयःपाने कुच्छोऽन्यत्र गज्यात् । गवि त्रिरात्रोप-वासः । शङ्कः—

> अनिद्शाया गोः क्षीरमाजं माहिषमेव च । गोरच श्वीरं विवत्सायाः स्यन्दिन्याश्च तथा पयः ॥ संघिन्यमेन्यमक्षायाः पीत्वा पक्षत्रतं चरेत् । क्षोराणि यान्यपेयानि तहिकाराशने बुघः ॥ सप्तरात्रत्रतं कुर्यायदेतत्परिकोर्तितम् ।

सुमन्तुः—एकशफोष्ट्रस्यन्दिन्यविश्वोक्षीरप्राशने गोमहिष्यजानां चानि-दशाहानां क्षीरप्राशने त्रिरात्रं यावकस्त्रिषवणं च । विष्णुः—गोजाविमहि-षोवर्जं सर्वपयांसि च तान्यप्यनिर्देशाहानि स्यन्दिनोसंधिनीविवत्साक्षीरं चामेष्यभुजदच क्षीरं प्राद्योपवसेदिति प्रकृतम् । हारीतः—अनुक्तानां सत्त्वानां भक्षणेऽतिकृच्छ्रो प्राम्याणां चान्द्रायणम् । यमः—

वराहैकशफानां च काककुक्कुटयोस्तथा।
क्रज्यादानां च सर्वेषाममक्ष्या ये च कोर्तिताः॥
मांसमूत्रपुरीषाणि प्राइय गोमांसमेव च।
श्वगोमायुकपीनां च तप्तकुच्छ्वं विशाधनम्।।
उपोष्य द्वादशाहं वा कूष्माण्डेर्जुहुयाद् घृतम्।

विश्वश्च-श्वकुवकुटमाम्यसूकरकाकगृधभासवायसपारावतमानुषका-कोळ्कानां मांसादने सप्तरात्रमुपवासो निष्पुरीषोभावो घृतप्राशनं युनः संस्कारइच कार्यः। बिडालकाकासृच्छिष्टं जम्बा च नकुलस्य च । केशकोटावपनं च पिबेद् ब्रह्मसुबर्चलाम् ॥ केशकीटावपननं च स्नोभिः स्वादस्तथैव च । स्नोदक्याभ्यां च संस्पृष्टं पञ्चगव्येन गुध्यति ॥

यमः—माक्षिकं फाणितं शाकं गोरसं छवणं घृतम्। एतानि हस्तदत्तानि सुकत्वा सांतपनं चरेत्॥

शङ्कः-एकपङ्कत्युपविष्टानां विषमं यः प्रयच्छति । यश्चैवादनात्ययं सर्वः कुर्योद् ब्रह्महणि व्रतम् ॥

यमः—ब्राह्मणक्षत्त्रियविशां शूद्राणां सहभोजनम्। प्राजापत्यं तप्तकुच्छमतिकुच्छ्रं तथैव च॥ चान्द्रायणमिति प्रोक्तं प्रायश्चित्तं क्रमेण तु।

शातातपः—योऽगृहीत्वा विवाह।ग्नि गृहस्थ इति मन्यते ॥ अन्नं तस्य न भोक्तव्यं वृथापाको हि स स्मृतः । वृथापाकस्य भुक्तवाऽन्नं प्रायश्चित्तं चरेद् द्विजः॥ प्राणायामं त्रिरभ्यस्य वृतं प्राश्य विद्युध्यति ।

अङ्गिराः—ब्रह्मक्ष्त्त्रविशां भुक्त्वा न दोषोऽस्यग्निहोत्रिणाम् ॥
सूतके शाव आशौचे अस्थिसंचयनात्परम् ।
चाण्डाळः इवपचः क्षत्ता सूतो वैदेहकस्तथा ॥
मागधायोगवो चैव सप्ततेऽन्त्यावसायिनः ।
अन्त्यावसायिनामत्रमदनोयाद्यस्तु कामतः ॥
स तु चान्द्रायणं कुर्यात्तप्तकुन्छ्रमथापि वा ।

यमः—ब्राह्मणान्नं ददच्छूदः शूद्रान्नं ब्राह्मणो ददत् ॥ उभावेतावभोज्यान्नौ सुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥ २३॥

यदि उपर्युक्त अभोज्य पदार्थों में पाँच नख वाले पशुओं से पहले गिनाये गये किसी पदार्थ का भोजन किया हो तो उसे उगल कर फिर घृत पीने पर शुद्धि होती है।। २६।।

# श्राक्रोशानृतहिंसासु त्रिरात्रं परमं तपः ॥ २७ ॥

महापातकोपपातकयुक्तादन्यत्राऽऽक्रोशे सताऽसता वा दोषेणातिवादे साक्ष्यादिविषयादन्यत्रानृते तत्रोक्तत्वात् । प्राणिभ्योऽन्यत्र हिंसायाम् । प्राणिषूक्तत्वात् । एतेषु निमित्तेषु परमं तपः परमेण त्रिरात्रमनशनं ब्रह्म-चर्यं कर्तेन्यम् । परमञ्हणादेकरात्रादेरिप लाभः । तत्र ब्राह्मण आक्रोशे त्रिरात्रं, क्षत्त्रिये द्विरात्रं, वैदय एकरात्रं, द्वाद्रेऽहरिति न्यवस्था । अनृतेऽ- प्येवम् । फलाफलाद्यपेक्षया ब्राह्मणादिस्वामिकेषु वृक्षादिषु हिंसायाम-प्येवम् । अत्र प्रजापतिः—

अनृते सोमपः कुर्योत्त्रिरात्रं परमं तपः।
पूर्णोहुतिं वा जुहुयात्सप्त ते अग्न इत्यृचा ॥ इति ।
अनृतोक्तौ ष्ठीवने च दन्तस्पर्शन एव च ।
पतितानां च संभाषे दक्षिणं अवणं स्पृशेत् ॥ इति ।
इदं परिहासादिनिमित्तानृतिवषयम् । हारीतः—
प्रत्याश्र्त्यानृतं ब्रूयान्मिथ्या सत्यमथापि वा ।
स तप्तकृच्छुसहितं चरेचान्द्रायणत्रतम् ॥
प्रजापितः—मांसं भुक्त्वा ब्रह्मचारी पुनः सस्कारमहैति ।
अभ्यास ऐन्दवं चैव नैष्ठिको द्विगुणं चरेत् ॥
वनस्थिस्तिगुणं कुर्योद्यतिः कुर्याच्तुर्गुणम् ।
मांसाशनेऽनृतोक्तौ च शवनिर्हरणे तथा ॥ इति ॥ २७ ॥

दोष देकर भर्त्सना करने, भूठ बोलने और दूसरे की हिंसा करने पर तीन दिन-रात का व्रत करे।। २७॥

आक्रोशे विशेषः--

#### सत्यवाक्ये वारुगीमानवीभिहोंमः ॥ २८ ॥

आक्रोशे सत्यवाक्ये सित वाक्षणीभिर्मानवाभिश्चाऽऽज्यहोमः कर्तव्यः । त्रिरात्रं परमित्येव । "यिक्वेचेदम्" "इमं मे वक्षण" "तत्त्वा यामि" "अवते हेड" इति वाक्षण्यः । अग्निक्क्ये पुरोहित इत्यारभ्याध्यायपरिसमाप्तेमीनव्य ऋच एकोनषष्टिर्मनुना दृष्टाः । तास्वन्त्याश्चतस्रो मक्षू देववत इत्याद्यास्तैत्तिरोयके सौमारौद्रचाभिष्टौ धाय्यत्वेन विनियुक्ताः । असावादित्य इत्यस्मिन्ननुवाके मानवीऋचो धाय्ये कुर्योदिति । सूत्र-कारोऽप्याह-मानवीऋचौ धाय्ये मक्षू देववत इत्येतासां द्वे इति । तत्रान्त्याभिराभिश्चतस्रभिर्होम इत्येके । अन्ये तु ऋग्वेदपिष्ठताभिः सर्वाभिर्म्रागिरिति ॥ २८ ॥

यदि आक्रोश सत्य हो तो मनु के वरुण-सूक्तों का उच्चारण करते हुए: होम करे ॥ २८॥

विवाहमैथुननमर्तिसंयोगेष्वदोषमेकेऽनृतम् ॥ २६ ॥

विवाहकाले कन्यावरयोरसत्स्विप गुणेषु कथितेष्विदं ते दास्यामीति प्रतिश्रुत्याप्रदाने च न दोषः । तथा मैश्रुनसंयोग इदं ते दास्यामीत्युक्त्वा

मैथुने कृते तस्यादानेऽपि न दोषः । नर्म परिहासस्तत्संयोगेऽनृतवचने न दोषः । तद्यथा भोक्तुकामं गृहमागतं इयाळादिकं प्रत्युच्यते—एहि मन्य ओदनं भोक्यसे मुक्तः सोऽतिथिभिरित्येवंप्रायम् । आतंसंयोग आतंस्य दुःखोपशमायानृतवचने न दोषः । तेनैतेषु निमित्तेष्वनृतवचनेषु न प्रायिश्चत्तमिति ।। २९ ॥

कुछ आचार्यों के मतानुसार विवाह, मैथुन, उपहास में तथा रोगी व्यक्ति को सान्त्वना देने के लिए असत्यभाषण का दोष नहीं होता ॥ २९ ॥

# न तु खलु गुर्वर्थेषु ॥ ३०॥

गुरुपयोजनेषु विवाहादिष्वप्यनृतं न वक्तव्यम्।। ३०॥

गुरु के सम्बन्ध में विवाहादि किसी स्थिति में असत्य भाषण न करे ॥ ३०॥

कस्माद्यतः-

# सप्त पुरुषानितरच परतश्च हन्ति मनसाऽपि गुरोरनृतं वद्त्रन्पेष्वप्यर्थेषु ॥ ३१ ॥ <

इत इत्यात्मानं निर्दिशति । आत्मानमारभ्य सप्त पुरुषान्पुत्रपौत्रादो-न्परतश्च सप्त पुरुषान्पित्रपितामहादोन्हन्ति पोडयति पापेन योजयतीति । मनसाऽपि गुरोरनृतं चिन्तयन्नलपेष्विप प्रयोजनेषु किमङ्ग महत्सु वाचा चद्दिति ॥ ३१ ॥

क्यों कि यदि वह छोटी बात के लिए मन से भी गुरु के प्रति असत्य भाषण करने पर सात पहले की पीढ़ियों तथा सात बाद को पीढ़ियों का नाश करता है ॥ ३१॥

#### अन्त्यावसापिनीगमने कुच्छ्राब्दः ॥ ३२ ॥

अन्त्यावसायिनीनां गमने मैथुनाचरणे कृच्छ्राब्दः प्रायश्चित्तं संवत्सरं प्राजापत्यविधिनाऽवस्थानम् । बुद्धिपूर्वे इदम् ॥ ३२ ॥

निम्नवर्ण की स्त्री से संभोग करने पर एक वर्ष तक कुच्छ वत करे ॥ ३२ ॥

#### श्रमत्या द्वादशरात्रः ॥ ३३ ॥

कृच्छ्रे प्रकृते द्वादशरात्रग्रहणं पराकोपसंग्रहणार्थम् । तथा च — अन्त्यजानां तु गमने भोजने च प्रमापणे । पराकेण विशुद्धः स्याद्गगवानिङ्गरा त्रवीत् ॥ इति ।

पराक्षण विशुद्धः स्याद्भगवानाङ्गरा त्रवात् ॥ इति । इति । इति रेतः सेकात्प्रागेवोपरतस्य । अर्ध्वे तु वासिष्ठम्—द्वादशरात्र-

मन्भक्षो द्वादशरात्रमुपवसेदश्वमेघावभृथं वा गच्छेत्। एतेन चाण्डाली-व्यवायो व्याख्यात इति ॥ ३३॥

अनिच्छा पूर्वेक उपर्युक्त पाप करने पर बारह दिन-रात तक वही तप करे।। ३३॥

#### उदक्यागमने त्रिरात्र [ स्त्रिरात्रः ] ॥ ३४ ॥

उद्क्यागमने सति ब्रह्मचर्यानशनादिना प्रायश्चित्तेन विरात्रो गमयि-तन्यः । बुद्धिपूर्वे सकुद्गमन इदम् । अभ्यासे मानवम्—

> अमानुषीषु गोवर्जमुदक्यायामयोनिषु । रेतः सिक्त्वा जले चैव कुच्छ्रं सांतपनं चरेत् ॥ इति ।

अबुद्धिपूर्वे सकृद्गमने शातातपोक्तम् । अनुदक्तमूत्रपुरीषकरणे च काकस्पर्शने सचैछस्नानं महाव्याहृतिभिर्होमश्च । रजस्वछागमने चैव-मिति । अभ्यासे वासिष्ठम्—रजस्वलागमने शुक्छमृषभं द्यात्कृष्णपिङ्ग-मिति [ द्विरुक्तिरुक्तार्था ] ।। ३४ ।।

मासिक धर्म के समय स्त्री से संभोग करने पर तीन दिन-रात वही वर्व करे ॥ ३४॥

> इति श्रीगौतमीयवृत्तौ हरदत्तविरचितायां मिताक्षरायां रुतीयप्रइते पक्षमोऽध्यायः॥ ५॥

# अथ तृतीयप्रश्ने पष्ठो अध्यायः

रहस्यं प्रायश्चित्तं वहयते-

#### रहस्यं प्रायश्चित्तमविख्यातदोषस्य ॥ १ ॥

यस्य पापस्य दोषः परैर्न विख्यातस्तस्य प्रायश्चित्तं रहस्यं भवति । यथा परैर्न ज्ञायते तथा कर्तव्यमिति यावत् । यैविंना यत्पातकं कर्तुं न शक्यते तद्वयतिरिक्तेक्वांतत्वं निषिध्यते । तेन पारदार्थे पतितसंवासे च तैर्क्वातत्वेऽपि वक्ष्यमाणं भवत्येव ॥ १ ॥

जिस व्यक्तिका पाप दूसरों की न शात हो वह गुप्त रूप से प्रायिश्वन करें ॥ १॥

## चतुऋ चं तरत्समन्दीत्यप्सु जपेदप्रतिग्राह्यं प्रतिजिघृ-चन्प्रतिगृह्य वा ॥ २ ॥

जातिदुष्टस्य वा कर्मदुष्टस्य वा पुरुषस्य स्वभूतं स्वयंदुष्टं च कृष्णाजिन्नाद्यप्रतिमाद्यम् । गत्यभावात्प्रतिजिधुक्षन्प्रतिमहोतुमिच्छंस्तरत्समन्दी धावतीति चतुर्ऋचं सूक्तमप्सु जपेत् । नाभिद्दने जले स्थित इत्येके । निमग्न इत्यन्ये । प्रतिगृह्य वा प्रतिमहात्पश्चाद्या जपेत् । एवं तुल्यवद्वि-कल्पः । अन्ये प्रतिग्रहात्पूर्वमेवाप्रतिमाह्यांमिति ज्ञाते प्राग्जपः । पश्चाद्ज्ञाते पश्चाद्ज्ञाते पश्चाद्ज्ञाते । अत्र मनुः—

प्रतिगृह्याप्रतिप्राह्यं भुक्त्वा चान्नं विगर्हितम् । जपंस्तरत्समन्दीयं मुच्यते मानवस्त्र्यहात् ॥ इति । प्रजापितः—जपादिपूरणं कुर्यात्ख्यातदोषो द्विजोत्तमः । रहःकृतस्य दोषस्य तत्तदेवाभ्यसेत्तथा ॥ इति ।

इदमभ्यासविषयम् ॥ २॥

जिसने ऐसा निषद दान ग्रहण करने की इच्छा की हो अथवा ग्रहण किया हो वह जल में खड़ा होकर तरत् समन्दी आदि चार ऋचाओं का जप करे ॥ २॥

# श्रभोज्यं बुग्रुचमाणः पृथिवीमावपेत् ॥ ३ ॥

नित्यमभोज्यं केशकीट।वपन्नमित्युक्तम् । यदि गत्यभावे तदेव भोक्तु-मिच्छति तदा पृथिवोम।वपेन्मृदं प्रक्षिपेत्ततो भुङ्जीत ॥ ३ ॥

निषिद्ध भोजन करने की इच्छा होने पर उस पर धूल डाले ॥ ३ ॥

## ऋत्वन्तरारमण उदकोपस्पर्शनाच्छुद्धिमेके ॥ ४ ॥

ऋतुमध्य आरमण उद्क्यागमन उदकोपस्पर्शनात्सचैल्लस्नानाच्छु-द्धिमाहुरेके। उदक्यागमने त्रिरात्र इति प्रकाशविषयम्। एकेप्रहणं पर-त्रापि संबध्यते ॥ ४॥

कुछ आचार्यों का पत है कि मासिक धर्म के समय स्त्री के साथ संभोग करने पर जलस्पर्श एवं वस्त्रसहित स्नान से सुद्धि होती है।। ४॥

## स्त्रीषु ॥ ५ ॥

एके स्वस्त्रीपूरकोपस्पर्शनमन्यत्र त्रिरात्रं मन्यते । अपर आह—-स्त्रीषु त्रडवाद्यास्विप गोवर्जं मैथुन आचरित उदकोपस्पर्शनाच्छुद्धिमेके मन्यन्ते ॥ ५ ॥

कुछ आचार्यों का मत है कि यह नियम अपनी ही पत्नी के विषय में होता है ॥ ५॥

अथ ब्राह्मणवधे रहराम्—

पयोत्रतो वा दशरात्रं घृतेन द्वितीयमद्भिस्तृतीयं दिवादि-व्वेकभक्तिको जलक्लिन्नवासा लोमानि नखानि त्वचं मांसं शोणितं स्नाय्वस्थि मजानमिति होमा श्रात्मनो मुखे मृत्यो-रास्ये जुहोमीत्यन्ततः सर्वेषां प्रायश्चित्तं श्रूणहत्यायाः ॥ ६ ॥

भूणहत्या ब्रह्महत्या। तस्याः प्रायश्चित्तमिदमुच्यते। आदित एकं दशरात्रं पयोत्रतः क्षीराहारः स्यात्। द्वितीयं दशरात्रं घृतेन वर्तयेत्। तृतीयमद्भः। वाशब्दाद्धविष्यभोजनो वा। शक्तितो विकल्पः। एतेषु दिवसेष्वेकभक्तिकः पयःप्रभृति किमपि पूर्वोक्तं सकृदेवोपभुक्षीत। कदा दिवादिषु प्रातःकालेषु न सायं न मध्याहः। जलक्लिल्नवासा एषु दिवसेष्वाद्वंवासाद्व स्यात्। तथा होमाश्चाष्टौ प्रत्यहमाज्येन कर्तव्याः। तत्र मन्त्राः—लोमानि नखानि त्वचं मांसं शोणितं स्नाय्विध्य मज्जानमिति। तेषां सर्वोदासम्नो मुखे मृत्योरास्ये जुहोमि स्वाहेत्यन्ते प्रयोक्तव्यम्। जुहोतिचोदना स्वाहाकारप्रदानेति वचनात्। तद्यथा। लोमान्यात्मनो मुखे मृत्योरास्ये जुहोमि स्वाहेत्यन्ते जुहोमि स्वाहेत्यन्ते प्रयोक्तव्यम्। जुहोतिचोदना स्वाहाकारप्रदानेति वचनात्। तद्यथा। लोमान्यात्मनो मुखे मृत्योरास्ये जुहोमि स्वाहेत्येवप्रकारा होमाः॥ ६॥

श्रोत्रिय (वेदश ब्राह्मण ) की हत्या के लिये रहस्य प्रायदिचत इस प्रकार है: दस दिन केवल दुग्वपान उसके बाद के दस दिन केवल घृतपान और उसके बाद दस दिन केवल जल पीकर रहे और वह भी दिन में केवल एक बार प्रातःकाल प्रहण करे, अपने वस्त्र निरन्तर भिगोये रखे, केश, नख, त्वचा, मांस, रक्त, स्वायु, अस्थि, मजा के लिये प्रतिदिन आठ आहुति इस मन्त्र से करे, 'आत्मा के मुख में मृत्यु के दाढों में होम करता हूँ।' लोमानि आत्मनो मुखे मृत्योरास्ये जुहोमि स्वाहा' आदि ॥ ६॥

अथ भ्रूणइत्याया एवान्यत्प्रायश्चित्तमुच्यते— उक्तो नियमः ॥ ७ ॥

पयोत्रतो वेत्यादिर्वक्ष्यमाणोऽपि वेदितब्यः ॥ ७ ॥ अब ब्रह्महत्या के लिये दूसरा प्रायदिचत्त बताया जाता है ॥ ७ ॥

त्र्यम् त्वं पारयेति महान्याहृतिभिर्जुहुयात्कूष्माएडैश्वाऽऽ-ज्यम् ॥ = ॥

अग्ने त्वं पारयेत्युचा महाव्याहृतिभिभूरादिभिः कृष्माण्डैर्यद्देवा देवहेडनमित्यादिभिश्च क्रमेण सकृदाज्यं जुहुयात्।। ८॥

'अग्ने त्वं पारय' इस ऋचा से, महाव्याद्वियों ( भूअर् आदियों ) के साथ कृष्माण्ड मन्त्रों से क्रमशः एक एक बार आज्य होम करे।। ८॥

तद्वत एव वा ब्रह्महत्यासुरापानस्तेयगुरुतल्पेषु प्राणाया-मैस्तान्तोऽघमपेणं जपन्सममश्रमेधावभृथेनेदं च प्रायश्रित्तम् ॥६॥

तद् वत एव वा तेनैव पयोवतो वेत्यादिना व्रतेनोपेतस्यतुर्षु व्रद्धहत्या-दिषु पापेषु प्रायिक्षत्तं कुर्यात् । प्राणायामैस्तान्तो म्लानो याविद्धः प्राणा-यामैस्तान्तो भवति ताविद्धः कुर्याद्घमषणम् । अधमषणेन ऋषिणा दृष्टमृतं च सत्यं चेत्यादिनाऽधमषणम् । तश्चाश्वमेधावभृथेन सम तुल्यम् । जपन्निति वर्तमानप्रयोगेण प्रत्यहमेव त्रिंशद्वातं व्रतं कुर्यात् । अत्र मनुः-

यथाऽश्वमेधः कतुराट् सर्वपापप्रणाशनः। तथाऽघमर्षणं सूक्तं सर्दपापप्रणाशनम्॥९॥

ब्राह्मण की हत्या के लिए, सुरापान के लिए, सोने की चोरी और गुर-पत्नीगमन के लिए बह वही बत करे, म्लान होने तक निरन्तर प्राणायाम करता हुआ रहे और अध्मर्षण ऋषि द्वारा दृष्ट मन्त्र 'ऋतं च सत्यं च' मन्त्र का जफ करें। यह प्रायक्षित्त अरुवमेध के अन्त में किये जानेवाले अवस्थ स्नान के तुल्य होता है॥ ९॥

## सावित्रीं वा सहस्रकृत्व त्रावर्तयन्पुनीते हैवाऽऽत्मानम् ॥१०॥

तद् व्रत एवेत्यतुवर्तते । प्राणायामैस्तान्त इति च । सावित्री सहस्र-कृत्व आवर्तयन्निति जप्यमात्रं भिद्यते । अन्यत्समानम् । एवं कुर्वन्नात्मानं पुनीते ब्रह्महत्यादिभ्यश्चतुभ्यः शोधयति । हेति प्रसिद्धौ । एवेत्यवधारणे । ततश्चान्येष्विप पापेषु सावित्रयभ्यासः शुद्धिहेतुः । तथा च वसिष्ठः—

सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दशावराम्।

श्रुद्धिकामः प्रयुक्षीत सर्वपापेष्वपि स्थितः ॥ इति ।

व्याब्रोऽप्याह्—न सावित्रीसमं जप्यं न व्याहृतिसमं हुतम्।

नान्नतोयसमं दानं न चाहिंसासमं तपः ॥ इति ॥ १० ॥

अथवा सहस्र बार गायत्री मन्त्र का जप करने पर वह निश्चय ही पापमुक्त हो जाता है !! १० !!

प्रायश्चित्तान्तरमाह--

श्चन्तर्जले वाज्यमर्षणं त्रिरावर्तयनसर्वपापेभ्यो विग्रुच्यते [ विग्रुच्यते ] ॥ ११ ॥

तद्वत एवोदकस्यान्तर्निमम्बिशद्वात्रमघमर्षणं त्रिरभ्यस्य सर्वस्मा-त्पापाच्ज्ञानकृतादज्ञानकृताच मुच्यते । द्विकक्तिश्च व्याख्याता ॥ ११ ॥

अथवा जल में इब कर तीन बार अधमर्षण ऋषि के स्क का जप करने पर सभी पापों से मुक्त होता है ॥ ११ ॥

> इति श्रीगौतमीयवृत्तौ हरदत्तविरचितायां मिताक्षरायां वृतीयप्रक्ते षष्ठोऽध्यायः ॥ ५ ॥

# अथ तृतीयप्रश्ने सप्तमोऽध्यायः

ं उक्तानि महापातकेषु रहस्यप्रायश्चित्तानि । अथोपपातकेषु बद्धन्त्रथममय-कीर्णिनः प्रायश्चित्तं वक्तुं तस्य निन्दातिशयपदर्शनाय श्रतिमुदाहरति—

### तदाहुः कतिधाऽवकीर्णी प्रविशतीति ॥ १ ॥

तदिति वाक्योपन्यासः । कतिधाऽनकीर्णी कतिभिः प्रकारैः किं किं प्रविशतोति ब्रह्मवादिन आहुः ॥ १॥

(ब्रह्मवादियों का प्रश्न है कि ) ब्रह्मचर्य मंग करनेवाला किस-किस प्रकार से किसमें किसमें प्रवेश करता है ? ॥ १ ॥

अत्रोत्तरम् —

मरुतः प्राणेनेन्द्रं बलेन बृहस्पतिं ब्रह्मवर्चसेनाग्निमिवेतरेण सर्वेणेति ॥ २ ॥

प्राणेन पद्मवृत्तिना मरुतो वायून्प्रविशति । इन्द्रं बलेन प्रविशति । वृत्तस्वाध्यायसंपद् ब्रह्मवर्चसेन बृहस्पतिम्। इतरेण सर्वेण चक्षुरादिनेन्द्रिय-वर्गेणामिमेव प्रविशति । एवमल्पायुर्निरुत्साहो ब्रह्मवर्चसहीनश्रक्षुरादि-होनश्चावकीर्णो भवति । अतश्चरितव्यं प्रायश्चित्तम् ॥ २ ॥

उनका कहना है कि उसके प्राया मरुत् के पास, बळ इन्द्र में, ब्रह्मवर्चस बृहस्पति में और शेष अंश अग्नि में प्रनेश करता है ॥ २॥

तदानीमाह ---

सोऽमावास्यायां निश्यग्निमुपसमाधाय प्रायश्चित्ताज्याहुती-र्जुहोति ॥ ३ ॥

सोऽवकीण्यभावास्यायां निर्वयर्धरात्रे गृह्योक्तेन मार्गेणाग्निं प्रतिष्ठा-प्योपसमाधायाऽऽज्यभागान्ते प्रायश्चित्तरूपा आज्याहुतीर्जुहोति ॥ ३ ॥

वह अमावस्या की रात्रि में अग्नि प्रज्विति करें और व्रतस्वरूप घृत की दो आहुतियाँ प्रदान करे ॥ ३ ॥

तत्र मन्त्री-

कामावकीर्णोऽस्म्यवकीर्णोऽस्मि कामकामाय स्वाहा । कामाभिदुग्घोऽस्म्यभिदुग्घोऽस्मि कामकामाय स्वाहेति समिध- माधायानुपर्युच्य यज्ञवास्तु कृत्वोपोत्थाय समासिश्चित्वत्येतया त्रिरुपतिष्ठेत ॥ ४ ॥

होमान्त एकां समिधं तूष्णोमाधायांदितेऽन्वम् स्था इत्यादिभिर-प्रिमनुपर्युक्षति । ततो यज्ञवास्तु करोति । अत्र च्छन्दोगानां गृद्धो स्वष्ट-छतोऽनन्तरं पठ्यते—समिधमाधाय दर्भानाष्ये हवोषि च त्रिरवधायाय-मध्यमूळान्यक्तं रिहाणा वियन्तु वय इत्यभ्युक्ष्यामावनुप्रहरेद्यः ? (यो) भूतानामधिपतो रुद्रस्तन्तिचरो वृषा पश्चनसमाकं मा हिंसीरेतदस्तु हुतं तव स्वाहेति तद्यज्ञवास्तु सर्वत्र कुर्योदिति । तदेतद्यज्ञवास्तु कृत्वोपोत्थाया-प्रिसमोपे स्थित्वा समासिक्षतु, इत्येतया च त्रिरमिमुपतिष्ठेतः॥ ४।।

इन दो मन्त्रों "कामावकीणोंऽस्मिवकीणोंऽस्य कामकामाय स्वाहा (मैं काम से दूषित हूँ, मैं दूषित हूँ, उस कामकाम के लिये स्वाहा ), "कामाभि- दुग्वोस्म्यभिदुग्वोस्मि कामकामाय" (मैं काम से पीड़ित हूँ, मैं पीड़ित हूँ, कामकाम को स्वाहा" का उच्चारण कर मौन होकर एक समिध अग्नि में रखकर अग्नि के चारों ओर जल लिंड़ के और यज्ञवास्तु होम करके अग्नि के समीप आकर तीन बार 'समासिखनु' (अग्नि मेरा अभिषेक करें ) मन्त्र का पाठ कर अग्नि की पूजा करें ॥ ४॥

त्रिरुपस्थानस्यार्थवादः —

त्रय इमे लोका एषां लोकानामभिजित्या अभिक्रान्त्या इति ॥ ४॥

त्रयो हि छोका भूर्भुवः स्वरिति । तेषामभिजितिभीगयोग्यता-पादनम् । अभिकान्तिस्तत्रैवाऽधिपत्येनाधिष्ठायावस्थानम् । तद्रथमेवं कर्तव्यमिति संबन्धः ॥ ५॥

ये लोक तीन हैं, इन तीन लोकों को जीतने के लिए इनका स्वामित्व प्राप्त करने के लिये यह कर्म करना चाहिए ॥ ५॥

एतदेवैकेषां कर्माधिकृत्य योऽप्रयत इव स्यात्स इत्थं जुहु-यादित्थमनुमन्त्रयेत वरो दिच्छोति प्रायश्चित्तमविशेषात् ॥ ६ ॥

योऽपूत इवं स्यादन्योऽप्यात्मानमपूर्तिमेव मन्यते न केवलमवकीणीं सोऽप्येतदेवोक्तं कर्माधिकृत्येत्थं जुहुयादित्थमनुमन्त्रयेत होममुपस्थानं चैवं कुर्यात्। वरो दक्षिणा। गौवें वरः। सा स्वयंकर्तृकत्वाद् ब्रह्मणे देयेति श्रवणविशेषात्। श्रविशेषेण सर्वेषामुपपातिकनामिदं प्रायश्चित्तमित्येकेषां मतम्॥ ६॥ कुछ लोगों के अनुसार उपर्युक्त कर्म सभी सामान्य निषिद्ध दोषों के लिए प्रायश्चित्त है। इसके विषय में वे कहते हैं कि पापी व्यक्ति इस प्रकार से होम करे प्रवं इस प्रकार मन्त्रों का जप करे। कर्म कराने वाले ऋत्विष् को वह अपनी इच्छानुसार दक्षिणा प्रदान करे॥ ६॥

श्रनार्जवपैशुनप्रतिषिद्धाचारानाद्यप्राशनेषु श्रूद्रायां च रेतः सिक्तवाऽयोनौ च दोषवति च कर्मण्यपि संधिपूर्वेऽब्लिङ्गाभिरप उपस्पृशेद्वारुणीभिरन्यैर्वा पवित्रैः ॥ ७॥

अनार्जवं शाह्यम् । पैशुनं परदोषसूचनम् । प्रतिषद्धाचारो निषिद्धानुष्ठानम् । अनाद्यमभक्ष्यं तस्य प्राशनम् । पतेषु श्रूद्रायां रेतः सिक्त्वाऽयोनौ चाऽऽस्यादिषु वा रेतः सिक्त्वा, दोषवति कर्मणि परपीडात्मके
स्तैयात्मके च संधिपूर्वे बुद्धिपूर्वे, अपिशब्दादबुद्धिपूर्वे कृतेऽब्लिङ्गाभिरापो हिष्ठा मयोभुव इति तिसृभिर्हिरण्यवर्णाः शुचयः पावका इति
चतस्रिभः, वारुणोभिर्यात्कं चेदिममं मे वरुण तत्त्वा याम्यव ते हेड इत्येताभिरन्यैर्वा पवित्रैः पवमानः सुवर्जन इत्यादिभिरप उपस्पृशेत्पूर्वे स्नात्वा
पश्चादञ्जलिना मूर्ष्नं मन्त्रैरेतैरपः क्षिपेत् । यद्यव्यनाद्यप्रशनमपि प्रतिषिद्वाचारस्तथाऽपि पृथगुपादानात्तेषु बहुभिर्मार्जनमनाद्यप्रशने यथासंभवं
द्वाचारस्तथाऽपि पृथगुपादानात्तेषु बहुभिर्मार्जनमनाद्यप्रशने यथासंभवं
द्वाचारस्तथाऽपि प्रथगुपादानात्तेषु बहुभिर्मार्जनमनाद्यप्रशने यथासंभवं

शास्त्र (धोखा), चुगुली, निषिद आचरण करने तथा वर्षित पदायों का भोषन या पान करने, राद्धा स्त्री से संभोग करने योनि के स्पतिरिक्त अन्यत्र मुख आदि में वीर्यस्वलन करने तथा जानबूझ कर दूसरों को झानि पहुँचाने के लिये दोषपूर्ण कार्य करने पर आप या वरुण के प्रति उक्त मन्त्रों या अन्य पवित्र करने वाले मन्त्रों के उच्चारण के साथ स्नान करे श्रीर अपने ऊपर खल छिड़के॥ ७॥

अतिषिद्धवाङ्मनसापचारे व्याहृतयः पश्च सत्यान्ताः ॥ = ॥

प्रतिषिद्धविषये यो बाङ्मनसयोरपचारः कुस्सिता प्रवृत्तिस्तत्र व्या-हतयः पञ्चज्ञष्या भूराद्यः सत्यान्ताः प्रथमेऽध्याय उक्ताः । वाङ्मनसो-रिति पाठोऽस्मभ्यं न रोचते । अवतुरेति समासान्तविधिप्रसङ्गात् । प्रतिषिद्धग्रहणस्य च दुरन्वसत्वात् ॥ ८॥

निषिद्ध विषयों के संबन्ध में वाणी या मन द्वारा किये गये पाप की शुद्धि के लिये पाँच व्याद्वतियों का उच्चारण करना चाहिए ॥ = ॥ सर्वास्वपो वाऽऽचामेदहश्च माऽऽदित्यश्च पुनात्विति प्राता रात्रिश्च मा वरुणश्च पुनात्विति सायम् ॥ ९ ॥

सर्वासु पापिकयास्वनाजवादिब्बाभ्यां मन्त्राभ्यामपोऽभिमन्त्रयाऽऽ-चामेदहश्चेति प्रातः पिबेद्रात्रिश्चेति सायं पिबेत् ॥ ९ ॥

अथवा सभी पाप-क्रियाओं के लिए प्रातः काल 'अहश्च माऽऽदित्यश्च पुनातु' (दिन और सूर्य मुझे पवित्र करें ) मन्त्र से चल को अभिमन्त्रित करके आचमन करे और सन्ध्या को "रात्रिश्च मा वरुणश्च पुनातु' (रात्रि और वरुण मुझे पवित्र करें ) मन्त्र से आचमन करे ॥ ९॥

श्रष्टौ वा सिमध श्रादध्याद्देवकृतस्येति हुत्वैव सर्वस्मादेन-सो मुच्यते [ मुच्यते ] ॥ १० ॥

अथवा देवकृतस्येत्यादिभिर्मन्त्रैरष्टौ समिध आद्ध्यान्जुहुयात्। हुत्वैव सर्वस्मादेनसो न केवल्लमनार्जवादिभ्यः कित्वयाज्ययाजनादेरप्येनसो मुच्यते। अस्य होमस्य मुख्यत्वत्रदर्शनार्थमेवकारः। हुत्वैवान्यद्वस्त्रेति। तत्रश्च सित सभव इदमेव ज्यायः। देवकृतस्यैनसोऽवयन्तनमसि स्वाहेत्याद्योऽष्टौ मन्त्राः [हिरुक्तिकक्तार्था]।। १०।।

अयवा 'देवकृतस्य' आदि मन्त्रों का उच्चारण करते हुए आठ सिमधाएँ अग्नि में होम करे। उनका होम करने से ही सभी पापों से मुक्ति हो बाती है।। १०।।

> इति श्रीगौतमीयवृत्तौ हरदत्तविरचितायां मिताक्षरायां चृतीयप्रदने सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

# अथ तृतीयप्रश्ने अष्टमोऽध्यायः

कुच्छ्रातिकुच्छ्रो चान्द्रायणमित्युक्तम् । तत्र क्रमेण कुच्छ्रादिस्वरूपमाह-

श्रथातः कुच्छ्रान्व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ अथशब्दोऽधिकारार्थः । अतःशब्दो हेतौ । य एत आख्याता न

अब इस कुच्छ का वर्णन करेंगे। १॥

शक्यन्ते कर्तमतः कुच्छान्ज्याख्यास्याम इति ॥ १॥

### हविष्यान्त्रातराशान्भवत्वा तिस्रो रात्रीर्नाश्नीयात् ॥ २ ॥

यिक्वयैर्वश्वादिव्यतिरिक्तैनिष्पादितान्घृतादिसंयुक्तान्क्षारख्वणवर्जिन्तान्प्रातराशान् । अइन (इय)न्त इत्याशा प्रासाः । दिवा भोज्यान्प्रान्धान्भुक्त्वा । अथापरं व्यद्दमिति वक्ष्यमाणत्वादत्रापि व्यद्दमिति गम्यते । तिस्रो रात्रीनाइनीयादिति तिस्मिष्ट्यहे राव्यशनप्रतिषेधः श्रुत्यनुसारेण कृतः । पुनरयं वक्तव्यः । कथम् – सायं प्रातिद्विज्ञातीनामशनं श्रुतिचोदित- मिति परिसंख्यानाद् द्विरेव भोजनं प्राप्तम् । तत्र प्रातराशान्भुक्त्वेत्युक्ते परिसंख्यानादिसद्धा रात्रावशननिवृत्तिर्थोत्तरत्र दिवा भोजननिवृत्तिः॥२॥

वीन दिन तक प्रातः काल इविष्य का भक्षण करे और सन्ध्या को उपवास करे।। २॥

#### अथापरं त्रयहं नक्तं भुद्धीत ॥ ३ ॥

एवं दिवा हिवज्यभोजनेन ज्यहं नीत्वाऽनन्तरं ज्यहं नक्तमेव भुङ्जीत। हिवज्यानित्येव ॥ ३॥

पुनः तीन दिन केवल सन्ध्या को इविष्य का मक्षण करे।। ३॥ अथापरं त्र्यहं न कंचन याचेत ॥ ४॥

अथ नक्तभोजनश्यह।नन्तरमपरं श्यहं न कंचन बन्धुमि याचेत । याच्याप्रतिषेषोऽयम् । स्वद्रव्यस्य वाऽयाचित्तत्व्धस्याप्रतिषेधः । एवमुक्ते हविष्यनियमो न प्राप्नोति । काळविशेषाश्रवणाद् द्विभीजनं च प्राप्नोति । न याचेतेत्यत्रापि हविष्यानित्येवानुवर्तते । अयाचितळ्बेऽपि सक्ठदेव सिद्धम् । कुतः । अथापरिमित् वचनस्य पूर्वेण सदृशार्थत्वात् । तत्तु दिवा नक्तं वा यथेच्छम् । अन्ये तु श्यहमयाचित्रवत इत्यापस्तम्बोये दर्शना- दयाचितल्रज्धेनैंव त्र्यहं वृत्तिर्न स्वद्रत्र्येण । नापि याचितल्रज्धेनेति वर्ण-यन्ति । अनुष्ठानमप्येवमेव ॥ ४ ॥

पुनः तीन दिन तक किसी से भोजन न माँगे ॥ ४ ॥

### श्रथापरं त्र्यहम्रुपवसेत् ॥ ५ ॥

स्पष्टम् । एवमयं द्वादशाहसाध्यः कृच्छः । वसिष्ठेन प्रकारान्तरमपि दर्शितम्—

> अहः प्रातरहर्नक्तमहरेकमयाचितम्। अहस्रोपवसेदेकमेवं चतुरही परौ॥ अनुमहार्थं विपाणां मनुधर्मभृतां वरः। बालवृद्धातुराणां च शिशुकुच्छुमुवाच ह ॥ इति।

भरद्वाजः-प्राजापत्यं चरन्वित्री यद्यशक्ती दिने दिने।

विप्रान्पञ्चावराञ्चुद्धान्भोजयेत्सम्यगर्चितान् ॥ इति ।

यस्मिन्दिनेऽशक्तिस्तत्रैवं, दिनान्तरेषु पूर्ववत् । तत्राप्यशक्तो ब्राह्मणः भोजनमुपवासदिनेष्वशक्तो वा ब्राह्मणभोजनं दस्वा ह्विष्यानसम्य-ग्मुङ्कोत ॥ ५॥

तब फिर तीन दिन तक उपवास रखे। । ४ ॥

अय कुच्छ्रस्य गुणविधि:—

#### तिष्ठेदहिन रात्रावासीत चिप्रकामः ॥ ६ ॥

यः कामयेत क्षित्रं शुध्येयमिति स तिष्ठन्नेवाहर्नयेत । भोजनाद्यवि-रोघेन रात्रावासीत । स्वापोऽप्यासीनस्यैव । वसिष्ठस्तु क्षिप्रकामस्य प्रका-रान्तरमाह—

> अथ चेत्त्वरते कर्तुं दिवसं मारुताशनः। रात्रौ चैव जले तिष्ठेत्प्राजापत्येन तत्समम्॥ सावित्र्यष्टसहस्रं तु जप्यं ऋत्वोत्थिते रवौ। मुच्यते पातकैः सर्वेर्यदि न भ्रणहा भवेत्॥६॥

जो शींघ शुद्ध होना चाहे वह दिन में खड़ा रहे और रात्रि को बैठा रहे॥ ६॥

### सत्यं वदेत् ॥ ७ ॥

सत्यं यथादृष्टम् । विवाहादिविषयेऽपि सत्यमेव वदेत् ॥ ७ ॥ वह सत्य भाषण करे ॥ ७ ॥

### श्रनार्येर्न संभाषेत ॥ = ॥

द्विजातिव्यतिरिक्तैर्लिङ्गस्याविवक्षितत्वाक्तत्स्त्रीभिरिप न संभाषेत ॥८॥ बहु आर्थ के अतिरिक्त किसी अन्य से संभाषण न करे ॥ ८॥

### रौरवयौधाजपे नित्यं प्रयुक्तीत ॥ ९ ॥

रौरवयौधाजपे सामनी। पुनानः सोमधारयेत्यस्यामृचि गोते। नित्यं प्रत्यहः प्रयुक्षीत गायेत्। अपर आह-नित्यं पुनः प्रयुक्षीतेति॥९॥ प्रतिदिन रौरव और यौधजप नाम के साम का गान करे॥९॥

अनुसवनग्रदकोपस्पर्शनमापो हि छेति तिसुभिः पवित्रवती-भिर्मार्जयीत हिरएयवर्णाः शुचयः पावका इत्यष्टाभिः ॥ १० ॥

खदकोपरपर्शनं स्नानम् । तद्नुसवनं त्रिषु सवनेषु कर्तव्यम् । तद-नन्तरं च मार्जनमापो हि छेत्यादिभिः । पवमानः सुवजन इत्यनुवाकः या ऋषस्ताः पवित्रवत्यः । लिङ्गसमवायात् । ताभिश्च तैत्तिरीये पद्धमे काण्डे प्रेष्ठे प्रदने हिरण्ववर्णाः शुचयः पावका इत्याद्या ऋषः षठ्यन्ते । ता दशः भवन्ति । तत्राष्टाभिः । यदि तु शाखान्तरे क्वचिद्ष्टावेव पठ्यन्ते ततस्ता एव प्राह्याः ॥ १०॥

'आप्नो हि छा' आदि तीन मन्त्रों का उच्चारण करते हुए प्रातः, मध्याह और संध्या को स्नान करे और 'हिरएयवर्णां, श्रुचयः पानका' आदि आठ पनित्र करने वाळे मन्त्रों से शरीर को सुखावे ॥ १० ॥

## श्रथोदकतर्पणम् ॥ ११॥

अथ मार्जनानन्तरमुद्केन तर्पेणं कर्तव्यम् ॥ ११॥ तन वह जळ से तर्पण करे ॥ ११॥

तत्र मन्त्राः--

नमोऽहमाय मोहमाय मंहमाय धुन्वते तापसाय पुनर्वसवे तमः । नमो मौञ्ज्यायोर्व्याय वसुविन्दाय सार्वविन्दाय नमः । नमः पाराय सुपाराय महापाराय पारियष्ण्वे नमः । नमो रुद्राय पशुपतये महते देवाय त्र्यम्बकायैकचरायाधिपतये हराय शर्वायेशानायोग्राय विज्ञा घृणिने कपिद्वे नमः । नमः सूर्यायाऽऽदित्याय नमः । नमो नीलग्रीवाय शितिकसदाय नमः । नमः कृष्णाय पिङ्गलाय नमः । नमो ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय वृद्धायेन्द्राय हरिकेशायोध्व रेतसे नमः । नमः सत्याय पावकाय पावकवर्णाय कामाय कामरूपिणे नमः । नमो दीप्ताय दीप्तरू- पिणे नमः । नमः सोभ्याय सुपुरुषाय महापुरुषाय मध्यमपुरुषायोत्तमपुरुषाय ब्रह्मचारिणे नमः । नमश्रन्द्रललाटाय कृति । ससे नमः । १२ ॥

नायमेको मन्त्रः। एताश्चाऽऽज्याहुतय इति बहुवचननिर्देशात्। किं
तिर्हि। त्रयोदशैते मन्त्राः। नमस्कारादयो नमस्कारान्ताश्च सर्वे। तत्र
प्रथमे चतुर्थ्यन्तानि षड् देवस्य नामानि । द्वितीये चत्वारि । तथा
तृतीये। चतुर्थे त्रयोदश । महते देवायेति महादेवपदमेव व्यस्तमुक्तम्।
पद्धमादिषु त्रिषु द्वे। अष्टमे षट्। नवमे पद्ध। दशमे द्वे। तथ्यकादशे।
द्वादशे षट्। त्रयोदशे द्वे। इति षट्पद्धाशदेवनामानि । एभिर्मन्त्रेस्तर्पणमनुसवनम् ॥ १२॥

अहंभाव को उत्पन्न करने वाले, मोह को उत्पन्न करनेवाले, दान देनेवाले, पाप का नाश करने वाले और तप करनेवाले पुनर्वसु को नमस्कार है। मुख्यास की भेंट को, जल के तपण को प्रहण करने वाले, घन जीवने बाले और विश्व की विजय करने वाले को नमस्कार है। सफलता देनेवाले को, पूरी सफलता देनेवाले को, महान् सफलता देने वाले को, प्रयत्नों को सफल बनाने वाले की नमस्कार है। पशुपित महान देव, तीन आँखों वाले, अकेले विचरण करने वाले कह को, अधिपित हर को, शर्व को, ईशान को, उग्र को, वच्च घारण करने वाले कह को, अधिपित हर को, शर्व को, ईशान को, उग्र को, वच्च घारण करने वाले प्रवास कर जाले कल्डाचारी को नमस्कार है। सूर्य और आदित्य को नमस्कार है। नीली प्रीवा वाले, काले कण्डावाले को नमस्कार है। कुष्ण वर्ण वाले, भूरे वर्ण वाले को नमस्कार है। इरेष्ठ को, श्रेष्ठ को, बृद्ध को, इन्द्र को, हरिकेश और कर्णवाले को नमस्कार है। दीत और दीसक्पी को नमस्कार है। तीच्ण और तीक्षणरूपी को नमस्कार है। सीमय को, सुन्दर पुरुष, महापुरुष, मध्यपुरुष और उत्तम पुरुष ब्रह्मचारी को नमस्कार है। सिर पुरुष महापुरुष, मध्यपुरुष और उत्तम पुरुष ब्रह्मचारी को नमस्कार है। सिर पुरुष चन्द्रमा धारण करनेवाले और चर्म घारण करने वाले को नमस्कार है। सिर पुरुष चन्द्रमा धारण करनेवाले और चर्म घारण करने वाले को नमस्कार है। सिर पुरुष चन्द्रमा धारण करनेवाले और चर्म घारण करने वाले को नमस्कार है। सिर पुरुष चन्द्रमा धारण करनेवाले और चर्म घारण करने वाले को नमस्कार है। सिर पुरुष चन्द्रमा धारण करनेवाले और चर्म घारण करने वाले को नमस्कार है। सिर पुरुष चन्द्रमा धारण करनेवाले और चर्म घारण करने वाले को नमस्कार है। सिर पुरुष चन्द्रमा धारण करनेवाले और चर्म घारण करने वाले को

एतदेवाऽऽदित्योपस्थानम् ॥ १३ ॥ आदित्य उपस्थीयते येन तदादित्योपस्थानम् । एतेन क्रास्नेन मन्त्रे- णाऽऽदित्य उपस्थेय इत्युक्तं भवति । एतद्प्यनुसवनं प्रत्यहम् । सक्वदि-त्यन्ये । पृथग्योगकरणात् । अन्यथाऽथोदकतर्पणमादित्योपस्थानं चेत्ये-कमेव योगमकरिष्यत् ॥ १३॥

इसी मन्त्र से स्थेकी पूजा करनी चाहिए।। १३।।

एता एवाऽऽज्याहुतयः ॥ १४ ॥

पता इति मन्त्रमपि परामृशति । एतच्छ्रब्दस्याऽहुतिसामानाधिकर-ण्यात्स्त्रीलिङ्गता । एतैरेव त्रयोदशिममन्त्रेराज्यमि होतव्यमित्युक्तं भवति । तत्र "जुहोतिचोदना स्वाहाकारश्रदाना" इति स्वाहाकारान्तेर्होमः प्रत्यहं सकुत्कर्तव्यः ।। १४ ।।

इन्हीं मन्त्रों से आज्य की आहुति प्रदान करे।। १४।।

द्वादशरात्रस्यान्ते चरुं श्रपयित्वैताभ्यो देवताभ्यो जुहुयात् ॥ १५ ॥

एवमुक्तेन प्रकारेण द्वादशरात्रं नीत्वा तदन्ते त्रयोदग्रेऽहिन गृह्योक्तेन मार्गेण चर्छ श्रपयित्वैताभ्यो वस्यमाणाभ्यो देवताभ्यो जुहुयात् ॥ १५॥

बारह दिन के बाद घर बनाकर हन देवताओं के छिए बिलिप्रदान करें ॥ १५ ॥

ता आइ-

त्रग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहाऽग्नीषोमाभ्यामिन्द्राग्निभ्या-मिन्द्राय विश्वेभ्यो देवेभ्यो ब्रह्मणे प्रजापतयेऽप्रये स्विष्टकृत इति ॥ १६ ॥

स्विष्टकृता सह नवाऽहुतयः । द्विः स्वाहाकारपाठोऽनुषङ्गप्रकारदर्श-नार्थः । सर्वे एव स्वाहाकारान्ताः [ इस्यर्थः ] ॥ १६ ॥

अग्नि के लिये, स्वाहा; सोम के लिए, स्वाहा; अग्नीषोम के लिये, स्वाहा; इन्द्र और अग्नि के लिये, इन्द्र के लिये, सभी देवताओं के लिये, ब्रह्मा के लिये, प्रचापति के लिये, अग्नि स्विष्टकृत के लिये ॥ १६ ॥

# ततो त्राह्मणतर्पणम् ॥ १७ ॥

ततो होमानन्तरं त्राह्मणास्तर्पयितव्या भोजनादिभिः। शुचीम्मन्त्र-वतः सर्वक्रत्येषु भोजयेदित्यापस्तम्बः॥ १७॥

व बाह्मणों को भोजन करावे ॥ १७ ॥

## एतेनैशातिकुच्छ्रो च्याख्यातः ॥ १८॥

स्पष्टम् ॥ १८॥

इस प्रकार अतिकृच्छ्र वत बताया गया है ॥ १८ ॥

यस्त्वस्य विशेषस्तमाइ--

## यात्रत्सकृदाददीत तात्रदश्नीयात् ॥ १९॥

एकेन पाणिना यावत्तकृद।दातुं शक्तुयात्तावदेवादनीयात् । हविष्यं दिवा नक्तमयाचितमुपवास इति विशेषाः स्थिता एव । अत्र मनुः—

> रकैकं प्रासमदनीयात्त्रयहाणि त्रीणि पूर्ववत् । ज्यहं चोपवसेदन्त्यमिति कुच्छः स उच्यते ॥ १९॥

के किन यह वृत करते समय उतना ही भोजन करना चाहिए जितना एक बार खा सके ॥ १९॥

### अब्भन्नस्तृतीयः स कुच्छातिकुच्छः॥ २०॥

पूर्वोक्तेष्वेव भोजनकालेषु केवलगुद्कमेव पिबेट्स एष तृतीयः कृच्छातिकृच्छो नाम वेदितव्यः । अत्रोपवासदिनेष्वाचमनव्यतिरेकेणो-दकपानमपि न भवति । त एते त्रयः कृच्छा उक्ताः ॥ २०॥

तीसरा कुन्छ वह होता है जिसमें केवल जल का सेवन किया जाता है और उसे कुन्छातिकुन्छ वत कहते हैं ॥ २०॥

तेषु--

## प्रथमं चरित्वा शुचिः पूतः कर्मणयो भवति ॥ २१॥

प्रथमं प्राजापत्यं चरित्वा शुचिः 'संध्याहीनोऽशुचिर्नित्यमनर्हः सर्व-कम्भु' इत्यादिना विहिताकरणिनिमित्तेन दोषेण हीनः। पूतः प्रतिषिद्धा-चरणजन्येनाधर्मण रहितः। कर्मण्यः कम्भु योग्यश्च भवति। कर्मण्य इति वचनादप्रज्ञातदोषस्यापि कृच्छ्वानुष्ठानादेवानादिष्टेषु कर्मसु योग्यतेति ज्ञाप्यते॥ २१॥

इनमें से प्रथम कुच्छ्र करने वाला पवित्र और अपने वर्ण का कर्म करने के किये योग्य बन जाता है।। २१॥

द्वितीयं चरित्वा यर्तिकचिदन्यनमहापातकेम्यः पापं क्रुरुते तस्मात्प्रग्रुच्यते ॥ २२ ॥

द्वितीयमतिकुच्छ्रं चरित्वा महापातकव्यतिरिक्तैः पापैर्मुच्यते ॥२२॥

दूसरे कुच्छ वत को करने वाला महापातकों के अतिरिक्त अन्य सभी पापी से शुद्ध हो बाता है ॥ २२ ॥

### वृतीयं चरित्वा सर्वस्मादेनसो मुन्यते ॥ २३ ॥

तृतीयं क्रच्छातिकृच्छं चरित्वा सर्वस्मान्महापातकाद्प्येनसोऽनिभ-संधिकृतान्मुच्यते ॥ २३ ॥

तीसरें कुच्छ वत को करने वाळे के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ २३ ॥ एवं व्यस्तानां फलमुक्त्वा समस्तानामाह--

त्रथैतांस्त्रीन्कुच्छांश्वरित्वा सर्वेषु वेदेषु स्नातो भवति सर्वे-देवैर्ज्ञातो भवति ॥ २४ ॥

य एतां बीन्कुच्छानव्यवधानेनानुतिष्ठति तस्य सर्वान्वेदानधीत्य स्नातस्य यत्फलं वत्तुल्यं फलं भवति । सर्वेषां देवानां छोका जिता-स्तेन ॥ २४॥

इन तीनों कुच्छ वर्तों को करने वाला सभी वेदों में पूर्ण और सभी देखें। में प्रख्यात हो जाता है ॥ २४॥

अय विदुषः प्रशंसा-

## यश्रवं वेद [ यश्रवं वेद ] ॥ २५ ॥

यश्चेतान्छच्छान्स्वरूपेणेतिकर्तव्यतया फळेन विजानाति सोऽपि सर्वेषु वेदेषु स्नातो भवति । सर्वेदे वैक्कातो भवति । एवं क्वानं प्रशस्त-मित्यर्थः । [द्विरुक्तिककार्था ] ॥ २५ ॥

इसी प्रकार इन्हें जानने वाला भी पूर्ण और प्रख्यात होता है ।। २५ ॥

इति श्रीगौतमोयवृत्तौ हरदत्तविरिचतायां मिताक्षरायां तृतीयप्रदनेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

# अथ तृतीयप्रश्ने नवमोऽध्यायः

#### अथातश्चान्द्रायगम् ॥ १ ॥

पूर्ववद् व्याख्येयम् । चन्द्रप्राप्तिनिमित्तभूतं कर्म चान्द्रायणम् । तथा चान्ते वस्यति-चन्द्रमसः सलोकतामाष्नोतिति ॥ १॥

अन इस चान्द्रायण वत का वर्णन करेंगे।। १ ।।

तस्योक्तो विधिः कुच्छ्रे ॥ २ ॥

तिष्ठदहनीत्यादिको यो विधिः क्रुच्छः उक्तः स चान्द्रायणस्यापि द्रष्टव्यः ॥ २ ॥

कुन्छ्र के लिए विहित सामान्य नियम चान्द्रायण में भी होते हैं।। २।। यस्तु विशेषः स उन्यते—

## वपनं व्रतं चरेत् ॥ ३ ॥

व्रवमिति प्रायश्चित्तमाह । 'एतै द्विजातयः शोध्या व्रतेराविष्कृतैनसः' इत्यादौ दर्शनात् । यदि प्रायश्चित्तार्थं चान्द्रायणं क्रियते तदा वपनमपि कर्तव्यम् । अविशेषेऽपि पुरुषाणामेव । तदेव स्त्रियाः केशवपनवर्जमिति बौधायनस्मरणम् । चान्द्रायणे वपनविधानात्कृच्छ्ये प्रायश्चित्तार्थेऽपि न भवति । व्रतं चरेदिति वचनाददृष्टार्थं कर्मण्यतार्थे च चान्द्रायणे न वपनम् ॥ ३॥

यदि चान्द्रायण प्रायक्षित्त के िक्य किया जा रहा हो तो केश मुड़ा दिये काँय।। ३।।

# श्वोभृतां पौर्णमासीग्रुपवसेत् ॥ ४ ॥

श्वः पौर्णमासी भवितेत्यवगम्य पूर्वेद्युश्चतुर्ददयामुपवसेत्। ६पवासी भोजनळोपः ॥ ४ ॥

पौर्णमासी के एक दिन पहले उपवास करे ॥ ४ ॥

श्राप्यायस्य सं ते पयांसि नवो नव इति चैताभिस्तर्पण-माज्यहोमो हविषश्रानुमन्त्रणग्रुपस्थानं चन्द्रमसः ॥ ५ ॥

आप्यायस्वेत्यादिभिर्मन्त्रैस्तर्पणादोनि चत्वारि कर्माण कर्तव्यानि । व्यवण्याद्यथासंस्यं न भवति । तत्र तर्पणहोमौ प्रतिमन्त्रं भवतः । अनु-

मन्त्रणमुपस्थानं च समुचयेन । कृच्छ्रविध्यतिदेशाद्रौद्रेण य उदकतर्पणा-दयः प्राप्तास्तेषां च समुचय इत्येके । उपदिष्ठैरतिदिष्टानां बाध इत्यन्ये ॥५॥

'आप्यास्व संते पर्यासि नवो नव' मन्त्र से जल का तर्पण करे, घृत का होम करे, हिव का अनुमन्त्रण करे एवं चन्द्रमा की पूजा करे।। ५।।

# यदेवा देवहेडनमिति चतस्मिर्जुहुयात् ॥ ६ ॥

यहवा देवहेडनिमत्यनुवाक आदितश्रतसृभिर्श्वागिमरनादेशादाज्यं जुहुयात् पूर्वाभिस्तिसृभिद्यवेति सप्ताऽऽक्याहुतयः ॥ ६ ॥

'यद्देवा देवहेडनम्' आदि चार ऋचाओं का उचारण करते हुए आज्य की आहुति करें ॥ ६ ॥

## देवकृतस्येति चान्ते समिद्धिः ॥ ७ ॥

आज्यहोमान्ते देवकृतस्येत्यादिभिः पूर्वोक्तैरिंशमन्त्रैः समिद्धिहीमः कर्तव्यः । उपदेशक्रमादेव सिद्धेऽन्तम्रहणं प्राप्तानुवादः । अन्ये पुनश्चान्द्रा-यणान्त इति व्याचक्षते । तेषां च शब्दो न संगच्छते ॥ ७ ॥

आख्य-होम के उपरान्त 'देवकृतस्य' आदि गंत्री से समिधाओं का होम करें ॥ ७ ॥

श्रों भूर्भुवः स्वस्तपः सत्यं यशः श्रीरूगिंडौजस्तेजो वचः पुरुषो धर्मः शिव इत्येतैर्ग्रासानुमन्त्रगं प्रतिमन्त्रं मनसा ॥ द ॥

प्रणवादयः पद्भदश मन्त्रास्तेषामेकैकेन मन्त्रेणैकैकस्य प्रासस्य मनसाऽनुमन्त्रणं कर्तव्यम् । अनुमन्त्रणक्रमेण भोजनम् । यदा तु न्यूना प्रासास्तदा यावद् प्रासमादितो मन्त्रा प्राह्माः । अन्ततो लुप्यन्ते । प्रासान्तुमन्त्रणमिति वचनान्नेते भोजनमन्त्राः । ततश्च प्राणाहुतिमन्त्राणामनिन्वृत्तिः । यदा चत्वारो प्रासास्तदा द्वाभ्यां पूर्वं यदा त्रयो द्वाभ्यां द्वाभ्यां पूर्वे यदा त्रयो द्वाभ्यां पूर्वे मन्त्रण-मिति पूर्वोक्तमिह तु प्रासानुमन्त्रणमिति प्राणाहुतिमन्त्राद्व स्थताः । तत्र प्रयोगः सर्वं भोज्यं पात्रे निधायाऽप्यायस्वेत्यादिभिरनुमन्त्र्य प्रासान्त्रत्वा प्रणवादिभिः क्रमेणानुमन्त्रय प्राणाहुतोः कृत्वा प्राद्वीयादिति । ।

प्रत्येक आस का मन में इन मंत्रों का जप करके अभिमंत्रण करें : ओं, भूः, भुवः, स्वः, तपः, सत्यं, यशः, श्रीः, ऊर्णिड, औजस्, तेजस्, वर्चस्, पुरुष, धर्मः, श्रिवः ॥ ८॥

#### नमः स्वाहेति वा सर्वान् ॥ ६ ॥

अथवा सर्वानेत्र प्रासान्नमः स्वाहेत्यनुमन्त्रयेत्। नमः खाहेत्यनयो-र्विकल्पः। संमुद्तितो मन्त्र इत्यन्ये॥ ९॥

अयवा नमः स्वाहा कहकर सभी ग्रासी को अभिमन्त्रित करे ॥ ९ ॥

#### ग्रासप्रमाणमास्याविकारेण ॥ १०॥

यावत्त्रमाणे प्रासे प्रस्यमान आस्यमविकृतं भवति तावत्तस्य प्रमाणम् ॥ १०॥

जितना श्रास ग्रहण करने से मुख विकृत न हो उतने ही परिमाण का श्रास होना चाहिए ।। १०।।

## चरुभैचसक्तुकण्यावकशाकपयोद्धिष्टतमूलफलोदकानि हवींच्युत्तरोत्तरं प्रशस्तानि ॥ ११ ॥

ह्विध्येष्ठपकिष्पतो नवस्नावितो विशवसिद्धौदनश्चरः । भैक्षं ब्रह्मचारिणा शिष्यादिना स्वयमानीतम् । गृहस्थस्य भिक्षाचरणिनषेषात् । चूर्णीकृता छ।जाः सक्तवः । कणाः फछोकरणानि । यावकः पूर्वमुक्तः । अन्यानि प्रसिद्धानि । द्वादशैतानि ह्वीषि । तेषु च पूर्वसमात्पूर्वसमादुत्तरमुत्तरं प्रशस्तम् । तत्र द्रवाणां पत्रपुट।दिना प्रासकल्पना । तपांसि चैनःसु
मुद्धु मुद्धणि छघुषु लघूनि ॥ ११ ॥

चर, भिक्षा में प्राप्त अन्त, शक्तु, कण, यावक, शाक, दूध, दही, घृत, मूल, फल और उदक ये इवियाँ हैं और उनमें पहले वाले से बाद वाला कमशाः अधिक उत्तम होता है ॥ ११ ॥

पौर्णमास्यां पश्चदश ग्रासानभुक्तवैकापचयेनापरपचमश्नी-यात् ॥ १२ ॥

एवं चतुर्दश्यामुपोध्यापरेद्यः पद्मदश्यां पद्मदश यासानशित्वा ततः परमेकापचयेन द्विवचने सत्यर्थः स्पष्टो भवति प्रत्यहमेकैकापचयेनेति । सर्वमेवापरपक्षमदनीयात् । तिथिहासे क्रमप्राप्ते नवमीभोजने यदा प्रातः पद्म नाड्यो नवमी, अपरेद्युद्रच दशमी नास्ति तदा पूर्वेद्युरामतायामेव नवम्यां नव यासान्भुकत्वाऽपरेद्युरेकादशीप्राप्तानकादश यासान्भुक्षीत । दशमीप्राप्तानां दशमासानां लोपः । एवं तिथिवृद्धावेकादशीमासे प्राप्ते यदा षड्विशतिनाडिका दिवा दशमी चतस्र एकादशी, अपरेद्यु रात्राविप

कियत्यप्येकादशी तदा पूर्वेद्युरेकादश्यां शनिविष्टायामेकादश श्रासा-नमुक्तवाऽपरेद्युरिप तानेवेकादश मुझीत । तस्यापरेद्युर्द्वादशेति प्रयोगः ।

यथाकथंचित्पिण्डानां तिस्रोऽशीतीः समाहितः। मासेनादनन्हविष्यस्य चन्द्रस्यैति सळोकताम्॥

इति मानवे चान्द्रायणान्तरं विधायते। न पुनरुपचयापचयरूप उक्ते चान्द्रायणे पिण्डसंख्यानियमः। तथा च याज्ञवल्क्येन स्पष्टमुक्तम्

> यथाकथंचित्पिण्डानां चत्वारिंशच्छतद्वयम् । मासेनैकेन भुझीत चान्द्रायणमथापरम् ॥ इति ॥ १२ ॥

पौर्णमासी के दिन पन्द्रह ग्रास खाकर मास के कृष्णपक्ष में प्रतिदिन एक एक ग्रास कम करता जाये ॥ १२॥

श्रमावास्यायामुपोष्यैकोपचयेन पूर्वपचम् ॥ १३ ॥

एवमेकापचयेन मस्यमानेषु चतुर्द्रयामेको मासो भवति । अमावास्यायामुपवासः अमावास्यायामुपोष्य पूर्वपक्षप्रतिपद्येकं प्रासमिशिःवैकै-कोपचयेनैकैकप्रासवृद्ध्या कृत्स्नमेव पूर्वपक्षमदनीयात् । पौर्णमास्यां पक्षदश भवन्ति । तदेतत्तनुमध्यत्वात्पिपीलिकामध्यं चान्द्रायणम् ॥ १३ ॥

अमाबास्या के दिन उपवास करें और शुक्छपक्ष में प्रतिदिन एक-एक मास बढ़ाता जाये।। १३।।

#### विपरीतमेकेषाम् ॥ १४॥

एकेषामाचार्याणां मतेनेदमेव विधानं विपरीतं भवति । अमावा-स्यायामुपोष्येकोपचयेन पूर्वपक्षमशित्वा कृष्णप्रतिपद्मारभ्येकापचयेना-परपक्षमद्भनीयाचतुर्द्श्यामेको प्रासो भवति । अमावास्यायामुपवासः । तदेतत्तस्यूलमध्यत्वाद्यवमध्यं चान्द्रायणम् ॥ १४ ॥

कुछ आचार्यों के अनुसार यह क्रम इसके विपरीत होना चाहिए ॥ १४ ॥

#### एवं चान्द्रायणो मासः ॥ १५ ॥

एवं माससाध्यं चान्द्रायणं तद्योगादेष मासश्चान्द्रायणः। यद्यप्युक्ते प्रकारे पिपोलिकामध्ये द्वात्रिंशदहानि यवमध्ये चैकत्रिंशत्तथाऽपि न वैकेनाक्षरेणेति न्यायेनेष मास इत्युक्तम्।। १४॥

इस प्रकार चान्द्रायण मास होता है ॥ १५ ॥ एवमाप्तवा विपापो विपापमा सर्वमेनो हन्ति ॥ १६ ॥ एवमेवंविधं चान्द्रायणं मासमाप्त्वा माससाध्यमेसदुवसं कृत्वा विवापो विहिताकरणजन्यपापहीनो भवति । विपाप्मा निषिद्धाचरणभव-पापहीनः । सर्वमेनो हन्ति यचान्यज्ञन्मान्तरार्जितं सूक्ष्ममेनस्तद्पि सर्वे हन्ति ॥ १६॥

जो इस वत को पूरा कर लेता है वह सभी पापों से मुक्त और सभी दोषों से शुद्ध हो जाता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं॥ १६॥

द्वितीयमाप्त्वा दश पूर्वान्दश परानात्मानं चैकविंशं पंक्तिं च पुनाति ॥ १७ ॥

द्वावारवेति वक्तव्ये द्वितीयमिति वचनं नैरन्तर्यार्थं द्वितीयं मासं
निरन्तरमाप्त्वेति । कथं पुनर्नेरन्तर्यस्य संभवः । यावता पिपोलिकामध्ये
श्वोभूतां पौर्णमासीमुपवसेदित्युक्तं पौर्णमास्यां पञ्चदश यासान्भुक्त्वेति
च तथाऽमावास्यायामुपोष्येकैकोपचयेन पूर्वपक्षमद्दनीयादिति तद् द्वितीयपौर्णमास्यन्तः स प्रयोगः । तद्नन्तरं द्वितीयस्याऽऽरम्भे चतुद्दयामुपवासः । पञ्चद्दयां पञ्चदश यासानिति च नोपपद्यते । तस्मादेवमत्र वक्तव्यम्—नात्र द्वयोश्चान्द्रायणयोर्विधानम् । किं तर्हि । मासद्वयसाध्यमेकं चान्द्रायणम् । तस्येष फल्लविधः । तस्याऽऽदौ चतुर्द्दयामुपवासस्तृतीये पौर्णमास्यन्तश्च प्रयोगः । मध्ये यथाक्तम् । द्वितीया च
पौर्णमासी तन्त्रेण प्रथमस्यान्त्या द्वितीयस्याऽऽद्या । एवं यवमध्ये द्वितीयाऽमावास्या । एतेन संवत्सरं चाऽऽप्त्वेति व्याख्यातम् ॥ १० ॥

जो दो मास तक इस वत का पालन करता है वह स्वयं को तथा अपने पहले और बाद की दस-दस पीढ़ियों को एवं जिस समुदाय में वह निमन्त्रित होता है उसे भी पवित्र करता है।। १७।।

संवत्सरं चाऽऽप्त्वा चन्द्रमसः सलोकतामाप्नोति सलोकता-माप्नोति ॥ १८॥

यस्तु संवत्सरमञ्यवधानेन चान्द्रायणत्रतं चरित स चन्द्रमसः सालो-क्यमाप्नोति । द्विरुक्तिञ्योख्याता । अत्र मृतुः—

> अष्टावष्टौ समद्गीयात्पिण्डान्मध्यंदिने स्थिते। नियतात्मा हविष्यस्य यतिचान्द्रायणं चरन्॥ चतुरः प्रातरद्गोयाद् द्विजः पिण्डान्समाहितः। चतुरोऽस्तमिते सूर्ये शिद्युचान्द्रायणं चरन्॥ इति।

१८ गौ०

यथाकथंचित्पण्डानामिति च ॥ १८॥

इस प्रकार एक वर्षं व्यतीत करने वाला (मृत्यु के बाद ) चन्द्रमा के लीक में निवास करता है ॥ १८ ॥

> इति श्रीगौतमीयवृत्तौ हरदत्तविरचितायां मिताक्षरायां तृतीयप्रक्ते नवमोऽध्यायः ॥ ९॥

# अथ तृतीयप्रश्ने दशमोऽध्यायः

अय दायविभागः--

## ऊर्ध्वं पितुः पुत्रा रिक्थं भजेरन् ॥ १ ॥

ऊर्ध्वं पितुः पितरि मृते तदीयं रिक्थं स्वगृहक्षेत्रदासगवाइवस्वणी-दिकं पुत्रा भंजेरन्पुत्राम्तत्र भागिनः । पुत्राणां तत्स्वामित्वमित्युक्तं भवति । ऊर्ध्वं पितुरिति वचनाज्ञीवति तस्मिन्न तत्र पुत्राणां स्वाम्यम् । तथा च मतुः—

> ऊध्वँ पितुस्र मातुस्र समेत्य भ्रातरः सह । भजेरन्पैतृकं रिक्थमनीशास्ते हि जीवतोः ॥ इति ।

पितृशब्दस्य संबन्धिशब्दत्वादेव सिद्धे पुत्रप्रहणं नियमार्थम् । तेन पितुरुष्वं विभाजतां माताऽप्यंशं समं हरेदित्यादिवचनजातमाचार्यस्याभि-मतं न भवति । पुत्रा एवं सर्वं धनादिकं गृहीत्वा मातरं यथावद्रक्षेयुरिति मन्यते । श्रूयते च—तस्मात्क्षियो निरिन्द्रिया अदायादा इति । मनुरप्याह—

पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने।
पुत्रास्तु स्थिविरीभावे न स्त्रो स्वातन्त्र्यमहित ॥ इति ॥ १॥
पिता की मृत्यु के बाद पुत्र उसकी सम्पत्ति प्राप्त करे॥ १॥

### निवृत्ते रजिस मातुर्जीवति चेच्छति ॥ २ ॥

अथवा जोवत्यि पितरि पुत्रा रिक्थं भजेरन्निति । इच्छति सिति । त्तदनुद्गयेत्यर्थः । तस्य कालः—

निवृत्त रजसि मातुः। उपरतरज्ञस्कायां निवृत्तप्रसवायामित्युक्तं भवति ॥ २ ॥

अथवा पिता के बीवन-काल में भी भावा के रबोदर्शन-आयु समाप्त होने पर इच्छानुसार विभावन करें ॥ २॥

सर्वे वा पूर्वजः स्वेतरान्बिभृयात्पितृवत् ॥ ३ ॥

क्येष्ठ एव सर्वं धनं स्वोकृत्य गृहोत्वेतरान्कनिष्ठान्विभृयात् । तेऽपि त्तिनपुत्रवद्भजेरन् ॥ ३ ॥ अथवा सभी सम्पत्ति ज्येष्ट पुत्र को प्राप्त हो और वह शेष लोगों का पिता के तुल्य भरण-पोषण करे।। ३।।

# विभागे तु धर्मवृद्धिः ॥ ४ ॥

तु शब्दः पक्षं व्यावर्तयति । नैतदेवं व्येष्ठ एव विभ्यादिति । यदुक्तं विभाग एव व्यायान्यतस्तत्र धर्मवृद्धिः । यथाऽऽह बृहस्पतिः— एकपाकेन वसतां पितृदेवद्विजार्चनम् ।

एकपाकेन वसतां पितृदेवद्विजार्चनम्। एकं भवेद्विभक्तानां तदेव स्याद् गृहे गृहे ॥ ४॥

किन्तु विभाग से घर्म की वृद्धि होती है।। ४।।

अधुना वितुरूथ्वे जीवति च तस्मिन्विभागप्रकारमाइ—

विंशतिभागो ज्येष्ठस्य मिथुनम्रभयतोद्युक्तो रथो गोष्ट्रषः ॥ ५ ॥

सर्वस्मात्पितृधनाद्विंशतितमो भागः, मिथुनं गवादिषु स्त्रोपुंसयो-र्थुग्मम् । उभयतोदन्ता अद्यवाद्वतरगर्दभास्तेषामन्यतमाभ्यां युक्तो रथः गोवृषः पुंगवः । अयमुद्धारो ब्येष्ठस्य ॥ ५ ॥

ज्येष्ठ पुत्र को सम्पत्ति का बीसवाँ भाग एक-दन्तपंक्ति वाळे एक नर और मादा पशु जैसे कोई और दो दन्तपंक्ति वाळे पशुओं से जुती हुई गाड़ी तथा एक बैळ अतिरिक्त मिळता है।। १।।

### काणखोरक्टवर्णेटा मध्यमस्यानेकाश्चेत् ॥ ६ ॥

काण एकनेत्रः । विकलाङ्क इति यावत् । खोरो वृद्धः । खोट इति पाठे विकलपादः । कूटः शृङ्कहीनः । वणेटो विकलवालिधः । गवादवा-दिषु य एवंरूपः स मध्यमस्योद्धारः । स च काणादिर्यदानेको भवति । इतरेषामप्यस्ति चेदिति ॥ ६॥

मझले पुत्र को एक आँख वाले, बूढ़े, बिना सींग और बिना पूँछ बाले पशु अतिरिक्त मिलते हैं, यदि अनेक पशु हो तो ॥ ६॥

श्रविर्धान्यायसी गृहमनोयुक्तं चतुष्पदा चैकैकं यवीयसः॥ ७॥

अविक्णीयुः । जातावेकवचनम् । यावन्तोऽवयः । एकस्य चतुष्पदां चैकैकिमित्येव सिद्धत्वात् । अपर आह—यद्यपि पितुरेक एवाविस्तथाऽपि स यवीयसः । चतुष्पदां चैकैकिमिति तु बहुविषयमिति । धान्यं ब्रीह्यादि । अय आयसं दात्रादि । धान्यमयश्चेति धान्यायसी । एतदुभयं याविक-चिद् गृहे । गृहं यत्राऽऽस्यते । अनः शकटं युक्तं बाह्याभ्याम् । चतुष्पदां च गवादीनामेकिमिष्टं गृह्वीयात् । अयं कनीयस उद्घारः । अयं च सर्वक-नीयसः । इतरेषामुद्धारो यो मध्यमस्य ॥ ७॥

सब से छोटे पुत्र को अतिरिक्त अंश के रूप में मेड़, अन्न, छोह पात्र, घर, सफेद बैळों से जुती हुई गाड़ी और अन्य सभी प्रकार के पशुओं में से एक-एक पशु मिळते हैं।। ७॥

## समधा चेतरत्सर्वम् ॥ = ॥

इतरदुद्धृतशिष्टं सर्वे सर्वे समधा गृह्णोयुः। समित्यर्थः। द्विधा बहुषेत्यादौ हृष्टो धाप्रत्ययः प्रयुक्तः॥ ८॥

शेष सम्मत्ति का विभाजन होता है ॥ ८ ॥

# एकैकं वा धनरूपं काम्यं पूर्वः पूर्वी लमते ॥ ६ ॥

कल्पान्तरेषु बहुपु क्षेत्रादिष्वेकैकं धनरूपं ज्येष्ठानुपूर्व्याद् गृह्णीयुः । काम्यं यस्य यदिष्टं स तद् गृह्णोयादिति । सर्वेष्विष्टं ज्येष्ठस्तद्रहितेष्विष्टम-नन्तर इति । अयमुद्धारः सर्वेषाम् ॥ ९ ॥

अथवा ज्येष्ठता के अनुसार वे इच्छानुसार एक प्रकार की सम्पत्ति प्रहण करे।। ९।।

अत्रैव पशुषु विशेषः—

#### दशकं पश्चनाम् ॥ १० ॥

दशावयवा अस्य दशकः। पश्ननां गवादीनां मध्ये दशकं दशकं पूर्वो छभते न त्वेकमिति॥ १०॥

अथवा दस-दस पशु ( प्रहण करें ) ॥ १० ॥

अस्यापवादः--

## नैकशफद्विपदाम् ॥ ११ ॥

एकशफानामद्वादीनां द्विपदां दास्यादीनां च दशकं न गृह्वीयुः। किंतुं पूर्वोक्तमेकैकमेवेति। द्विपदानामिति पाठे पादशब्देन समानार्थः पदशब्दः। एवमेकमातृकाणां सोद्धारो विभाग चक्तः॥ ११॥

किन्द्र किसी भाई को दस एक ख़ुर वाळे पशुया दस सेवक या सेविका न मिळे।। ११॥

अथानेकमातृकाणामाह-

#### ऋषभोऽधिको ज्येष्टस्य ॥ १२ ॥

उत्तरसूत्रे ज्यैष्ठिनेयस्येति वचनाद्यं ज्येष्ठः कानिष्ठिनेयः। यदि कनी-यस्याः पुत्रो भवति तदा तस्य ऋषभ उद्धारः। सममन्यत्।। १२।। (यदि अनेक स्त्रियाँ हों तो ) पहली स्त्री के पुत्र को एक बैल अधिक मिले ॥ १२ ॥

### ऋषभषोडशा ज्यैष्ठिनेयस्य ॥ १३ ॥

च्येष्ठस्येति वर्तते । च्येष्ठायाः पुत्रश्च भवति यो च्येष्ठश्च भवति तस्यः पञ्चर्श गाव ऋषभञ्चेक उद्धारः । सममन्यत् ॥ १३ ॥

सबसे बड़े पुत्र को (प्रथम पत्नी से उत्पन्न होने के कारण) पन्द्रह गार्कें और एक बैळ मिले।। १३॥

अय ऋषभोऽधिको स्येष्ठस्येत्यस्यापवादः-

### समधा वाऽज्यैष्ठिनेयेन यवीयसाम् ॥ १८ ॥

ज्येष्ठस्येति वर्तते । तस्वाज्येष्ठिनेयेनेत्यनेन सामानाधिकरण्यान्तीन् यान्तं संपद्यते । अज्येष्ठिनेयेन कनिष्ठायां जातेन ज्येष्ठेन सह यवीयसां ज्येष्ठिनेयानां समो वा विभागः । एकस्य जन्मतो ज्येष्ठन्यमन्येषां मातृत इति ॥ १४ ॥

अथवा वाद को विवाहित पत्नी से उत्पन्न हो तो ज्येष्ठ पुत्र पहली पत्नी से उत्पन्न छोटे पुत्रों के साथ बराबर भाग ग्रहण करे।। १४॥

#### प्रतिमात् वा स्वस्ववर्गे भागविशेषः ॥ १५ ॥

विंशतिभागो व्येष्ठस्येत्यादिर्यं वक्तो भागविशेषः स प्रतिमात् वा स्वे स्वे सर्गे विशेषः कर्तव्यः । एतदुक्तं भवति—यावत्यो मातरः पुत्रवः त्यस्तावता विभक्ते धन एकस्या यावन्तः पुत्रास्तेषां भागानेकोक्तत्य तत्र तत्र वर्गे यो यो व्येष्ठस्तस्य विंशतिभागो व्येष्ठस्येत्यादिभागिविशेष इति । एवं पुत्रवतो विभाग वक्तः ॥ १५ ॥

अथवा माता के अनुसार प्रत्येक वर्ग के पुत्रों का विशेष भाग निर्घारित होना चाहिए ॥ १५ ॥

अथापुत्रस्याऽऽह-

पितोत्सृजेत्पुत्रिकामनपत्योऽग्नि प्रजापति चेष्ट्वाऽस्मद्र्थमप-त्यमिति संवाद्यं ॥ १६ ॥

पिता नाम तामुत्सृजेह्द्यात् । भाविसंज्ञानिर्देशोऽयम् । यथा यूपं क्रिन्तीति । पुत्रिकां मविष्यन्तीं दुहितरमनपत्योऽपुत्रोऽप्ति प्रजापतिं चेष्ट्राऽग्नये स्वाहा प्रजापतये स्वाहेत्याज्यभागानन्तरमौपासन आज्येन हुत्वाऽस्मदर्थमपत्यमिति संबाद्य यस्मै ददाति तेन संवादं कारचित्वा। तत्र प्रकारो वसिष्ठेन दर्शितः—

> अभ्रातृकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलंकृताम् । अस्यां जनिष्यते पुत्रः स मे पुत्रो भवेदिति ॥

एवं दत्ता सा पुत्रिका तस्यां जातो मातामहस्यैव पुत्रो नोत्पाद्यितुः। अत एव मनुः—

मातुः प्रथमतः पिण्डं निर्वेपेत्पुत्रिकासुतः ।

द्वितीयं तु पितुस्तस्यास्तृतीयं तु पितुः पितुः ॥ इति ।

एवं सर्वे गर्भाः पुत्रिकाऽण्येषा पितुः पुत्रप्रतिनिधिः। 'इवे प्रतिकृतौ' संज्ञायां कन्निति । सैव च रिक्थमाहिणी । तथा च मतुः—

पुत्रिकायां कृतायां तु यदि पुत्रोऽनुजायते ।

समस्तत्र विभागः स्याज्ज्येष्ठता नास्ति हि स्त्रियाः ॥ इति ।

गोत्रमपि तस्याः पितुरेव गोत्रम्। भर्तुस्तु केवलं धर्मेषु सहचारिणी रतिफळा च । पुत्रार्थे तु विवाहान्तरं कर्तव्यं स्वकुळसंतानाथं मन्यथा दोषः ॥ १६ ॥

जिस पिता को कोई पुत्र न हो वह अग्नि और प्रजापित को मेंट चढ़ाकर अपनी पुत्री से 'अस्मदर्शमात्यम्' 'मेरे लिये तेरा पुत्र हो' ऐसा कहकर पुत्र उत्पन्न करने को कहे।। १६॥

### श्रमिसंधिमात्रात्पुत्रिकेत्येकेषाम् ॥ १७ ॥

एके मन्यन्ते प्रदानसमये पितुर्योऽभिसंधिरियं मे पुत्रिकाऽस्त्विति तावन्मात्रकादेव दुहिता पुत्रिका भवति न होमसंवादनाद्यपेक्षेति ॥ १७॥

कुछ आचार्यों का मत है कि कन्यादान के समय ही पिता की अभिसन्धि से ही पुत्री पुत्रिका हो जाती है ॥ १७॥

ततश्र-

तत्संशयात्रीपयच्छेदभ्रातकाम् ॥ १८ ॥

तत्संशयादिभसंधिसंशयात्पुत्रिकासंशयाद्वा । मनुर्प्याह— यस्यास्तु न भवेद् भ्राता न विज्ञायेत वा पिता । नोपयच्छेत तां प्राज्ञः पुत्रिकाधमशङ्कया ॥ इति ॥ १८ ॥

इस भय से किसी ऐसी कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए जिसके कोई भाई न हो ॥ १८॥

#### पिएडगोत्र विंसंबन्धा रिक्थं भजेरन्स्री वाडनपत्यस्य ॥ १९ ॥

यस्य पुत्रिकारूपमप्यपत्यं नास्ति सोऽनपत्यः । तस्य रिक्थं पिण्डादिसंबन्धा भजेरन्स्रो वा । पिण्डसंबन्धाः सपिण्डाः । गोत्रसंबन्धाः ।
सगोत्राः हारोतस्य हारीत इतिवत् । ऋषिसंबन्धाः समानप्रवरा हरितकुत्सिपिशङ्गशङ्कदभेहैमगवाः परस्परम् । एवमन्यत्रापि । तत्र सपिण्डाद्याः
प्रत्यासिक्तमेण गृह्णीयुः । तथा चाऽऽपस्तम्बः—पुत्राभावे यः प्रत्यासन्नः
सपिण्ड इति । तद्यथा—पिता माता च सोदर्यतत्पुत्रा भिन्नोदरा भ्रातरसतत्पुत्राः पितृव्य इत्यादि । सपिण्डाथावे सगोत्रास्तद्भावे समानप्रवराः ।
क्षी तु सवैः सगोत्रादिभिः समुच्चीयते । यदा सपिण्डादयो गृह्णन्ति
तदा तैः सह पत्न्यप्येकमंशं हरेत् । तथा—

पितुरूर्ध्व विभजतां माताऽप्यंशं समं हरेत्। इति।

अत एक स्त्री पृथङ्निर्दिष्टा। स्विण्डादयः समानेन । पत्नीदायः स्त्वाचार्यस्य पक्षे न भवति । मनुर्या —

निरिन्द्रिया अदायादाः स्त्रियो नित्यमिति स्थितिः । इति । अत्र सपिण्डाद्यभावे बृहस्पतिः—

अन्यत्र ब्राह्मणार्तिक तु राजा धर्मपरायणः । तत्स्त्रीणां जोवनं दद्यादेष दायविधिः स्मृतः ॥ अन्नार्थं तण्डुछप्रस्थमपराह्वे तु सेन्धनम् । वसनं त्रिपणकीतं देयमेकं त्रिमासतः ॥ एतावदेव साध्वीनां चोदितं विधिनाऽशनम् । इति ।

तदेवं मनुबृहरपितभ्यां पत्नीदायस्यात्यन्ताभाव उक्तः। याज्ञवलक्येन तु पत्नोदायः स उक्तः—पत्नो दुहितरश्चेत्यादि । अत्र व्यासः—

द्विसहस्रपणो दायः पत्नय देयो धनस्य तु । यच भत्री धनं दत्तं सा यथाकाममाप्नुयात् ॥ इति ।

आचार्येण तु सिपण्डादिसमांशग्रहणमुक्तम् । तत्र सर्वमेव धनं सिपण्डाद्या गृहोत्वा स्त्रियो यावज्ञीवं रक्षेयुरिति मुख्यः कल्पः । तद-संभवेऽशनवसनयोः पर्याप्तं धनक्षेत्रादिकमशत्वेन व्यपोद्ध शेषं गृह्णीयुः । तथा च बृहस्पतिना पत्नोदायं प्रतिषिध्यान्त उक्तम्—

वसनस्याशनस्यैव तथैव रजतस्य च । त्रयं व्यपोद्यां तच्छिष्टं दायादानां प्रकल्पयेत् ॥ धूमावसारिकं द्रव्यं सहायास्तानतः पुरा । तथैवाशनवासांसि विगणय्य धने मृता ॥ इति ॥ १९ ॥ िना पुत्र या पुत्रिका वाले व्यक्ति के मरने पर उसके सपिण्ड, सगोत्र, समान ऋषि वाले तथा उसकी स्त्री सम्पत्ति का भागी हो ॥ १९ ॥

#### बीजं वा लिप्सेत ॥ २० ॥

अथवा स्त्री सिपण्डादिभ्यो बीजं लिप्सेत । अपत्यमुत्पाद्येदित्युक्तं भवति । अस्मिनपक्षे तु न सिपण्डाद्या धनं गृङ्खीयुरेष्यतोऽपत्यस्यार्थाय रक्षेयु: ॥ २०॥

अथवा सिपण्ड आदि से नियोग द्वारा पुत्रोत्पत्ति की इच्छा करे ॥ २०॥

अहिमन्पक्षे विशेषः--

#### देवरवत्यामन्यजातमभागम् ॥ २१ ॥

देवरे विद्यमाने यद्यन्यतो बीजं छिप्सेत ततस्तस्यां जातमपत्यम-भागं भागरिहतम्। न तस्य घनप्रहणमस्ति । अस्रति तु देवरेऽन्यतो जातमध्यपत्यं सभागमेव ॥ २१ ॥

देवर के रहते हुए किसी अन्य पुरुष के नियोग से उत्पन्न पुत्र को उस स्त्री के पति की सम्पत्ति का भाग नहीं मिलता ॥ २१॥

# स्त्रीधनं दुहितृखामप्रचानामप्रतिष्ठितानां च ॥ २२ ॥

पितृमातृ सुत्रभातृदत्तमध्यग्नयुपागतम्।

आधिवेदनिकारां च स्त्रीधनं परिकीर्तितम् ॥ इति याज्ञवल्कयः ।

तत्स्रोधनं तस्यां मृतायां दुहितॄणामप्रतानां भवति । यदि सर्वा अपि प्रता अपितिष्ठितानां भवति । प्रतासु प्रतिष्ठिताः काश्चित्काश्चिद्पप्रतिष्ठिताः । प्रताप्रतासमवायेऽप्रतिष्ठिताः । प्रतिष्ठिताप्रतिष्ठितासमवायेऽप्रतिष्ठिता गृह्णाति । प्रतिष्ठिताप्रतिष्ठितासमवायेऽप्रतिष्ठिता गृह्णाति । यदा प्रस्तादिधनं तदा सर्वासां भवति । एषा मातुरूष्य जीवन्त्यां पितृकुळळ्टधस्य स्त्रीधनस्य गतिः । तथा च मनुः—मातुरतु यौतकं यत्स्यात्कुमारीभाग एव सः ।

वसिष्ठश्र—मातुः पारिणेयं स्त्रियो विभजेरन्निति । यत्तु शङ्खलिखिः ताभ्यामुक्तम्—समं सर्वे सोदर्यो मातृकं द्रव्यमहीः स्त्रीकुमार्यश्चेति । तद्भतृकुढळ्ड्येः प्रतासु दुहितृषु । तत्र प्रताविषये प्रभृततमे मानवम्—

जनन्यां संस्थितायां तु समं सर्वे सहोदराः।
भजेरन्मातृकं रिक्थं भगिन्यश्च सनामयः॥
यास्त्वासां स्युदुहितरस्तासामिप यथाईतः।
मातामह्या धनातिकचित्प्रदेयं प्रीतिपूर्वकम्॥ इति ।

तत्रैवाल्पे धने वार्हस्पत्यम्-

स्त्रीधनं तद्वत्यानां दुहितृणां तदाशिनी ।

अप्रता चेत्समूढा सा लभेत तु समातृकम् ॥ इति ॥ २२ ॥

स्त्री की सम्पत्ति उसकी अविवाहिता पुत्रियों को मिलती है, अविवाहिता पुत्रियों के अभाव में निर्धन विवाहिता पुत्रियों को मिलती है।। २२।।

## भगिनीशुल्कः सोदर्याणामूध्वं मातुः ॥ २३ ॥

भगिनीत्रदाननिमित्तं पित्रा यद् गृहीतं द्रव्यमासुराषिववाहयोस्तिस्म-म्मृते तस्या भगिन्या एव सोद्यो भ्रातरस्तेषां भवित । तच्च मातुरूष्वे जीवन्त्यां माति तस्या एव न तु मृतस्य पितुरेतत्स्वमिति । तत्र ये भागिनो भिन्नोदरा भ्रातरो मातृसपत्नो चेति ते सर्वेऽशं न गृह्वोयुरिति । यत्र विवाहसमये भन्नोदिकुळेन भगिन्याचे दत्तमाभरणक्षेत्रादिकं तत्तस्या एव । मृतायां च तस्यामत्रजित याञ्चवल्कयेनोक्तम्—

बन्धुदत्तं तथा शुल्कमन्वाधेयकसेव च । अप्रजायामतीतायां बान्धवास्तद्वाप्नुयुः॥

येन यहत्तं स तदवाष्तुयादिति । सत्यां तु प्रजायां सैव गृह्णीया-दिति ॥ २३ ॥

बहन का धन ( भगिनी के दान के लिये पिता द्वारा गृहीत धन ) उसकी माँ की मृत्यु के बाद उसके सहोदर भाई का होता है ॥ २३॥

## पूर्व चैके ॥ २४ ॥

प्रागिप मातुर्भरणाद्धगिनीशुल्कं सोदर्थाणां भवतीत्येके मन्यन्ते। तस्या बृत्तापेक्षो विकल्पः ॥ २४॥

कुछ आचार्यों का मत है कि माता के जीवित रहने पर भी वह धन सहोदर भाइयों का हो जाता है।। २४॥

#### श्रसंसृष्टिविभागः प्रेतानां ज्येष्टस्य ॥ २५ ॥

असंसृष्टिनो विभक्तभातरः । विभक्तन्यो विभागः । असंसृष्टिनां विभागः । प्रेतानामित्येतदुपसर्जनोभूतानामप्यसंसृष्टिनां विशेषणम् । अनपत्यस्य चेति वर्तते असंसृष्टिनां विभक्तानामनपत्यानां भ्रातृणां प्रतानां यो विभागो विभक्तन्यो धनादिः स व्यष्टस्य भ्रातुर्भवित नेतरेषां भ्रातृणां नापि पत्न्या न च पित्रोरित्याचार्यस्य पक्षः । तथा च शङ्क्षिलिखन्तपैठीनसयः—अपुत्रस्य स्वर्योतस्य भ्रातृगामि द्रव्यं तदभावे मातापितरौ हरेतां पत्नी वा ज्येष्ठा सगोत्रशिष्यस्य ब्रह्मचारिणश्चेति । मनुस्तु—

पिता हरेदपुत्रस्य रिक्थं भ्रातर एव च । इति । देवल्थः—ततो दायमपुत्रस्य विभजेरन्सहोदराः ।

सकुल्या दुहिता बाऽिप ध्रियमाणः पिताऽिप च ।। इति ।।२५॥ पुनः एक में मिले बिना ही और पुत्रहीन मरे हुए भाई की सम्पत्ति ज्येष्ठ भाई को मिलती है ॥ २५ ॥

## संसृष्टिनि प्रेते संसृष्टी रिक्थभाक् ॥ २६ ॥

भात्रादिभिः संसृष्टं धनं यस्य स संसृष्टो साधारणधनोऽविभक्तो विभन्य संसृष्टश्च ।

विभक्तो यः पुनः पित्रा भ्रात्रा वैकत्र संवसेत्। पितृव्येणाथवा श्रीत्या स तत्संसृष्ट उच्यते ॥

इति बाईस्पत्ये दर्शनात्। अनपत्यस्येति वर्तते। संसृष्टी(ष्टिनी) त्यनपत्ये प्रेते तस्य रिक्थं संसृष्टी भजेत्। तत्रापि सोदर्येणासोदर्येण च संसृष्टे सोदर्थं (र्थो) भजेत्। सोदरस्य तु सोदर इति याज्ञवल्कयदर्शनात्। तदेवं विभक्ते भ्रातर्थनपत्ये मृते तद्धनं ज्येष्ठस्य। असति ज्येष्ठ इतरेषां भ्रातॄणाम् अविभक्ते तु मृते तदंशः सर्वषां भ्रातॄणामिति॥ २६॥

यदि एक में मिले हुए भाइयों में कोई ( बिना पुत्र के ही ) मर जाये तो उसका घन उसके साथ के दूसरे भाई को प्राप्त होता है ।। २६।।

#### विभक्तजः पित्र्यमेव ॥ २७ ॥

यस्तु विभागाद्ध्वं जातः पुत्रस्तस्यामन्यस्यां वा भार्यायां स पित्रय-मेव गृह्णीय।त्। विभागाद्ध्वं पित्रा यद्जितं विभागकाले वा गृहीतं तदेव भजेदलप प्रभूतं वा। अत्र बृहस्पतिः—

पुत्रैः सह विभक्तेन पित्रा यत्स्वयमर्जितम् । विभक्तजस्य तत्सर्वमनीशाः पूर्वजाः स्मृताः ॥ इति ।

यदा तु पितुर्न किंचिदस्ति तदा वैष्णवम्-पितृविभक्ता विभागोत्त-रोत्पन्नस्य भागं दद्युरिति ।

याज्ञवल्क्योऽप्याह—

विभक्तेषु सुतो जातः सवर्णायां विभागभाक्। हदयाद्वा तद्विभागः स्यादायन्ययविशोधितात्॥ इति। अत्र मनुनारदौ—

अध्व विभागावजातस्त पित्रयमेव हरेद्धनम्।

संसृष्टास्तेन वा येऽस्य विभजेत स तैः सह ।। इति ॥ २०॥ विभाजन के बाद उत्पन्न पुत्र पूर्णतः पिता की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होता है ॥ २७॥

## स्वयमजितमवैद्येभ्यो वैद्यः कामं न दद्यात् ॥ २८ ॥

विद्यामधीत इति वैद्यः । स्वयमर्जितं विद्यारिहतेभ्यो भ्रातभ्यः कामं न दद्यात् । अदानेऽपि न प्रत्यवायो दाने त्वभ्युदय इति ॥ २८ ॥

विद्याध्ययन करने वाला स्वयम् उपार्जित घन (अपने साथ मिलकर रहने वाले) विद्याध्ययन से विरत भाइयों को अपनी इन्छा से नहीं दे सकता है।।२८॥

### श्रवैद्याः समं विभजेरन् ॥ २९ ॥

यदा तु सर्वे भ्रातरो मूर्खाः कृष्यादिनोपार्जयेयुस्तदा समं विभजे-रन् । वैद्येनापि कृष्यादिना यदिततं न विद्यया छन्धं यदि पितृद्रब्या-विरोधि तत्र साम्यमेव । तत्र सूत्रद्वयमपि चैतद् भातृविषयमेव । पितरि तु जोवति विदुषाऽविदुषा वाऽविभक्तेनार्जितं पितुरेव ।

भार्यो पुत्रश्च दासश्च त्रय एवाधनाः स्मृताः। यत्ते सम्धिगच्छन्ति यस्यते तस्य तद्धनम्।। इति मनुः।।२९॥ विद्याध्ययन से विरत भाई अपने प्राप्त धन का समान विभाजन करे।।२९।।

भाचार्येण पुत्रा रिक्थ भजेरिक्य कं तत्रौरसा एव पुत्रा इति संप्रत्ययो मा

पुत्रा श्रौरसचेत्रजदत्तकृत्रिमगृहोत्पन्नापविद्धारिक्थमाजः । ३०॥ औरसो धर्मपत्नोजः । अत्र याज्ञवल्क्यः—

अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः। उभयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च धर्मतः॥ इति॥ अयमेवोत्पादयितुर्ने बोजिनस्र भर्तुः। दत्तविषये वसिष्ठः-

न ज्येष्ठं पुत्रं द्वात्प्रतिगृह्णीयाद्वा स हि संतानाय पूर्वेषाम् । न स्त्री पुत्रं द्वात्प्रतिगृह्णीयाद्वाऽन्यत्रानुज्ञानाद्वर्तः । पुत्रं प्रतिमहीष्यन्बन्धृनाहूय राजनि चाऽऽवेदा निवेशनस्य मध्ये व्याहृतिभिद्धंत्वाऽद्र्रे बान्धवसंनिकृष्टमेव प्रतिगृह्णीयादिति । स दत्तः । कृत्रिमविषये मनुः-

सद्दर्श तु प्रकुर्योद्यं गुणदोषविवर्जितम्। पुत्रं पुत्रगुणैर्युक्तं स विज्ञयस्तु कृत्रिमः॥ इत्पद्यते गृहे यस्य न च ज्ञायेत कस्यचित्। स गृहे गृह उत्पन्नस्तस्य स्याद्यस्य तल्पजः ॥
मातापित्रभ्यामुत्सृष्टं तयोरन्यतरेण वा ।
यं पुत्रं प्रतिगृह्णोयादपविद्धस्तु स स्मृतः ॥ इति ।
षडेते रिक्थभाजः पुत्राः ॥ ३० ॥

औरस, क्षेत्रज, दत्तक, कृत्रिम, गूढोत्पन्न और अपविद्ध पुत्र सम्पत्ति के अधिकारी होते हैं ॥ ३०॥

कानीनसहोढपौनर्भवपुत्रिकापुत्रस्वयंदत्तकीता गोत्रभाजः ॥३१॥

पितृवेदमिन कन्या तु यं पुत्रं जनयेदिह ।
तं कानीनं वदेन्नाम्ना वोदुः कन्यासमुद्भवम् ॥ इति ।
अत्र वसिष्ठः-अप्रता दुहिता यस्य पुत्रं विन्देत तुल्यतः ।
पौत्री मातामहस्तेन दद्यात्पण्डं हरेद्धनम् ॥ इति ।
याज्ञवल्क्यः—कानीनः कन्यकाजातो मातामहसुतो मतः ॥ इति ।
तत्राप्रतायामेव मृतायां मातामहस्य पुत्रः पौत्रो वा । ऊढायां बोदुः ।
अत्र मनुः—या गर्भिणी संस्क्रियते ज्ञाताऽज्ञाताऽपि वा सती ।
वोदुः स गर्भो भवित सहोढ इति चोच्यते ॥
या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वयेच्छया ।
उत्पाद्येत्पुनर्भृत्वा स पौनर्भव उच्यते ॥

पुत्रिकापुत्रः पूर्वमेवोक्तः। मनुः-

मातापितृविहीनो यस्त्यक्तो वा स्यादकारणात्। आत्मानं स्पर्शयेद्यस्मै स्वयंदत्तस्तु स स्मृतः।। क्रोणीयाद्यस्त्वपत्यार्थं मातापित्रोर्धमन्तिकात्।

स क्रोतकः सुतस्तस्य सहशोऽसहशोऽिप वा ॥ इति । एते तु गोत्रमाजो गोत्रमेव केवलं भजन्ते न रिक्थम् । पूर्वे तु रिक्थमाजो गोत्रमाजश्चौरसेन सहाभिधानात् । सर्वे चैते सजातीयाः ।

सजातीयेष्वयं शोक्तस्तनयेषु मया विधिः।

इति याज्ञवल्क्यवचनात् ॥ ३१ ॥

अविवाहित स्त्री का पुत्र, गर्भवती अवस्था में विवाहिता स्त्री का पुत्र, दो बार विवाहित स्त्री का पुत्र, पुत्रिका का पुत्र, स्वयं दत्त और क्रीत पुत्र अपने पिता के परिवार के होते हैं॥ ३१॥

चतुर्थाशिन श्रीरसाद्यभावे ॥ ३२ ॥ अथवा नैते कानीनाद्यो न रिक्थभाजः किंतु चतुर्थाशिनः। पितः

धनस्य चतुर्थमंशं भजेरन् । पूर्वोक्तानां षण्णामौरसादोनामभावे । भावे तु त एव भजेरन् । चतुर्थौशः यितिकं च सिषण्डा गृह्णोयुः । यदत्र पुत्रिकापुत्रस्यौरसाद्यभावेऽिष चतुर्थाशभावत्वमुक्तं तद्पक्रष्टपुत्रिकापुत्र-विषयम् । यो होनवर्णाया भार्याया दुहितरं पुत्रिकां करोति तत्राण्यभिस्विधमात्रेण तत्पुत्रविषयमित्यर्थः । अत्र मनुः—

पुत्रिकाया कृतायां तु यदि पुत्रोऽनु जायते।
समस्तत्र विभागः स्याज्ज्येष्ठता नास्ति हि स्त्रियाः ॥ इति ।
पष्ठं तु क्षेत्रजस्यांशं प्रदद्यात्पैतृकाद्धनात्।
औरसो विभजन्दायं पित्र्यं पद्धममेव वा ॥
औरसक्षेत्रजौ पुत्रौ पितृरिक्थस्य भागिनो।
दशापरे तु कमशो गोत्ररिक्थांशभागिनः ॥ इति च।

अत्र दत्तपुत्रप्रहणानन्तरं वसिष्ठः—यस्मिश्चेत्प्रतिगृहोत औरसः पुत्र उत्पद्यते चतुर्थभागभागी स्यादिति । अत्र कात्यायनः—

उत्पन्ने त्वौरसे पुत्रे तृतीयांशहराः सुताः । सवर्णा असवर्णास्तु यासाच्छादनभागिनः ॥ इति । अत्र बृहस्पतिः—एक एवौरसः पित्रये धने स्वामी प्रकोर्तितः ।

तत्तुल्यः पुत्रिकापुत्रो भर्तव्यास्त्वपरे स्मृताः ॥ क्षेत्रजाद्याः सुतास्त्वन्ये पद्भषद्सप्तभागिनः ॥ इति ।

हारीतः—विभजिष्यमाण एकविशं कानीनाय दद्यादिशं पौनर्भवायै-कोनविशं द्वयामुख्यायणायाष्टादशं क्षेत्रजाय सप्तदशं पुत्रिकापुत्रायेतरा-नौरसायेति।

याज्ञवल्क्यो द्वादश पुत्राननुकम्याऽऽह-

पिण्डदोंऽशहरख्रेंशां पूर्वाभावे परः परः । इति । मनुरपि अयसः श्रेयसोऽभावे यवीयान् रिक्थमईति । इति । नारदोऽपि कमादेते प्रवर्तनते मृते पितरि तद्धने ।

ज्यायसो ज्यायसोऽभावे जघन्यस्तदवाष्तुयात् ।। इति । वसिष्ठोऽपि —यस्य तु पूर्वेषां च न कश्चिद्दायादः स्यादेते तस्य दायं हरेयुरिति ।

अत्रौरसः पुत्रिकापुत्रः क्षेत्रज्ञः कानोनो गूढोत्पन्नोऽपविद्धः सहोढः पौनर्भवो दत्तः स्वयमुपागतः कृतकः क्रीत इति क्रमेण पुत्रानिभधाय देवछः—

> पते द्वादश युत्रास्तु संतस्यर्थमुदाहृताः । आस्मजाः परजाञ्चेद कच्या याद्यक्किकास्तथा ॥

तेषां षड् बन्धुदायादाः पूर्व ये पितुरेव षट् । विशेषश्चापि पुत्राणामानुपूर्व्याद्विशिष्यते ।। सर्वोऽष्यनीरसस्यते पुत्रा दायहराः स्मृताः । औरसे पुनरुत्पन्ने तेषु ज्येष्ठयं न गच्छति ।। तेषां सवर्णा ये पुत्रास्ते तृतीयांशभागिनः । हीनाः समुपजीवेयुर्घासाच्छादनसंभृताः ।। इति ।

बन्धुदायादा इति बन्धूनां सपिण्डानामप्येते दायं हरेयुने केवलं पितुरेव। इतरे पितुरेवेति। एष एव स्मृत्यन्तरेष्त्रपि बन्धुदायादशब्द-स्यार्थः। तदेवम—

> औरसः पुत्रिका बीजिक्षेत्रिणौ पुत्रिकासुतः । पौनभवश्च कानीनः सहीढो गृढसंभवः ॥ दत्तकोतस्वयंद्ताः कृत्रिमश्चापविद्यकः । यत्र क चात्पादितश्च पुत्राख्या दश पञ्च च ॥ अनेनेव क्रमेणैषां पूर्वाभावे परः परः ।

पिण्डदोंऽशहरख्रेति युक्ता गुणवशा स्थितिः ॥ इति ॥ ३२ ॥ औरस आदि पुत्रों के अभाव में उपर्युक्त (अविवाहिता स्त्री के पुत्र आदि ) को चौया अंश मिलता है ॥ ३२ ॥

चकः सवर्णपुत्राणां विभागः। अथ क्रमविवाहेष्वसवर्णापुत्रेषु विशेषमाह—

ब्राक्षणस्य राजन्यापुत्रो ज्येष्ठो गुणसंपन्नस्तुल्यभाक् ॥३३॥

त्राह्मणस्य राजन्यायां जातः पुत्रो यदि गुणसम्पन्नो व्येष्ठद्व भवति तदा त्राह्मणीपुत्रेण यवीयसा तुल्यभाक् । एकस्य वयसा व्येष्ठचमपरस्य जात्येति ॥ ३३ ॥

ब्राक्षण का श्रित्रया से उत्पन्न पुत्र ज्येष्ठ हो और सद्गुणी हो तो ब्राह्मणी स्त्री से उत्पन्न छोटे पुत्रों के बराबर अंग्र प्रहण करता है।। ३३।।

# ज्येष्ठांशहीनमन्यत् ॥ ३४ ॥

विश्वतिभागो व्येष्ठस्येत्यादियं उद्धारः पूर्वमुक्तस्तद्वयतिरिक्तमन्य-द्विभजेतेति प्रकरणाद् गम्यते । गुणहीने व्येष्ठे च राजन्यापुत्रे मानवम्—

सर्वं वा रिक्थजातं तहराधाऽत्र विभन्य तु । धर्म्यं विभागं कुर्वोत विधानेन तु धर्मवित्।। चतुरोंऽशान्हरेडिशक्कीनंशान्सत्त्रियासुतः। वैदयापुत्रो हरेद् द्वयंशमेकं शृहासुतो हरेत्।। इति ॥ ३४॥ किन्तु उसे ज्येष्ठ पुत्र को मिलने वाला अतिरिक्त अंश नहीं मिलता है।|३४॥

## राजन्यावैश्यापुत्रसमवाये यथा स ब्राह्मणीपुत्रेण ॥ ३५ ॥

यदा ब्राह्मणोपुत्रम्तु नास्ति तदा राजन्यापुत्रो ब्राह्मणोपुत्रेण समवाये यथा तुल्यभाक् , एवं क्षत्त्रियापुत्रेण वैदयापुत्रस्तुल्यभाक् ॥ ३५ ॥

यदि किसी ब्राह्मण के क्षत्रिया और वैश्या स्त्री से उत्पन्न पुत्र हों तो उनके बीच इसी प्रकार विभाजन होता है जिस प्रकार ब्राह्मणों और क्षत्रिया से उत्पन्न पुत्रों के बीच होता है।। २४॥

#### च्चित्रयाच्चेत्।। ३६॥

चेच्छन्दश्चशन्दस्यार्थे । क्षत्त्रियाच्चोत्पन्नयोः पुत्रयोः समवाये वैदया-पुत्रो ज्येष्ठो गुणसंपन्नः क्षत्त्रियापुत्रेणं यवीयसा तुल्यभाक् । एवं वैद्यादुत्प न्नस्य शूद्रापुत्रस्याप्येके मन्यन्ते द्रष्टन्यमिति । नेत्यन्येऽनुक्तत्वात् ॥ ३६॥

क्तिया स्त्री से उत्पन्न पुत्र और वैश्या स्त्री से उत्पन्न पुत्र चृत्रिय पिता से उत्पन्न होने पर उपर्युक्त विधि से ही सम्पत्ति के भाग पाते हैं ॥ ३६ ॥

### शूद्रापुत्रोऽप्यनपत्यस्य शुश्रूषुश्रेल्लभेत वृत्तिमृत्तमन्तेवासि-विधिना ॥ ३७ ॥

ब्राह्मणस्येति वर्तते । अनपत्यस्याविद्यमानद्विजातिपुत्रस्य ब्राह्मणस्य ज्ञाह्मणस्य ज्ञाह्मणस्य ज्ञाह्मणस्य ज्ञाह्मणुत्रोऽपि वृत्तिमूलं छभेत । यावता कृष्यादिकमंसमर्था भवति तावरूछभेत । स यद्यन्तेवासिविधिना शुश्रुषुभवति । यथा शिष्य आचार्य शुश्रुषते तथा शुश्रुष्ठेविति । एवं क्षत्त्रियवैद्ययोरिव ज्ञूद्रापुत्रो वृत्तिमूलं छभेत ॥ ३७॥

श्रुद्रा स्त्री का पुत्र भी यदि शिष्य के समान आज्ञाकारी हो तो भरण-पोषण के योग्य भाग उस ब्राह्मण पिता की सम्पत्ति से पाता है जिसके कोई अन्य पुत्र न हो ॥ ३७॥

## सवर्णापुत्रोऽप्यन्याय्यवृत्तो न लमेतैकेषाम् ॥ ३८॥

यस्त्वन्याय्यवृत्तोऽधर्मेण द्रव्याणि प्रतिपादयति वेश्यादिभ्यः प्रय-च्छति[ स ] सवर्णापुत्रोऽप्यिपशब्दाञ्चयेष्ठोऽपि द्रायं न लभेतेत्येकेशां मतम्। तथा चाऽऽपस्तम्बः—यस्त्वधर्मेण द्रव्याणि प्रतिपादयति व्येष्ठोऽपि तमभागं कुर्वतिति ॥ ३८ ॥ कुछ श्राचार्यों का मत है कि अपने वर्ण का पत्नी से उत्पन्न पुत्र यदि अधर्माचरण करने वाला हो तो उसे भी सम्पत्ति मिले।। ३८॥

### श्रोत्रिया ब्राह्मणस्यानपत्यस्य रिक्थं भजेरन् ॥ ३९ ॥

अपत्यमङ्णं पिण्डगोत्रर्षितंबन्धादेरुपळक्षणम् । अनपत्यस्याविद्यमान-धनभाजो ब्राह्मणस्य श्रोत्रिय। हि रिक्थं भजेरन् ॥ ३९ ॥

पुत्रहीन ब्राह्मण की सम्पत्ति श्रोत्रिय बाँट छेते हैं।। ३९।।

### राजेतरेषाम् ॥ ४० ॥

इतरेषां क्षत्त्रियादोनां रिक्थमनपत्यानां राजा भजेत ॥ ४०॥ राजा अन्य वर्णों के पुरुषों की सम्पत्ति ग्रहण करता है ॥ ४०॥

### जडक्कीबौ भर्तव्यौ ॥ ४१ ॥

जडो नष्टचित्तः । क्लोबस्तृतीयाश्रकृतिः । एतावशनाच्छाद्नदानेन भतव्यो । मनुस्तु—

अनंशौ क्लीवपतितौ जात्यन्धविधरौ तथा। उन्मत्तजडमूकाश्च ये च केचिन्निरिन्द्रियाः॥ इति॥ ४१॥

मूर्ख और नपुंसक का पालन पोषण करे ॥ ४१ ॥

## अपत्यं जडस्य भागार्हम् ॥ ४२ ॥

यदि तु जडस्यापत्यं भवति तदा तद्भागाई भवति । तस्मै स भागो देयस्तित्वतुः । अत्र मनुः—

> यद्यर्थिता तु दारैः स्यारक्कोबादीनां कथचन । तेषामुत्पन्नतन्तूनामपत्यं दायमहति ॥ ४२ ॥

मूर्ख व्यक्ति का पुत्र भी सम्पत्ति का भागी होता है ॥ ४२ ॥

#### शुद्रापुत्रवत्प्रतिलोमास्तु ॥ ४३ ॥

प्रातिलोम्योन जातानां सूतादीनामपि गुणोत्कृष्टानां शूद्रापुत्रवद् वृत्ति-मूलं दातव्यमिति ॥ ४३ ॥

प्रतिलोम से (निम्न वर्ण के पुरुष द्वारा उत्तम वर्ण की स्त्री से उत्पन्न ) पुत्र ब्राह्मण द्वारा शुद्धा से उत्पन्न पुत्र के समान अंग्र का भागी होता है ॥४३॥

#### उदकयोगचेमक्रतान्नेष्यविभागः ॥ ४४ ॥

चदकं कूपादि । योगक्षेमाविष्टापूर्ते । तथा च लौगाक्षिः— योगः पूर्वं क्षेम इष्टा इत्याहुस्तस्वद्शिनः ।

१९ गौ०

अविभाष्ये तु ते प्रोक्ते शयनं चान्नमेव च ॥ इति । कृतान्ने तृत्सवादिषु कल्पिते प्रभृतेऽपि । एतेषु विभागो न कर्तव्यः । यथावस्थितेष्वेव सोदर्यानुरूपेण भोगः ॥ ४४ ॥

जल, घार्मिक कृत्य के लिये निर्धारित सम्पत्ति और बने हुए भोजन का विमाजन नहीं होता ॥ ४४ ॥

## स्त्रीषु च संयुक्तासु ॥ ४५ ॥

याश्च स्त्रियो दास्यो भ्रात्रादिषु केनिवत्संयुक्ता उपभोगपिगृहोता-स्तास्तस्यैन । यद्यन्याः सन्त्यन्यत्रान्येषां भागः । यदि न सन्ति तदा द्रव्येण साम्यमापादनोयम् । यदा पुनरेकैव दास्यसंयुक्ता च तदा पर्यायेण कर्म करोतु ॥ ४५ ॥

परिवार के सदस्यों से सम्बद्ध स्त्रियों का विभाजन नहीं होता ॥ ४५ ॥

श्रनाज्ञाते दशावरैः शिष्टेरूहविद्धिरलुब्धैः प्रशस्तं कार्यम् ॥४६॥

ज्ञायत इवाऽऽज्ञातम् । तद्विपरीतमनाज्ञातम् । योऽर्थो यथावद्विज्ञातः संदिग्धो वा तत्रानाज्ञाते दशावरेदेशभ्योऽन्यूनैः शिष्टैः ।

धर्मेणाधिगतो यैस्तु वेदः सपरिबृंहणः। ते शिष्टा बाह्मणा ज्ञेयाः श्रुतिप्रत्यक्षहेतवः॥

इति मनुनोक्तैः । ऊर्शविद्धिरूहापोहकुशिक्षः । अछुन्धेरुकोचादिपु निःस्पृ-हैः । एवंभूतैनीद्यणेर्येत्प्रशस्तं स्तुतिभिद्मत्र युक्तमिति तत्कार्यं कर्तुं युक्तम् ॥ ४६ ॥

जिस विषय में किसी नियम का विधान नहीं किया गया है उसके सम्बन्ध में वहीं करना चाहिए जो कम-से-कम दस विद्वान्, विवेकवान् और छोमहीन ब्राह्मण कहें ॥ ४६ ॥

के पुनस्ते दशावरास्तानाइ-

चत्वारश्रतुर्णा पारगा वेदानां प्रागुत्तमात्त्रय त्राश्रमिणः पृथग्धर्मविदस्त्रय एतान्दशावरान्परिषदित्याचत्तते ॥ ४७ ॥

चतुर्णी वेदानां पारगाः साङ्गानामध्येतारोऽर्थज्ञाश्च । एवंभूताश्चत्वारो न चातुर्वेद्य एकः । आश्रमिणस्तृतीयेऽध्याय उक्ता ब्रह्मचारी गृहस्थो भिक्षुवेद्यानस इति । तेषूत्तमाद्वैद्यानसात्पूर्वे त्रय आश्रमिणः । पृथम्धर्म-शास्त्रविदस्यः । पृथम्प्रहणमेकमेव धर्मशास्त्रं विदुषां त्रयाणां प्रहणं मा भूदिति । तानेतान्दशावरान्परिषदित्याचक्षते धर्मज्ञाः ॥ ४७ ॥

उनका कहना है कि परिषद् में कम-से-कम ये दस सदस्य हों—चार वेदों-के पूर्ण ज्ञानी, चार व्यक्ति, ब्रह्मचारी, ग्रहस्थ, भिक्षु तथा पृथक् पृथक् धर्मशास्त्रों के ज्ञाता तीन व्यक्ति ।। ४७ ॥

श्रसंभवे त्वेतेषां श्रोत्रियो वेदविच्छिष्टो विप्रतिपत्तौ यदाह ॥ ४८ ॥

एतेषां व्यस्तानां समस्तानां च बहूनामसंभवे श्रोतियः साङ्गस्य वेदस्याध्येता । वेद्वित्तदर्थज्ञः । शिष्टः स्वधर्मानग्तः । एवंभूत एकोऽपि विप्रतिपत्तिविषये यदाहेदमत्र युक्तमिदं कार्यमिति तत्कार्यम् । तथा च मनुः—

> एकोऽपि वेदविद्धर्मं यं व्यवस्येत्समाहितः। स धर्मः परमो ज्ञेयो नाज्ञानामुदितो युतैः॥ इति॥ ४८॥

्हन अनेक व्यक्तियों के न होने पर अङ्गी सहित सम्पूर्ण वेद का ज्ञाता श्रोत्रिय ही अवेला पर्याप्त होता है (उसके वचन मान्य होते हैं क्योंकि)।।४८।

करमात्पुनरेकस्यापि श्रोत्रियस्य वेदविदः शिष्टस्य वचनं कर्तंव्यमित्यत आह—

### यतोऽयमप्रभवो भृतानां हिंसानुप्रहयोगेषु ॥ ४९ ॥

प्रभवत्यस्मादिति प्रभवः कारणम् । तन्न विद्यते यस्य सोऽप्रभवः । यस्माद्यं भूतानां हिंसानुत्रह्योगेषु दण्डप्रायश्चित्तादिष्वगृह्यमाणकारणः केवलं शास्त्रनेत्रस्तस्मादेकस्यापि वचनमनुष्ठेर्यामिति । अपर आह्-प्रभवनं प्रभवः प्रभुत्वं तद्यस्य नास्ति सोऽप्रभवः । न ह्यसौ शास्त्रनिरपेक्षः स्व-तन्त्रः किचिद्नुगृह्णाति निगृह्णाति वा । तस्माद्स्य वचनमनुष्ठेय-मिति ॥ ४९ ॥

वह प्राणियों के हिंसा और अनुमह में दगड और प्रायश्चित्त में कारण होता है।। ४९॥

सांप्रतं ये केवलं धर्ममनुतिष्ठन्ति तेम्यो ज्ञात्वाऽनुतिष्ठन्विशिष्ट इत्याह— धर्मिणां विशेषेण स्वर्णे लोकं धर्मविदाप्नोति ज्ञानाभिनि-वेशाभ्याम् ॥ ५०॥

धर्मिणो धर्मवन्तो धार्मिकाः । तेषां मध्ये यो धर्मविद्धर्मशास्त्रं याव-तोऽर्थतोऽधीत्य धर्म तावतो वेत्ति सः । ज्ञानाभिनिवेशाभ्याम् । ज्ञानं समर्थावगतिः—अभिनिवेशस्तात्पर्येणानुष्ठानम् । ज्ञानेनाभिनिवेशेन च केवलानुष्ठानुभ्यो विशेषेण स्वर्ग छोकमाण्नोति ॥ ५०॥ धार्मिक व्यक्तियों में धर्म को जानने वाला ज्ञान और उसके अनुष्टान द्वारा विशेष रूप से स्वर्गलोक प्राप्त करता है ॥ ५०॥

इति धर्मी धर्मः ॥ ५१॥

सोऽयमादितो वेदो धर्ममूळिमित्यारभ्यैवमन्तो धर्म एकः। द्विरुक्तिः शास्त्रपरिसमाप्त्यर्था ॥ ५१ ॥

गौतमोक्ते धर्मशास्त्रे हरदत्तकृताविह । अष्टाविंशोऽयमध्यायो वृत्तौ दायः समापितः ॥

इति श्रोगौतमीयवृत्तौ हरदत्तविरिचतायां मिताक्षरायां नृतोयप्रक्ते दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

इस प्रकार धर्म की व्याख्या समाप्त हुई ॥ ५१ ॥

गौतमधर्मसूत्र समाप्त

समाप्तोऽयं प्रन्थः



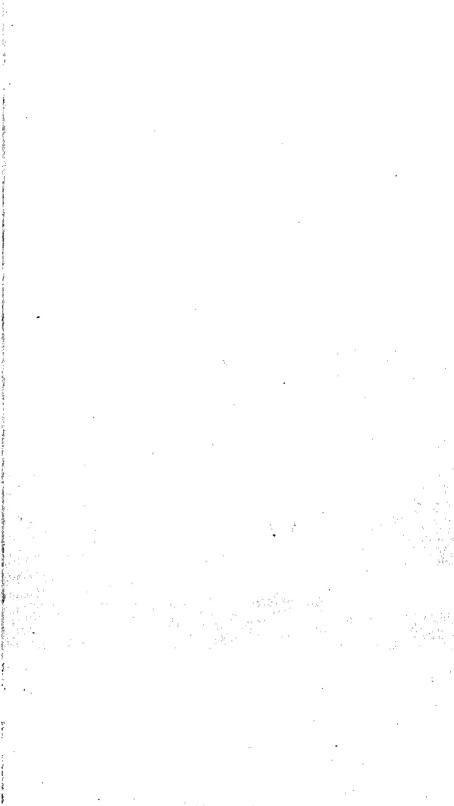